

रामजस-काळिज दिछी के भूतपूर्व संस्कृत-विभागायक्ष,

पाणिनीय व्याकरण के अद्वितीय विद्वान् ,

स्वर्गीय गुरुवर्ष,

श्रन्हेय पं० गंगाराम जी शर्मा, एम०ए०, शाली

की

पुण्य स्मृति में

कृतवतापूर्वक सादर समर्पित



### प्राक्कथन

• डा॰ रामगोपाल के इस अन्य को इसके क्षधिकारी पाठकों के उपयोगार्थ प्ररत्नुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता प्रतीत होती है, कारण, भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी में वैदिक भाषामंबंधी विशद जानकारी प्राप्त करा सकने वाले अन्य के निर्माण करने का यह सर्व-प्रथम और पर्याप्त रूप में सफल प्रयास है। इस अन्य के महत्त्व का प्रतिपादन करने वाला यह हेतु भारत की भाषाओं में केवल हिन्दी तक ही खीमित न रह कर उक्त सभी भाषाओं पर लागू होता है।

प्राचीन समय में वेट की एक-एक शाखा से विशेषतः सम्यन्धित होने के कारण प्रातिशाख्य कहे जाने वाले प्रन्थों में अवश्य वैदिक भाषा के स्वरूप का उपवर्णन पाया जाता है, परन्तु एक तो वह उक्त शकार से एक-एक शाखा की ही परिधि के अन्दर रहता है, और साथ ही, वह ध्वनि-निरूपण, सन्धि तथा पदपाठ की किन्हीं विशेषताओं के क्षेत्र से सागे नहीं वढ पाता । ज्याकरण के भादित्य-स्वरूप भाचार्य पाणिनि ने भपने शब्दानु-शासन के बाठ अध्यायों में भिन्न-भिन्न प्रकरणों के धनुसार वैटिक भाषा की सभी विशेषताओं का उल्लेख करते जाने का धत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किया है । ऐसा होते हुए भी उनकी अधाध्यायी की विशुद्ध वैदिक व्याकरण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उनके नियस-निरूपण का प्रधान क्षेत्र था उनके समय के विद्वन-मण्डल के मध्य मे व्यवहार पाने वाली संस्कृत भाषा का शिष्ट सर्थात् प्रामाणिक प्रयोग, जिससे किसी भी अज्ञ मे भिन्न रूप में पाये जाने वाले वैदिक प्रयोग को उन्होंने ज्यत्यथमात्र के रूप में निर्दिष्ट किया है, अपने मुख्य छक्ष्य के रूप में नहीं। उक्त आचार्य के समय से छेकर भाज दिन तक जो दुछ भी संस्कृत में अथवा भारत की दूसरी उत्तरकाठीन भाषाओं मे न्याकरणसम्बन्धी लेख-कार्य हक्षा है, उसमें भी प्रथम तो वैदिक भाषा का प्रवेश है ही नहीं, और यदि कहीं कहीं हुआ भी है, तो वह उन्हीं आचार्य-प्रवर की कही वातों की ब्याख्या आदि के रूप में ही हुआ है। इस लिए प्रस्तुत प्रयास शत्यन्त विशिष्ट तथा महनीय है।

स्त प्राप्त में एक कोर नहीं पाणिनीय स्वाक्षण के साथ अप सिक्षां स्वा स्वाक्ष्मस्वयंत्री प्राप्तन प्रपार्थ की तुरुना की नह है, नहीं साथ ही आधुनिक पहिच्छी आपना-पाळियों की विस्तार प्राप्ताओं की भी हिज्यासक रिति स सर्वित्त कर या पाया है। इस कारण दूस प्राप्त के याद हारा प्राप्तीन श्वान्त ने स्वाक्षण-साथ के पन्त पहाने के काय में लगा हुना दिया रितक याँ भी सदन नाथ से संस्थी यत उचन आधुनिक पहिचनी मास्यकार्शी से अला भीति परिचित्त हो सकेगा।

सभी दूस प्रथ्य का प्रयस भाग प्रशाित हो रहा है जिस के छ अध्यापों में वैदिक प्रति सिन्ध पर-पाद, नामिक समान सथा छिद्वत प्रकारण का मनावेश हुमा है। प्रयक्त प्रकार के सत्त में जो टिप्पण दिए गर्थ है, ये भी बहुत द्वाचार्ता है। उनमें गुण्या के जिए प्रस्तुत किए पाए प्राचीत प्रत्यों क करन पो ही नहीं हिए गर्थ मिल्ड कहा होगें सादि का भी जब्दूत कर दिया गया है। इसन दक्त मूल प्रस्त्यों कसाय सिर्धा कर के सम्पद्यत्त करन किए पास्कां कमान पदि वे प्राय महीं भी होंगे सी अनतों इन टिप्पणों कहात द्वार प्रशासन होन हो सादा है से सकता आपादक भी भीर सात्र भी, निकट देश्य में हम देशम प्राय की योग कर होने स्पर्यापक भी भीर सात्र भी, निकट देश्य में हम देशम प्राय के योग कर होने ग

निदेनेदनरानन्द वैदिक शोध संस्थान साथ आश्रम, होतियारपुर।

विश्यव धु

4-6-99 64

# भूमिका

भारत में वैदिकमाषा के अध्ययन का इतिहास अतिप्राचीन है और वास्तव म भारतीय व्याकरण-शास्त्र का इतिहास वैदिकभाषा के अध्ययन स प्रारम्भ होता है। जब वैदिक मन्त्रों की भाषा दुस्ह तथा कठिन प्रतीत होने लगी, तय इनके व्याख्यान का प्रयास प्रारम्भ हुआ। ब्राह्मणों में वैदिक व्याख्यान का आदि रूप उपलब्ध होता है। शाकल्य प्रमृति पदकारों ने वैदिक पदों के विश्लेषण द्वारा इनके व्याख्यान को सरल करने का स्तुत्य प्रयास किया। पदपाठ के आधार पर शौनक, कात्यायन आदि प्रातिशाख्यकारों ने वैदिक पदो के शुद्ध उचारण, सन्धि तथा स्वर आदि के सम्बन्ध में नियम बनाये। वैदिक पदों के अर्थवीध के निमित्त निघण्डुनामक वैदिककोप का संकलन किया गया। नैरुक्तों ने अपने-अपने ढंग से निघण्ड़ में संकलित वैदिक पदों का निर्वचन किया। यास्कीय निरुक्त के अनेक वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि यास्क से पूर्व अनेक प्रसिद्ध नैरुक्त तथा वैयाकरण हो चुके थे और व्याकरणशास्त्र का अध्ययन भी इतनी प्रगति कर चुका था कि निरुक्त उसका पूरक माना जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि यास्क के पूर्ववर्ती वैयाकरणों ने वैदिकभाषा की विशेषताओं पर अवस्य ही विचार किया होगा। परन्तु खेद का विषय है कि यास्क के पूर्ववर्ती सभी नैरुक्तों तथा वैयाकरणों का नाम-मात्र अवशिष्ट है। और यास्कीय निरुक्त तथा पाणिनीय व्याकरण के अतिरिक्त इस विषय पर कोई प्राचीन प्रन्थ नहीं मिलता है। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, पाणिनीय व्याकरण यास्कीय निरुक्त से अविचीन है। मेरा यह मत है कि पाणिनीय व्याकरण तैतिरीय-प्रातिशाख्य, ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, वाजसनेयि-प्रातिशाख्य तथा अथर्ववेद-प्रातिशाख्य (शौनकीया चतुराध्यायिका) से भी अर्वाचीन है और पाणिनीय सूत्रों के साथ इन प्रातिशाख्यों के नियमों की तुलना से इस मत का समर्थन होता है (दे॰ प्रथम तथा द्वितीय अध्याय की टिप्पणिया)। परन्तु डा॰ सूर्यकान्त द्वारा सम्पादित अथर्वप्रातिशाख्य पाणिनीय व्याकरण, वार्तिक तथा पातञ्जल महाभाष्यं से भी अर्वाचीन है।

यास्क के समय तक वैदिकभाषा के साथ-साथ तत्कालीन लौकिक संस्कृत के रूशें पर भी तुलनात्मक विचार करने की प्रवृत्ति का उद्भव हो चुका था। अत एव यास्क अपने निरुक्त में धनेक बार कहता है कि वैदिक्सापा में (अन्वध्यायम्) भीर तत्वात्तीन लीविक सस्कृत (भाषाचाम् ) में ऐसा प्रयोग भेद है। सु •---निरुक्त १ ४- 'नेति प्रतिवेधार्यीयो सापायाम् । उसयमन्वध्यायम् ।" १ ५-शस्त्रदिति विचिक्तिसाधीयो भाषायाम् । । नूनमिति विचिक्तिमाधीयो भाषायाम् । उभयमन्त्रपायम् ।' वयपि व्याकरण को मुख्य वेदान्न माना शया ह और वैदिक बादों की व्याकृति ही इस का मीलिक प्रयोजन रहा होगा तथापि ज्यों-ज्यों इस शाम्न का विकास होता गया तत्कालीन लौकिक सस्कृत के रूपों का विदेखन भी इसका अभिन्न अझ बनता गया। यही कारण है कि पाणिनीय व्याकरण में वैदिकभाषा तथा तरमातीन स्त्रीविक संस्कृत का समन्त्रित धणन निया गया है और इसके अधिकतर सूत्र वैदिक तथा छौकिक सरहत दोनों क लिये समान क्य से लागू हाते हैं। बास्तव में बैदिक तथा लौकिक सस्टत में भाषारभूत मौलिक समानता है और केवल विकास-नम से उत्पन्न हाने वाली विशेषनाओं का बन्तर है। उदाहरणार्ध यदि ऋखेद और हिलोपदेश की भाषाओं की तुलना की जाय तो इनमें कहत विशाल अन्तर प्रतीत होता है। परन्त्र एतिहासिक कम से आवा के विकास का धान्यीमण करने से स्पष्ट होता है कि बदिकमापा को विशेषताए धारे भीरे क्षीण होती गई और अन्तत यह टीकिक सरहत नी धारा में विलीन हो गई। प्राचीन वैदिक्भाषा की नादाबिल अशत भिन्न है और इसमें प्राप्त होसे बाद मिलते हैं जो उत्तरकालीन सस्कृत में प्रयुक्त नहीं क्ये गये हैं । बदिक नामों और आख्यातों के उन्छ ऐसे बिरल रूप भी मिलते हैं जो लीकिक सस्कृत में सर्वया अप्राप्य हैं। इस डत्यादि अनेक वैदिक निपातों का लीकि सरहत में कोई प्रयोग नहीं मिलता है । लैकिक सरहत के द्वमुन प्रत्यय ने अर्थ में वैदिकभाषा में आघा दर्जन से अधिक प्रत्ययों ना प्रयोग मिनता है। केंद्र कतार ना प्रयोग केवल वैदिकभाषा में मिलता है और अन्य लकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी वैदिक सथा जीविक सम्कृत में विशेष भेद है। उपसर्गों के प्रयोग के विषय में भी वैदिक और लौकिक संस्कृत का अत्तर है। इसी प्रकार संध्य नियमों के सम्बाध में भी वैदिक्साया की अपनी कुछ निशायताए हैं। उदासादि स्वर भी प्राचीन वैदिकभाषा भी विशेषता है। सक्षेप में यह बहा जा सक्ता है कि हप-रचना तथा अन्य विशेषताओं नी रष्टि स वैदिकमाणा लीकिक सस्कृत से अधिक सम्पन्न है अर्थात् वैदिक्शाया में प्रायेण ने सब इव मिलते हैं जो खीदिक सरहत में प्रयुक्त होते हैं, और इनके अतिरिक्त वैदिकभाषा में ऐसे रूप तथा प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं जो होकिक संस्कृत में श्रप्राप्य हैं । परन्तु वैदिकभाषा की इन विशेषताओं का उत्तरोत्तर हास होता गया | ऋग्वेद की भाषा की तुलना में अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों की भाषा में उपर्युक्त विदिक विशेषताएं न्यूनतर हैं और कल्पसूत्रों की भाषा लगभग लौकिक संस्कृत के ममान है। अत एव वंदिक तथा लौकिक सरकृत की समानताओं पर निरन्तर दृष्टि रखने पाले पाणिनि प्रमृति आचार्य साधारण नियमों का विधान करने के अतिरिक्त निदक तथा तत्कालीन लौकिक संस्कृत की विशेषताओं का भी उछिल करते हैं। पाणिनीय व्याकरण के जो विशेष नियम केवल तत्कालीन लौकिक संस्कृत के लिय लागू होते हैं, उनके साथ पाणिन "भाषायाम्" जोड़ देता है ( तु॰ पा॰ ३,२,१०८; ४,१,६२,६,१,१८१,७,२,८८;८,२,९८) और इसके अतिरिक्त उस समय भिल-भिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली संस्कृत-भाषा की विशेषताओं की श्रोर भी पाणिनि संकेत करता है, यथा-उदीचाम् (पा॰ ३,४,१९, ४,१,१३०.१५३. १५७; ६, ३, ३२; ७, २,४६), उज्ञीनरेषु (पा० ४,२,११८), प्राचाम् (पा० ३,१,९०; ४,१,१७,१६०; ४,२,१२०, १२३, १३९, ७,३,१४, २४; ८,२,८६), प्राच्यभरतेषु (पा॰ २,४,६६; ४,२, ११३; ८,३, ७५), सीवीरेषु (पा॰ ४, १, १४८), सौचीर-साच्य-प्राञ्च (पा॰ ४,२,७६)। परन्तु तत्कालीन लौकिक संस्कृत की तुलना में वैदिक्भाषा की विशेषताओं का निर्देश करने वाले सूत्र अधिक हैं। जो सूत्र साधारणतया वैदिक (मन्त्रों तथा बाह्मणों की) भाषा की विशेषता वतलाते हैं, उनके साथ पाणिनि "छन्दिस" जोड़ देता है। पाणिनीय व्याकरण के सौ से अधिक स्त्रों में ''छन्द्रसि" का प्रयोग मिलता है और दर्जनों स्त्रों में इसकी अनुवृत्ति चलती है। "छन्द्सि" के द्वारा सामान्य संकेत करके ही पाणिनि ने वैदिक भाषा के विवेचन को अस्पष्ट नहीं छोड़ा है, अपितु मन्त्रभाग ( तु॰ ''मन्त्रे''—पा॰ २,४, ८०; ३,२, ७१, ३,३,९६; ४,४, १२५, ६,१, १५१,२१०, ६,३, १३१; ६, ४, ५३; "मन्त्रेषु"-पा॰ ६, ४, १४१; "निगमे-पा॰ ६, ३, ११३; ६,४, ९; ७, २, ६४, ७, ३, ८१; ७, ४, ७४) तथा ब्राह्मणभाग ( तु० ''ब्राह्मणे''— पा॰ २, ३, ६०; "अमन्त्रे"—पा॰ ३, १, ३४) की भाषा की विशेषताओं का पृथक् उक्लेख भी किया है। और पाणिनि ने वैदिक वाड्मय के विभिन्न प्रन्थों की भाषा की विशेषताओं का भी स्पष्ट निर्देश किया है, यथा—"ऋचि" (पा॰

एव यास्त अरने निरक्त में अनेक बार बहता है कि वैदिकसापा में (बान्वध्यायम्) और तन्त्रादीन सैकिक सत्त्रत (मात्रायाम्) में ऐसा प्रयोग भेद है। द्व•--निरुष्ठ १ ४- 'नति प्रतिवेषायींनी मापायाम् । उभयनन्वन्यायम्।" १, ५-। नुनामिति विचिक्तसार्थीयो शाबदिति विचिक्तिसार्थीयो मापायाम् । भाषादाम् । समयमन्त्रभायम् । यदापि व्याकरण को मुख्य वेदाह माना गया इ और वैदिक शब्दों की व्याङ्खि हा इस का मौलिक प्रयोजन रहा होगा तथारि ज्यो-ज्यों इस शास्त्र दा विद्यस होता गया तन्दालीन लीकिक हस्कृत के स्पों का विदेवन भी इसका अभिन्न अह बनना गया। यही कारण है कि पाणिनीय स्थाकरण में बेदिकमाया तथा पत्राणान सौक्रिक स्रस्कृत का समन्त्रित बगन दिया गया है और इसेंड अधिकतर सूत्र दैदिक तथा शौकिक सस्तृत दोनों के लिये समान रूप से लागू होते हैं । बातार में बैदिक तथा लौकिक सरलन में भाषारभूत मीरिक समानता है और देवल विद्यस-कम से उत्पन्न होने वाली विरोपनाओं का सातर ह । उदाहरणार्थ यदि ऋ वेद और दितोपदेश की भाषाओं की दुश्ना का जाय तो इनमें बहुत विद्यास अन्तर प्रशात होता है। परन्त एतिहासिक कम से मात्रा के विकास का अन्वीत्रण करने से स्पष्ट होता है कि बरिकमापा को विशेषताए बारे-थीरे क्षीण होती यह और अन्तत यह लैकिक हस्कृत की घारा में विश्वन हो गई। प्राचन वैदिक्साया की ना दाविल अग्रत भिन्न है और इसमें कुछ ऐसे नाइ मिन्द्रेत हैं. जो उत्तरकालीन संस्कृत में प्रयुक्त नहीं हिये गय है। बदिक नामों और आरमातों के कुछ पैने विरल रूप भी मिन्द्रों है जो शीहरू सम्हत में स्वया अप्राप्य है। इस इत्यादि अनेक वैदिक निराठों का लैकिक सरहत में काइ प्रवीस नहीं मिलता हू । लैकिक सरहत के द्वमुन प्रका के अर्थ में नैदिक्शाया में आया दवन से अधिक प्रसरी वा प्रयोग मिल्ला है। हेट् ल्हार का प्रयोग केवल वैदिकमापा में मिलन है और अग त्वारों के ब्रयोग के सम्बाध में भी बैदिक तया शीहर सम्हत में विधेय भेद है। तपसर्थी के प्रयोग के विषय में भी बैदिक और शीकिक सस्टन का अन्तर है। इसी प्रचार सीच नियमों के सम्बाप में भी बेरिकमाचा की अपना कुछ विभाषताए हैं। तथातादि स्वर भी प्राचीन वैदिहमापा की विशेषता है। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रूप-रचना तदा अन्य विधेवराओं की दृष्टि स वैदिक्रमधा सीविक स्ट्रित से अधिक समाप्त ह अपाँद वैविक्सारा में प्रायण ने सब रूप मिलने हैं जो शीवक सरहत में की • के वैदिक-प्रकरणम् तथा स्वर-प्रकरणम् में वैदिकभाषा-सम्यन्धी नियमों का संप्रह करके उन का व्याख्यान किया है। इस में सन्देह नहीं कि महोजिदीक्षित ने काशि॰ इत्यादि पूर्ववर्ती प्रन्थों से पूर्ण सहायता ली है, तयापि अनेक स्थलों पर भट्टोनिदीक्षित का व्याख्यान काशि॰ के व्याख्यान से अधिक समीचीन हैं (दे॰ पृ० ३७० पर टि॰ ७०)। यदापि कहीं-कहीं काशि॰ तथा सि॰ कौ॰ दोनों का व्याख्यान स्वीकार्य नहीं है (दे॰ पृ॰ ३७९ पर दि॰ १७४), तथापि इन दोनों में दिये गये व्याख्यान वैदिकभाषा के विद्यार्थियों के लिये उपयोगी हैं। उवट, महीघर तथा सायण प्रमृति वंदिक भाष्यकारों ने अपने-अपने भाष्यों में पाणिनीय व्याकरण के आधार पर वैदिक भाषा की समस्याओं का समाधान किया है और अनेक वैदिक शब्दों के व्याख्यान में सायण आदि का काशि । तथा सि कौ । से मतभेद है (दे । पू । ३७९. टि॰ १७४; पृ॰ ४६६, टि॰ ७९; द्वितीय माग, सप्तम अध्याय की टि॰ २४५, इत्यादि )। काशि॰ तया सि॰ कौ॰ के अधिकतर भारतीय संस्करणों में वैदिक उदाहरणों का शुद्ध तथा सप्रमाण रूप देने का प्रयाम नहीं किया गया है ( उदाहरणार्थ दे• पा• ८. २, ९१ पर काशि० तथा सि० कौ• में वैदिक ''वीहिं' के अग्रुद्ध रूप; पृ० १५०, टि० २४ छ)। इन प्रन्थों के ऐसे संस्करणों की आवश्यकता है जिन में वैदिक उदाहरण गुद्ध रप में, सस्वर तथा प्रमाण-सहित दिये गये हों।

उपर्युक्त संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने विदिक भाषा की विशेषताओं का व्याख्यान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नितान्त सत्य है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों के वैदिक भाषा-सम्बन्धी अध्ययनों के सम्यक् ज्ञान के विना कोई भी व्यक्ति वैदिकभाषा को पूर्णत्या जानने का दावा नहीं कर सकता। इस के साथ यह भी मानना पढ़ेगा कि वैदिक भाषा सम्यन्धी आधुनिक अनुसन्धानों के ज्ञान के विना भी वैदिकभाषा का ज्ञाम अपूर्ण रहता है और तत्सम्बन्धी हिष्टकोण संकीर्ण रहता है।

आधुनिक युग में जब पारचात्य विद्वान् वैदिक वाड्मय के अनुशीलन में रुचि लेने लगे, तो प्रारम्भ में वे सायणादि के भाष्यों के आधार पर ही विदिकभाषा को समझने का प्रयास करते थे। और वित्सन द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ऋग्वेद इस प्रमृत्ति का परिचायक है। परन्तु कुछ काल तक वैदिक प्रन्यों का ६ ३ १३३, ७ ४, ३९ ) ऋखु" (पा॰ ८, ३ ८), यजुवि" (पा॰ ६, १ ११७,८ ३ १०४), यनुषि काटकें (पा० ७ ४ १८)। इस के अतिरिक्त पाणिनि ने वैदिक रूपों व विषय में इतनी सून्मता से विचार किया है कि बैदिक पाद के अन्त में (तु॰ पा॰ ७ १ ५० चतुर्य अध्याय टि॰ २ १७) और पाद के मध्य में ( तु॰ पा॰ ८,३ १० ) किम प्रकार के रूप प्रयुक्त होते हैं। ऋग्वेद की भाषा की बुक्ति प्रमुख विशेषताओं पर गाणिनि ने विशेष ध्यान दिसा है सथा-था। ४ २,१०२ में ऋ० ३० १२९, ५ में प्रयुक्त खिति के सर क सम्बन्ध में (दे॰ अनु॰ ४५) पा॰ ७ १ ४३ में ऋ॰ ८, २,३७ के बन्ने वैतम् " के सम्बाय में (दे॰ वदिक व्यावरण के द्वितीय भाग में अनुः ९९८ तथा नाम अध्याय वी डि॰ ५८) इस के अतिरिक्त दे॰ उपमुक्त 'अरचि'' तथा अरुषु '। वैदिक भाषा की जा सुरुम विशेषदाए पाणिनि के सूर्री द्वारा अस्पृष्ट रह गई थी उन में से बहुत सी विशेषताओं की ओर कात्यायन ने अपने वार्तिकों में सकेत किया है (दे॰ सि॰ कौ॰ का ' वैदिक-प्रकरणम्")। में उन विद्वानों से पूर्णतया सहमत नहीं 🛮 जो यह मानते हैं कि सस्कृत-भाषा के क्रमिक दिकास के कारण उस में जो नये परिवर्तन जा गये के उन का समाधान करने के निये वार्तिक बनाये गये । बस्त स्थिन यह है कि पाणिशीय व्याकरण बैदिक तथा शैक्ति सस्कृत के शब्दों के सम्बाध में उपदेश करने ना वाबा नरता है। अत एवं बैदिक तथा लैकिक सल्कन के जो धान्य वाणिनि की दृष्टि से ओझल रह गये थे उन के समाधान क किय कात्वायन ने वातिक बनाये और इस प्रकार पाणिनीय भ्याकरण को अधिक उपयोगा बनाया । पत्रज्ञलि ने अपने महाभाष्य में वैश्विक भाषा-सम्बन्धी बहत से सत्रों तथा बार्तिकों का स्पष्ट क्याल्यान विमा 🛭 और अनेक मन्त्र अशत उद्धत विये हैं। या व ११८५ 'व्यलायी बहुलम्" के स्थाएयान में पतन्निल ने एक कारिका भी दी ह (दे॰ वदिन ज्याकरण दितीय भाग सप्तम अञ्चाय की दि॰ ७१)। काशिकावृत्ति ने सूत्र वार्तिक तया महामाध्य के आधार पर वैदिक भाषा सम्ब धी नियमों का विशद व्यारयान किया है और बदिक बार्मय से उपमुक्त उदाहरण उद्धत किये हैं। पर द्वा कारिः में उद्भव वितिपय वैदिक उदाहरणों का स्रोत मृत्य है वया-पा॰ ७ १ १०--'बहुले छन्नि " पर काशिक बहती है " अत इत्युक्तस्ततोऽपि अवति-नयैरिति"। वतमान पंदिक बारूसय में नरी" रूप नहीं मिलता है। महोजिदीक्षित ने सि॰

ही • के वैदिक-प्रकरणम् तथा स्वर-प्रकरणम् में वैदिकभाषा-सम्बन्धी नियमों का संप्रह करके उन का व्याख्यान किया है। इस में सन्देह नहीं कि मद्दोजिदीक्षित ने काशि॰ इत्यादि पूर्ववर्ती प्रन्यों से पूर्ण सहायता ली है, तथापि अनेक स्थलों पर भट्टोजिदीक्षित का व्याख्यान काशि॰ के व्याख्यान से अधिक ममीचीन है (दे• पृ० ३७० पर टि• ७०)। यद्यपि कहीं-कहीं काशि॰ तथा सि॰ कौ॰ दोनों का व्याख्यान स्वीकार्य नहीं है (दे॰ पृ॰ ३७९ पर टि॰ १७४), तथापि इन दोनों में दिये गये व्याख्यान वैदिकमापा के नियाधियों के लिये उपयोगी हैं। उवट, महीधर तथा सायण प्रमृति वदिक भाष्यकारों ने अपने-अपने भाष्यों में पाणिनीय व्याकरण के आधार पर वैदिक भाषा की समस्याओं का समाधान किया है और अनेक वैदिक शब्दों के व्याख्यान में सायण आदि का काशि॰ तथा सि॰ कौ॰ से मतभेद है (दै॰ पृ॰ ३७९, टि॰ १७४; पृ॰ ४६६, टि॰ ७९, द्वितीय भाग, सप्तम अध्याय की टि॰ २४५, इत्यादि )। काशि॰ तथा सि॰ कौ॰ के अधिकतर भारतीय संस्करणों में वैदिक उदाहरणों का शुद्ध तथा सप्रमाण रूप देने का प्रयाम नहीं किया गया है ( उदाहरणार्थ दे∙ पा∙ ८, २, ९१ पर काशि० तथा सि० कौ∙ में वैदिक ''वीहि'' के अग्रुद्ध रूप; पृ० १५०, टि० २४ छ)। इन प्रन्थों के ऐसे संस्करणों की आवर्यकता है जिन में वैदिक उदाहरण शुद्ध रूप में, सस्वर तथा प्रमाण-सहित दिये गये हों।

उपर्युक्त संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने विदिक भाषा की विशेषताओं का व्याख्यान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नितान्त सत्य है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों के वैदिक भाषा-सम्बन्धी अध्ययनों के सम्यक् ज्ञान के विना कोई भी व्यक्ति वैदिकभाषा को पूर्णत्या जानने का दावा नहीं कर सकता। इस के साथ यह भी मानना पढ़ेगा कि वैदिक भाषा सम्बन्धी आधुनिक अनुसन्धानों के ज्ञान के विना भी वैदिकभाषा का ज्ञान अपूर्ण रहता है और तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण संकीण रहता है।

आधुनिक युग में जब पाश्चात्य विद्वान् वैदिक वाड्मय के अनुशौलन में रुचि लेने लगे, तो प्रारम्भ में वे सायणादि के भाष्यों के आधार पर ही वैदिकभाषा को समझने का प्रयास करते थे। और विल्सन द्वारा अंप्रेजी में अनुदित ऋग्वेद इस प्रवृत्ति का परिचायक है। परन्तु कुछ काल तक वैदिक प्रन्थों का अमुशीलन करने के परचान् बोरोपीय मल्हतर्ज्ञों को सायणादि भारतीय भाष्यवारों के व्यारयान से असन्तोप होने लगा । और वे सायणादि भाष्यकारों **की** इस पद्धति को दोषपूण समझने लगे कि बैदिनभाषा की अधिकतर गुत्यियों को मुल्झाने के लिये "व्यन्थयो बहुलम्" छन्द्रिम बहुलम्" वा छादि। इत्यादि पाणिनीय सुत्रों का अधार्याच प्रयोग किया जाता है और राष्ट्र अर्थ न सक्षने पर एक ही शाद के अनक वैद्यान्यक तथा काल्पनिक अर्थ समा दिये जाने है। ऐसे व्यार-यानों से तो वह सिद्ध होगा कि वदिक्रमाया में कोई निरिचत नियम नहीं है और बैटिक साओं का कोई निधित अब नहीं है। पाकाय विदानों ने यह सिद्धान्त रक्खा कि अन्य भाषाओं की मांति वदिकभाषा में भी निश्चित नियम हैं और वैश्विमली का निरिचत कर्ष है जिनका निषय स्वय बेद की सहावता से किया जा सकता है और वाद्य आध्यों के आधार पर नहीं। अंत एवं रॉट प्रमृति पाक्षान्य विद्वानों ने वह श्रभिमत प्रस्तन किया कि वैदिक्साया को समझने के लिये साराण प्रमात भारतीय भाष्यकारों का आचानुकरण व्यर्थ ह और इसके लिये बैदिकमाया क स्वतान अध्ययन की आवश्यकता है। इस जोश्य की पूर्ति के लिय पाधात्य विद्वानों ने अन्त सान्य के आधार पर वैश्विमाया का स्वताम भनुशीतन आरम्म किया। और इस पद्धति के अनुसार रॉट ने वदिकसाया के भप्ययन में जो महत्त्वपूण योगदान दिया है वह St Petersburg Wort erbuch ' (SPW दे॰ समय-सूची) के इच में चिर-स्मरणीय रहेगा। इस प्राय ने वैदिकभाषा के अध्ययन को एक नया दृष्टिशेष प्रदान किया । इसमें प्रत्येक वैटिक शाद का तलना मक तथा ऐतिहासिक विवचन विया यथा है। इस कीय में लैकिक संस्था के पादों का विवेचन बोटलिंक दारा किया गया है। रॉट के पबार् अनेक आधुनिक बिद्वानों ने बैटिक्शाया के विभिन्न धर्मों का स्वरात्र सथा मुज्यवस्थित अभ्ययन प्रस्तन विधा है। शासकेत में आन परिद्व प्रस्थ Wort erbuch Zum Rigveda' (W Z R ) में ऋषेद के प्रत्यक शान क प्रयोग अब तथा व्याकरणविषयक बारेच्या पर विचार किया है। बहिकमाधा के अध्ययन के इतिहास में यह अनुपन प्राय ह और ऋग्वेद स मिश्र वदिश्यन्यों के शादों के व्याध्यान के लिये भी ऐसे क्षेत्र की परम आदम्बरुता है। है जिस ने Das Altundische Verburn ' (Alt V) में और अवरी ने Verb-Inflection in Sanskrit" (Avery J A O S Vol X, pp 219-

## भूमिका

324) में विदिक्तभाषा के आख्यातों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किया है। ई ल्हिक प्रणीत "Altindische Syntax" (Alt. S.) वैदिकभाषा की वाक्य-रचना पर प्रकाश हालता है। वैदिकभाषा में प्रयुक्त नामिक रूपों के सम्बन्ध में रेटमेन का लेख "Noun-Inflection in the Veda" (Lanman, J. A. O. S., Vol. X, pp. 325-602) विशेषतया उद्घेखनीय है। हिटने ने अपने सुप्रसिद्ध प्रन्य "Sanskrit Grammar" (Skt. Gr.) में लौकिक संस्कृत के साथ-साथ वैदिकभाषा के नियमों और विशेषताओं का सुव्यविध्यत तथा तथ्य-युक्त परिचय दिया है और इस व्याकरण के परिशिष्ट-हपी पृथक् पुस्तक "The Roots, Verb-forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language" (Roots) में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के घातु-हपों का प्रामाणिक वर्णन किया है। ओल्डनबर्ग ने "Die Hymnen des Rigyeda Metrische und textgeschichtliche Prolegomena" (Prolegomena) ব্যা "Rigveda. Textkritische und exegetische Noten" (Rig. Noten) में ऋग्वेद के छन्द तथा भाषा की प्रमुख विशेषताओं पर विद्वतापूर्ण विचार किया है। गैरडनर तथा पिशल ने "Vedische Studien" ( Ved. St. ) में चुने हुए कठिन वैदिक शब्दों के अर्थो पर अनुसन्धान किया हैं। वाकरनागल ने अपने विशाल प्रन्थ "Altındısche Grammatık" ( Alt. Gr. ) में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत का ऐतिहासिक तथा द्वाचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। मोनियर-विलियम्स ने अपने सुविख्यात कोप " A Sanskrit-English Dictionary" (MWD. ) में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के शब्दों के सम्बन्ध में प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत किये हैं और महत्त्वपूर्ण शब्दों के अर्थों के विषय में पाइचात्य तथा प्राच्य पण्डितों के मतों का संक्षिप्त निर्देश किया है। आर्नोल्ड ने "Vedic Metre" (Ved. Mtr.) में वैदिक छन्दों का सूक्ष्म अध्ययन किया है। छा॰ विश्ववन्धु-कृत "वदिक-पदानुकम-कोपः" में सम्पूर्ण वदिक वाड्मय के पर्दों का निक्चित परिचय दिया गया है और टिप्पणियों में महत्त्वपूर्ण पदों का विवेचन भी किया गया है । वैदिक-भाषा-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए यह कोष परम उपयोगी है। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त अनेक आधुनिक विद्वानों ने वैदिक भाषा की विशेषताओं का गहन अनुशीलन करके महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किये हैं। परन्तु यहां पर उन सब का उहेख असम्भव है।

उत्तीसवी शताब्दी के भन्त तक प्रणीत संस्कृत-व्यादरणों में वैदिक तथा श्रीकेर सस्≢त का परिचय एक ही प्रत्य में साथ-साथ दिया जाता रहा। श्रीसवी शता दी के प्रारम्भ में वैदिकमाया के लिये स्वतात्र रूप से पूपक व्याक्रण लिखेन की प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। और १९१० ई॰ में मैक्डानल प्रणीत Vedic Grammar" (Ved Gr ) क प्रकाशन से इस दिशा में प्रथम प्रयास का श्रीयनेश हुआ। इस के 🔳 वर्ष पदचात् १९१६ ई॰ में मैक्डानल के दिलीय प्राप A Vedic Grammar for Students" (Ved Gr Stu) का प्रकाशन हुआ । यदापि सेक्डानल का द्वितीय प्राय अधिकांश में प्रथम प्राय का सक्षेप-मात्र है तथापि विद्वान केलक ने द्वितीय प्राथ में उपयोगी परिवर्तन सथा परिवर्धन भी क्ये हैं और कुछ प्रकरण ऐसे भी ओड़े हैं जो प्रथम प्र"थ में नहीं थे (यथा---बाक्यरचना और छन्द)। १९५२ ई॰ में रैसू द्वारा प्रणीत Grammaire de la Langue Vedique" (Gr Lg Ved ) ना प्रकाशन हुआ । इन ब्यावरणों में बैदिच-भाषा सम्बन्धी आधानिक अनुसन्धानों का साराश दिया गया है। अग्रेजी भाषा जानने बाते बैदिक विदार्थियों में मैक्डानल के दोनों व्याकरण गत पचास वर्षों से सबप्रिय रहे हैं। परन्त इन व्याकरणों में बैदिक-भाषा का सारा वर्णन पाइवात्य पदाति से किया गया है और प्राचीन भारतीय विद्वार्तों ने वृदिक-आया के वर्णन में जो सहस्वपूर्ण योगदान दिया है उस की पूण उपेक्षा की गई है। इस वा परिणास यह है कि जिन विद्यार्थियों मा शान इन •यामरणों तक सीमित है वे वदिक आधा की विशेषनाओं से तो परिचित हो जात है परन्तु पदपाठ श्रातिशाख्यों तथा सायणादि के मदिक भाष्यों को समझने में उन्हें अवस्य काठिन्य होता है । अत एव एक ऐसे बदिक व्याकरण **धी आवश्यकता थी जिम में पद-पाठ, पाणिनीय व्यावरण प्रातिशास्त्री तथा** वैदिक्भाम्यों के मतों के साथ साथ आधनिष्ठ अन्त पानों का समन्तित सार मस्तुत किया गया हो साकि हेसे बदिक व्याकरण की सहायता से विधार्थी बैदिक भाषा-सम्बन्धी प्राचीन भारतीय सत तथा आधुनिक अनुसन्धानी से परिचित हो सके। इमी अभाव की पति के लिये प्रस्तत वैदिक व्याकरण की रचना का धक्त्य किया गया था और उसका प्रथम भाग आज विद्वदृष्ट के कर-कमलों में समर्पित है। आज्ञा है कि संगवत्कृषा और सदार निषक्ष तथा गुणवाडी मनीयियों के आशीर्वाद से द्वितीय भाग भी चीव्र प्रकाशित हो सकेया :

## भूमिकां

ह्विटने ने अपने संस्कृत-व्याकरण की भूमिका में लिखा है कि प्रत्येक व्याकरण अवस्य ही अधिकाश में पूर्ववर्ती व्याकरणों पर आधारित होता है।

प्रस्तुत वैदिक व्याकरण को इस साधारण नियम का अपवाद तो नही माना जा सकता, परन्तु इतना अवस्य कहा जा सकता है कि इस व्याकरण की रचना में पूर्ववर्ती व्याकरणों से पूर्ण सहायता लेने के साथ-साथ वैदिक कीपों, अनुसन्धानात्मक लेखों, प्रातिशाख्यों, वैदिकभाष्यों तथा मूल वैदिक प्रन्थों का पूर्ण उपयोग किया गया है। इस व्याकरण में सभी उदाहरणों को मूल वैदिक प्रनथों से मिलाकर उद्भुत किया गया है और जहां कहीं पूर्ववर्ती व्याकरणों के उदाहरणों या नियमों से मेरा मत-भेद है, वहां पर इस बात की ओर संकेत किया गया है, यथा--पृ॰ ४८, ४९, ७६, १४६, १५९, १६५, १६६, १६८, १६९, ३७६, ३८२ इत्यादि पर मैक्डानल के वैदिक व्याकरण के कतिपय ऐसे स्थलों की ओर संकेत किया गया है, जिन में मेरे मतानुसार संशोधन की आवश्यकता है। वैदिक व्याकरण में वैदिक पदों के अनेक ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जो पूर्ववर्ती वैदिक व्याकरणों में नहीं दिये गये थे; यथा- पुतद्, पुन, भुन्य, इतर तथा सबै इत्यादि सर्वनामों के रूपों की तुलना कीजिए। परन्तु पूर्ववर्ती न्याकरणों में उद्भुत जिन वैदिक उदाहरणों का मूल स्रोत मुझे नहीं मिला है उन के सम्बन्ध में मैंने अपनी असमर्थता प्रकट की है: यथा दे•— पृ॰ ३७२ हि॰ ९०, पृ० ३९५ हि॰ २९४, पृ० ३८९ हि॰ २३८, पृ० ३७३ हि० १०२, पृ॰ ३६६ टि॰ ३५-३६, पृ॰ १६३ टि॰ ६७ ग, पृ॰ ३९७ टि॰ ३००। जो वैदिक रूप बहुत से अन्थों में मिलते हैं उन के सामने प्रन्थ-नाम का निर्देश नही किया गया है। परन्तु जो रूप वैदिकसाषा में विरल हैं या किसी एक ही प्रन्थ में मिलते हैं उनके सामने कोष्ठक में प्रन्थ-नाम का निर्देश किया गया है; यथा-पृ० ३४० युवोः (ऋ०), पृ० २४१ शुवे ( अ० ७,१०९,५ ), पृ० ३३९ युप्साः (वा॰ सं॰ १,१३; ११,४७), पृ॰ २५४ द्रोष्णः ( शत॰ ब्रा॰ ३, ८, ३, १७)। जिस किसी वैदिक उदाहरण के व्याकरण-सम्बन्धी व्याख्यान के विषय में मतभेद है, उस का संक्षिप्त परिचय टिप्पणियों में निष्पक्ष रूप से दिया गया है और आवर्यकतानुसार लेखक ने अपना मत भी व्यक्त किया है।

पाठकों की सुविधा के लिये अंग्रेजी, जर्मन तथा फैस भाषा में लिखित ग्रन्थों का स्थल-निर्देश पाश्चात्य-पद्धति के अनुसार रोमन-लिपि में किया गया है और प्रायों के नाम तथा सक्षेप भी रोमन लिप में दिये गये हैं ! ऋगेदादि जी वेदिक प्राय स्वरांकित हैं अनेसे उद्दूष्त पद स्वर निक्कों के साथ दिये गये हैं और इस व्याकरण में इस ने स्वर चिह्न खगान की उस पदित का प्रहण किया है जो ता. अ , बा. स. तै- स. तथा तै- वा में प्रचलित है अयोत् टदात के लिये कोई स्वर चिह्न नहीं लगाया जाता है और वधानिशम अनुदात तथा स्वरित का विह प्रयुक्त किया जाता है (वहीं-कहीं अनुदास का चिह भी नहीं सगाया जाता है इत्यादि निस्तृत नियम बदिक व्याकरण के 'स्वर प्रकरणम'' में (कोंगे)। अत एवं सा॰, मै॰ स , का॰ स तया शत॰ मा॰ से उद्देश पदी भा भी उपयुक्त ऋग्वेदादि में प्रचित पद्धति के अनुसार स्वरांकित किया गया है क्योंकि ऋग्वेदादि में प्रचलित पद्धति बेदिक बाल्मय के आधक्तम प्राधी में अपनायी गई है। इसल्ये प्रधानता के आधार पर इस ने इस पद्धति का प्रदण क्या है और आधुनिक विद्वानों के पथ का अनुमरण नहीं किया है जिसके अनुसार कैनल उदात्त तथा रवत न स्वरित (Independent Syanta) का चिह्न लगाया काता है। इस भाष में वैदिक पदों मा स्वर मूल विदक प्रयोग के अनुसार ही दिखलामा गया है उदाहरणार्थ यदि किनी सम्बोधन या आरयात पद के सभी बदिक प्रयोग सवाउदात्त हैं तो ज हैं सर्वोतुदात्त ही दिखलाया गया है यथा ३१९ वर रुख्या रुख्य । अदिक व्याकरण में प्रयुक्त महत्त्वपूर्ण वहाँ की अनक्षत्रणी सम्पूर्ण स्वाकरण के क्षान में जीशी जायसी ।

स्त्र वात पर पूरा व्यान विशा गया है कि मुद्रण की कोई आग्नदित गर्सने पात्र और यह दिगम प्रकारण तथा गीरत व विश्व है कि ततने तर पित्र हैं वि स्वा कहीं के दित हुए भी मुद्रण की क्यूदियों कमाश्य नमान्य हैं। पीत्र के स्वान्त को क्यूदियों वर गर्द हैं वनका ग्राहित्यत कोट दिया गया है। पराष्ट्र मुद्रण के तमय मतीन में ए ऐ शानि की मान्य तथा दस्तत विश्व है कुट्टें में को पर वर्षी-वर्षी व्यव हिस्स के की के हैं वर्ष्ट क्यूदियों में नहीं निमाया गया है क्योंकि पाठकों को इनेव कोई शानित नहीं हो करती। वि वराशान्य हैदिक वीधन-स्तान नेता तथा प देशवा शास्त्री में इस प्राप्त के प्रदेश मान्य मुझे साराह्मीय गाहमीश दिशा है किलांक किल में इस्त आपार्य है।

जिन वि ानों के प्रन्यों तथा रेखों सहम प्राथ की रचना ॥ सहायता री गई ह टिप्पणियों में उन सबका यथावद अक्षेस किया गया है और उन

### भूमिका

सबके प्रति में पुनः अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। हा॰ विश्ववन्ध्र के प्रति विशेष श्राभार का प्रदर्शन करना में अपना सुखद कर्तव्य समझता हं, क्योंकि इन्होंने अपने सुविष्यात "वैदिकपदानुकमकोपः" के द्वारा दिये गये साहाय्य के श्रितिरिक्त वैदिक व्याकरण के लिये शक्कथन लिख कर मुझे विशेषतया अनुगृहीत किया है। अन्ततः में अपने श्रद्धेय गुरुवर्य स्त्रगीय पं॰ गंगाराम शर्मा तथा स्वर्गीय डा. लक्ष्मीधर के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाङ्गलि समर्पित करता हैं जिनके भमर आशीर्वाद से इस प्रन्थ की रचना सम्भव हो सकी है। पं॰ गंगाराम शर्मा ने जिस स्नेह तथा सौहार्द से मुझ पाणिनीय व्याकरण के मर्म समझाये उसके बिना संस्कृतभाषा का मौलिक ज्ञान असम्भव था। भाषा के मौलिक ज्ञान के अभाव में विद्यार्थी प्रायः अनुवादों के अनुचर बने रहते हैं। डा० लक्ष्मीधर ने जिस ऐतिहासिक, आलोचनात्मक, तुलनात्मक तथा निप्पक्ष दृष्टिकोण का उद्घोधक दर्शन प्रदान किया उसके बिना वृदिक व्याकरण का वर्तमान रूप असम्भव था। दिल्ली-विश्वविद्यालय के संस्कृत एम० ए० में लब्धांकों का नया रेकार्ड स्थापित करने और पं • रघुवरध्याल-स्मारक-स्वर्णपदक तथा पं • गौरीशंकर-जेतली-स्वर्ण-पदक प्राप्त करने का जो उत्कर्ष मुझे प्राप्त हुआ उसका श्रेय श्रदेय गुरुवर्यों के भेरणापूर्ण वैदुष्य तथा विद्यावर्धक श्रीत्साहन को ही है। दिश्ली-विस्वविद्यालय के आल-इण्डिया-रिसर्च-फैलो के रूप में डा॰ लक्ष्मीधर के पुनीत चरणों में बैठ कर दो वर्ष तक इनकी ज्ञानधारा से पृप्ति प्राप्त करने का जो अनुपम अवसर प्राप्त हुआ और इनके विद्वतापूर्ण पथ-प्रदर्शन के फलस्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रथम संस्कृत पी-एच० डी॰ उपाधि प्राप्त वरने का जो गौरवपूर्ण सुयोग मिला उसके लिये में सर्वदा कृतज्ञ रहुंगा।

इस प्रन्थ में सुधार के प्रत्येक सुझाव का मैं सहर्प स्वागत करूंगा और आगामी संस्करण में सभी उपयोगी सुझावों के विये विद्वानों के प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन करूंगा।

पंजाब-विश्वविद्यालय,

चण्डीगढ़.

रामगोपाल

१ जून, १९६५.



# विपय-सृची

|                               |     |     | प्रप्र |
|-------------------------------|-----|-----|--------|
| प्राप्करथन                    | *** | ••• | 5      |
| भृमिका '''                    | *** | *** | 7-17   |
| संबेप-सची '''                 | ••• | *** | 22-26  |
| शुद्धि-पत्र '''               | *** | ••• | 27     |
| प्रथमोऽध्यायः— ध्यनि-प्रकरणम् | ••• | *** | 9-65   |

चर्ण-समाझायः—१ (स्तर, १; व्यद्यन, २); उद्यारण—३ (स्तरीधारण, ३, व्यद्यनोधारण, ८, प्रयम, ८; स्थान तथा वरण, १०;
अन्तस्थाः, ११, य्यू पा उधारण-विशिष्ट्य, १२; र्ल्, १५; क्यमणः,
१६; अयोगवाहाः, १६), संयोगविषयक उद्यारण-विशिष्ट्य—१७
(सर-मिक्त, १७, अभिनियान, १८: ध्रुव, १९, स्मोटन, वर्षण, वर्णकम,
२०), अक्षर-विभाजन—२२; प्रयोगारमक तथा तुक्रनात्मक
विवेचन—२३ (समानाक्षर, २३, सन्ध्यक्षर, २६; स्वरावस्था-विकृति, २७;
गुण वी श्रवस्थाएं, २९, य व र की हामावस्था, ३१; या वा रा की
हासावस्था, ३१; अ आ की अवस्थाएं, ३२, ऐ औ की अवस्थाएं, ३३;
व्यद्यन—कण्ट्यस्थर्ग, ३४; तालव्य व्यद्यन, ३५; पूर्वमालीन तालव्य, ३७;
उत्तरकालीन तालव्य, ३८, मूर्धन्य स्पर्श, ३९; दन्त्य स्पर्श, ४०; ओव्य
स्पर्श, अन्तस्थाः, ४१, क्यमणः, ४४, अयोगवाहाः, ४६);
टिष्पणियां— ४९.

द्वितीयोऽध्यायः सिन्ध-प्रकरणम् " ७७-१८३ संहिता-भेद-७७, पद-सिन्ध-७७ (पदान्तीय वर्ण, ७८, पदादि वर्ण, ७९; पद-सिन्ध की अभिव्याप्ति, ७९, अवसान मे वर्णो का स्वरूप, ८०); स्त्रर-सिन्ध- ८२, (स्वर-सिन्ध-भेद, ८९; सवर्णदीर्घ, ८२; गुण ८३; वृद्धि, यण्, ८५; अयादि, ८६; पूर्व-स्प, ८८; प्रकृतिभाव---८९; प्छत, ८९; प्रगृह्म, ९२, छान्दसदीर्घ, ९६), व्यक्षन-सिन्ध- ९९ (पदान्तीय क्ट्त्प्, १००; पदादि ह्, पटान्तीय त्, १०९; पदादि श्, १०२,

पदान्तीय ट्, १०३, पदान्तीय न्, १०४, पदान्तीय म्, ११०; पदादि

मु ११३ पदार्ताय विभागीय १९४ दिवित विभागीय, १९६) कान-प्रमुखिक तथा प्रमधिक में मुक्षेत्रकाय- १६४ (अन्त-प्रमाण में, १२५ प्रशासि में, १२६) अन्त प्रमान्धि- १३० (विश्वतार्थ, 11. शर्साभ, 111 व्यक्तनाचि 111) विव्यवियां-१४६

त्रतीयोऽध्यायः-- पद्यार-करणम्

पर्पात का मारुभीव सथा महत्त्व- १८४ अल्पाद के परकार राज्यप-१८५ सामवद क प्रकार सार्थ- १८६ तै। सं के प्रधार मात्रय-१८७ सन्य संदिवाधी क पद्कार- १८८, पद्विमागविषयक मनभद्- १८९ वर्षाट-सन्दर्भी निवस- १९० (शुमार्गल समानाय १६१ इनिवरण उपस्थित १६० चवा १६३; अस्पर्ध १६४; अवरक्त यों को खबा, ००)- कमताठ- २०९ कमाठ क नियम-२०२ (तिकस २०२ मन कस पदक्षम २०४; क्षमपाठ में ग्रीप विशार समा प्रकृति २०४, परिषद परिदार स्थिन पस्थित, २०५)-सटावि भन्य पार- २०७ दिव्यागियाँ- २०७

चनुर्योऽभ्याय -- नामिकप्रश्लम्

294-4-3 पदी के बार अर- २९५ किइअ: बचनश्रत- २९६ विभक्तिया-१९७ विमाणमां की सरमता- १९८ अहमेर क सरवस्थ में पाइकान्य तथा पाणिनीय मन- २९९ भातिपत्तिकों का बर्गीदरण- २३९, इसम्ब मानिपदिकों का वर्गीकरण- २२६ अक्रिकार्ये# हरूरत प्रादिपदिक- ६२६ (स.च. १२३ वर्गान्त, पद्मरान्त ११४ छद्मरान्त अक्षरान्त १९६ देवर्गाल, तथारा त २०६ धवारा ७ २१ दवारा ल १३२ घवारा त १३५ नवारान्त १३६, पदारान्त १३७ भवारान्त १३८ मद्यसात रेपानत २३६ क्यारान्त २४५ शकाशन्त १४३ प्रदाशन्त सकारान्त २४५ इक्षारान्त २५५) विकार्यक्त इक्षण्य झातिपरिक-२५८ (बर्गीकरण २५८ हराज्ञ ३५६ ज्याज्ञ, २६५ पुत् २८९ सनुदृह्, २८१) अल व मानिपविक- १८१ (इत्स्त से अवन्त प्रांति पर्तिक बनाने की प्रशृति २८२ अकारान्त, २८५ आकारान्त २८८ इंशरान्त उदारान्त, १९४ ईंडारान्त ३०४ छडारान्त ३११ भागरा त १९५ ऐकारा त १२० ओकारान्त, १२९ औकारा त

### विपय-सूची

३२३); संख्याचाचक शब्द—३२३ (सख्या, ३२४; हप-रचना, ३२६; वाक्यरचना में प्रयोग, ३३०; कम-वाचक, ३३२; तद्धितहप, ३३५); सर्वनाम—३३७ (सर्वनाम, ३३७; अस्मद्, युष्मद्, ३३८; विभक्तिया, ३४०; तद्, ३४२; पुतद्, ४४; त्यद्, ३४४, त्वक, अव, अमं, त्वत्, त्व, नेमं, सिम, सम, ३४५; हुदम् ३४८; एन, एन, ३५०; अदस्, ३५२, यद्, ३५३; किम्, ३५४, स्व, ३५६, स्वयम्, तुन्, ३५७, आत्मन्, ३५८; अन्य, इत्तरं, सर्वं, विश्वं, ३५८, वैकल्पिक हपों वाले सर्वनाम, ३६९); टिप्पणियां—३६२.

पष्टोऽध्यायः — तिङ्क्तप्रकरणम् " " ४४४-४६७. सामान्य परिचय—४४४; तिङ्क्ति प्रत्ययों से होने वाल विकार—४४५; पाणिनीय प्रत्ययों का वास्तिविक रूप—४४५; तुल्नावाचक प्रत्यय—४४६ (ईयस्, इष्ठ, ४४६; तर, तम, ४४८), भाववाचक तथा कर्मवाचक प्रत्यय—४४८, मतुवादि प्रत्यय—४४९, अपत्यवाचक प्रत्यय—४५९; सर्वनामों तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ तिङ्क्ति प्रत्यय—४५२, विभक्त्यर्थक प्रत्यय—४५३, समृहवाचक तथा ह्रस्ववाचक प्रत्यय—४५६; ताति तथा तात् प्रत्यय—४५७, सम्बन्धवाचक प्रत्यय—४५६, टिप्पणिया—४६९.

### सच्चेप-सूची

थ•=अथवेदसहिता (शौनक्शाखा) श्रदा•=अदादिगण अनु•=अनुरोद (Paragraph) श्र प्रा =अवर्षेदप्रातिशास्य (हिस्ने-सम्माहित) ы• प्रा∘ (सूर्यकात ) = अयवप्रानि शास्य (बा॰ ६वशाःत-मम्पादित) अमो॰ शि॰=असोपानन्दिनी शिक्षा अव्य•=अव्यय क्षस •=अय्ययीशशसमाम **आ॰**=आसमेपद आप • ए० स् •=आ॰खम्बगृह्यस्" धाप• ध• स्•=आपरतम्बनमसूत्र भाप• त्री• स् ≓आवस्तरवर्गतसूत्र स्राति =पाश्विष भा\*व• १ स् =आग्वलायनग्रास्त भाश• धौ• स् =मात्वनायन शैतस्त्र इ॰ या = इण्डा योरोगीय (मूलम पा) या उ॰ प्र•=वत्तम प्रदय उप•≕ उपनिपद् उप सं∘=उपाद्समान **श्र =श्रगव**रसहिता अ• प्रा =गण्वेदप्रातिगाव्य ए•≍एक्वचन ऐ• आ =: त्रासारणवद ष्**रे उप =ऐतर**यापनिषद् ष्टे• ता =ष्ेरेयवाद्याण

४० प्र =क्सप्रवचनीय

कपि॰ स =कपिष्ठल्सहिता क्षा०≔क्रीवास्य कान ≍र्शनजस्त काशि॰=काशिकावि चा॰ शि*॰*=कात्यायनी शिक्षा का॰ औ•=कात्यायनश्रीतम्त का स॰=काठकसदिता के॰ शि॰=केशवी शिक्षा **धौ** • तप•=हीवीतकि उपनियह कौ॰ जा॰=कौयीतकि-ना**डा**ण कौशि =कौशिक्सन कि•=कियापद कि· वि·=किवाविशेषण क्या•=क्रशदिगण ह ≃क्लन्त बि•=दिवसूक ग॰ न ≔गनिसमास य स्॰=श्यस्थ गो॰ गु॰ स् =गोभिलगुचस्त गो॰ हा ज्योपधमाद्वाण गी॰ ध स्॰≔ गौतनधर्मस्त्र च ≕चत्रची विशक्ति च ≓चुरादिगण छा॰ उप ≃छा"दोग्बोपनिषद् ज ≓ग्रहोत्यान्गिण के∘ हा ≕ैबसिनीयनाद्मण वै॰ न =ैबिनीयसहिता रि॰=टिप्पणी

### संक्षेप-सूची

तना ०=तनादिगण त॰ यो॰=तत्त्ववोधिनी टीका (सि॰ कौ॰ पर) त॰ स॰=तत्पुरुपशमास तु॰=तुलना कीजिये तुदा •=तुदादिगण तृ०=तृतीया विभक्ति ते॰ आ॰=नैत्तिरीयारण्यक तै॰ प्रा॰=तैतिरीयप्रातिशाख्य ते॰ वा॰=तित्रीयवाद्मण तै॰ सं=तेतिरीयसंहित। दि०=दिवादिगण दे०=देखिये हि ०= द्विवचन द्विती = द्वितीया विभक्ति घ० स्०=धर्मसूत्र धापा॰= पाणिनीयधात्रपाठ न •== नपुंस कलिङ्ग , ना•=नामपद ना॰ धा॰=नामघातु नि॰=निपात प•=परसंपद पं॰=पंचमी विभक्ति पै॰ ब्रा॰=पैचविंशब्राह्मण पपा॰=पदपाठ पा ०=पाणिनीयाष्ट्राध्यायी पाभ •=पाठभेद पा॰ शि॰=पाणिनीयशिक्षा पुं•=पुँसिङ्ग ā०≔āब्र पै॰ सं•=पेप्लादसंहिता

प्रथ०=प्रथमा विभक्ति प्र∘या प्र॰ पु॰=प्रथम पुरुप प्र• स्•=प्रतिशास्त्र प्रा॰ शि॰=प्रातिशाख्यशिक्षा व॰ या बहु = बहु वचन वस॰=बहुवीहिसमास वृ॰ उप**०**=बृहदारण्यकोपनिषद् बृ० दे०=बृहद्देवता यो॰ गृ॰ सू॰=बीधायनगृहास्ब वौ॰ श्रौ॰ स्॰=बौधायनश्रौतस्त्र ब्रा •=ब्राह्मणश्रन्थ भा॰ गृ॰ सू॰=भारह्याजगृह्यसूत्र भा॰ श्रौ॰ सू॰=भारद्वाजश्रौतसूत्र भा॰ वि॰=भाषाविज्ञान (ढा॰ मंगलदेव शास्त्रिकृत) +वा०=भ्वादिगण म॰ या म॰ पु॰=मध्यमपुरुप महाभा •=महाभाष्य (पातक्षल) मा॰ गृ॰ स्॰=मानवगृह्यस्त्र मा० शि०=माण्ड्कीशिक्षा मा० औ॰ स्॰=मानवश्रीतस्त्र मु॰ उप॰=मुण्डकोपनिपद् मै॰ सं॰=मत्रायणीनंहिता य०≕यजुर्वेद या॰ शि॰=याज्ञवल्क्यशिक्षा रुधा •=रुधादिगण ल॰ शि॰=लघुमाध्यन्दिनीयशिक्षा ल० शे०=लघुशब्देन्दुशेखर ला॰ श्रौ॰=लाट्यायनश्रौतसूत्र लि∘=लिट् लु∘=लुङ्

#### संक्षेप सुची

ৰ =ন্ত ले∘≕लेट रा•=लोग

रो ज्ञि०≕रोमशी शिशा

व प्र॰ शि =वणरत्नप्रदीपिका शिक्षा

धा • प्रा = वाजसनः यत्रातिकार्य शा• स =वात्रसनेविसाहता(माध्यन्त्रिनी)

वा • भ भा •=वा प्रतन यसहिता (कास्व शासा)

वि =विशेषण

विम् या वि॰ म् ≂विधिम् न्क स्वार

(Injunctive) विलि∘=विधिल्ङ

स =कदिक

व र स =वैवानसरकासन

वै • प को =षदिकपदानुकमकोप (बा॰ वित्वव धट्टत) व स्व मी =दैदिकस्वरमीमीसा (प॰

युधिशिरमीमां धवहत)

ঘর ≅য়সল श हा । या शत । मा =शत १ थे । देश

श्रा आ =शास्त्रायनारण्यक AIOC = All India Oriental Conference ( Proceedings )

Alt V = Das Altudische Verbum von II Delbruck, Halle 1874 A Prat or Pr = The Atharva Veda Pratišakhva translated

by W D Whitney (JAOS Vol VII)

Arm = Armenian Av = Avesta

Avery = Verb Inflection in Sanskrit by J Avery (JAOS Vol X, pp 219-324)

Alt 8 = Altandische Syntax von B Delbruck Halle 1888

श्चो गृ• स्•=शोखायनगृग्रस्प्र ni• थो• स =शांसायनथीतस्त्र शास ≒शानजन्त या शाननन्त शि॰ स=शिक्षासमह (व॰ युगर निशोर

व्यासमस्पादित) थौ∞ स्∙≃औतस्य

क्षे॰ रप ≕वेतास्वतरोपनिपद

प॰=प्रश्री विभित्ति

प॰ झा =धड्विंशत्राह्मण स झसहिता

स∙≍सप्तमी विभक्ति

सना =सर्वनाम

स॰ औ॰ स्॰≃सलापादशैतसूत्र सम्बो =सम्बोधन

मा •=सामबेद

मि **कौ**∙=वैदाकरणसिद्धान्तकौसुदी (बालमनाग्मातत्त्ववोधिनीटीका सांहरू सोतीरास बनारसीदास

दिल्ली)। क्षी =ब्बीरिक्र

स्था =स्वादिगण

हि॰ १० स् ≔हिरण्यकशिएसस्त्र

## संक्षेप-सूची

Critical Studies = Critical Studies in the phonetic observations of Indian grammarians by S Varma, London, 1929.

f. n = footnote.

Germ. = German.

Gk. = Greek.

Goth, = Gothic.

Gr. Lg. Ved. = Grammaire de la Langue Védique par L. Renou, Paris, 1952.

H. S. L. = A History of Sanskrit Literature by A. A. Macdonell, Fifth Edition Delhi, 1958.

Hitt. = Hittite.

HOS. = Harvard Oriental Series.

Ind. Stu. = Indische Studien, herausgegeben von A Weber I-Ir = Indo-Iranian

Ind V. K. = India of Vedic Kalpa Sutras by Ram Gopal, Delhi. 1959.

JAOS = Journal of the American Oriental Society.

Lat = Latin

Ling. Intr. = Linguistic Introduction to Sanskrit by B K. Ghosh, Calcutta, 1937.

Lith. = Lithunian.

MWD. = A Sanskrit-English Dictionary
by Sir Monier Monier-Williams,
Reprint of Hnd Edition Oxford, 1956.

N = Note

N. I. V. = Noun-Inflection in the Veda by C. R Lanman (JAOS, Vol. X, pp. 325-601).

O. Sl. = Old Slavonic.

N V. N. = Notes on Vedic Noun-Inflection by F. B. J Kuiper.

p = page.

Phon. An Ind = Phonetics in ancient India by W S. Allen, Oxford, 1953.

#### सक्षेप-सूची

Prolegomena = Die Hymnen des Rigyeda, I Metrische und textgeschichtliche Prolegomena von H Oldenberg, Berlin, 1888

Rig Noten = Rigveda Tevtkritische und exegetische Noten von II Oldenberg Berlin, 1909-12

Roots = The Roots Verb Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language by W D Whitney, Reprint Delhi 1963

SBE = Sacred Books of the East.

Skt Gr = Sanskrit Grammar by W D Whitney, Seventh Issue, 1950

Skt Lg = The Sanskrit Language by T Burrow, London 1955

SPW = Sanskrit Worterbuch von O Bohtlingk und R.
Roth St Petersburg 1852-1875 (popularly

called St. Petersburg Worterbuch.)

Tait Prat or Pr. = The Taituriya Pratisakhya translated

by W D Whitney (JAOS Vol IX)

Ved Gr ≈ Vedic Grammar by A A Macdonell Strassburg 1910

Ved Gr Stu = A Vedic Grammar for Students by A A Macdonell, Oxford 1916

Ved Mtr = Vedro Metre in its historical development by E. V. Arnold, Cambridge 1905

Ved Stu = Vedrsche Studien von R Prichel und K-Geldner Studigart 1889-1901

Ved Skt S = Vedische und Sanskrit-Syntax von J Speyer Strassburg, 1896

W Z R = Worterbuch Zum Rigveda von H Grassmann,
Leipzig 1873
Zd = Zend

ZDMG = Zentschrift der Deutschen Morgenlandischen
Gewellschaft

# शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ      | पंक्ति      | <b>स</b> शुद्ध        | গুৰ                 |
|------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| ७६         | ३ (नीचे से) | अनुमार                | अनुस्वार            |
| ८३         | 96          | भुवन्तूक्षणी          | भ्यन्तूचर्णः        |
| 83         | v           | इन्द्र                | इन्द्र              |
| 990        | 92          | देविष्येट्            | देवीप्यस्           |
| 922        | 98          | दूडार्                | दूडाश्              |
| 939        | 9 Ę         | तन्वंम्               | त्न्वम्             |
| 939        | 96          | विभ्वंम्              | <u>वि</u> भ्यम्     |
| 988        | ۷           | प्र० ए०               | प्रय० ए०            |
| २०५        | 93          | टि० ९०                | अनु० ९०             |
| २०६        | २ (नीचे से) | इति मीळहुपे           | इति मीळहुपे         |
|            | ८ (नीच से)  |                       | द्यावीष्ट्रिथ्वी    |
|            | 92          | <u> </u>              | <b>अशक्ताङ्ग</b>    |
| 229        |             | अजादि । अनर्वनामस्थान | अजादि असर्वनामस्थान |
| २२५        | २ (नीचे से) | दुह-व्यज्व            | उरु व्यव्व          |
| २३२        |             | द्धि॰                 | द्विती०             |
| २३४        | 8           | पादः                  | पार्दः              |
|            | \$ \$       | <b>位</b> 。            | दिती <i>॰</i>       |
| 239        | ६ १२        | <u> जुष</u> र्बुध     | <u>चप</u> र्बुधे    |
| २८५        | , १४        | त्रियाणीम्            | श्रियाणीम्<br>स॰ व॰ |
| 35         | ३ १३        | स॰ ए॰                 |                     |
| <b>३</b> 9 | ६ ११        | प्र० ए०               | प्रय० ए०            |
| ३१         | <b>s s</b>  | प्रातिपादिकों         | प्रातिपदिकौं        |

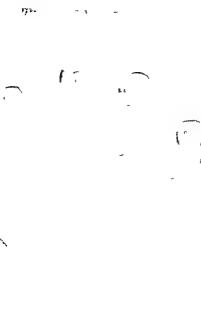

# प्रथमोऽध्यायः

# ध्वनि-प्रकरणम्

## १. वर्ण-समाम्नायः (Alphabet)

- १. वैदिक भाषा के वर्ण-समाम्नाय में चावन ऐसे वर्ण मिलते है जिन का लिखित आकार निश्चित है, और इन के अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट ध्वनिया हैं जिन का पूर्ण वर्णन नीचे किया गया हैं । इस सन्यन्य मे यह तथ्य विशेषतया उद्धेखनीय है कि ळ, जह को छोड़ कर शेष पचास वर्ण लीकिक संस्कृत में भी ज्यों के त्यों मिलते हैं । इन निश्चित आकार वाले यावन वर्णों में से तेरह स्वर और उन्तालीस व्यक्षन है । जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता अपेक्षित न हो, उन्हें स्वर कहते हैं और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों पर आश्रित हो वे व्यक्षन कहलाते हैं । स्वरों तथा व्यक्षनों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है ।
- २. स्वर (Vowels)—वैदिक भाषा के स्वरों को दो श्रेणियों में प्रविभक्त किया जाता है—(१) समानाक्षर और (२) समध्यक्षर । अ आ इ ई उ ज कर ऋ छ समानाक्षर (Simple Vowels) कहलाते हैं और ए ओ ए ओ के लिए सम्धक्षर (Diphthongs) संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। प्रातिशाख्यों में इन सब के लिए स्वर तथा अक्षर दोनों संज्ञाओं का प्रयोग मिलता है। परन्तु पाणिनीय व्याकरण में इनके लिए अच् प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। इन स्वरों में अ इ उ ऋ छ हस्त हैं और शेप सब दीर्घ है। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हस्त कहते हैं और जिस के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे वह दीर्घ कहलाता है। यह वात विशेपतया उल्लेखनीय है कि छ का दीर्घ नहीं मिलता हैं। जब किसी स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे, तब उसे प्लत कहते हैं। लेखवढ़

ş

महिताओं में फ्लि के बृत बारे जराइरण मिनते हैं यथा— में० आ॰ (१३१) के अनुसार कर में फ्लि के बेबल तीन (१०१९ ६ १ १) उदाइरण मिनते हैं। जरु आन (१९५५) के अनुसार में मफ्लि के परइंद इन्नाइरण मिनते हैं। बार आर (१,५०५४) ने नार मर (८१० १२ १३,०४ ४०,१०) में प्तृति के सात उदाइरण बानाए हैं। ति कर में प्तृति के सम्मास बानीस जनाइरण मिनने हैं (०० JAOS IX p 323)। ब्लुत प्रयोगों के सम्मास में दिग्ल सहुर ४५ कें।

र इपञ्चन-विदेश माथा में निम्निरिसिस व्यवनों ना प्रयोग मिलता है।

(क) क्यशी (१) क्यश्म स्वाध्य स्वध्य (१) क्यश्म स्वध्य स्वध्य (१) क्यश्म स्वध्य स्वध्य (१) क्यश्म स्वध्य स्वध्य (१) क्यश्म स्वध्य स्वध्य

(य) अन्तम्था --व र् ७ व् ।

(ग) अत्माण <sup>४</sup>—श्य स्ह।

 मानते हैं। यमों के स्वरूप तथा संट्या के विषय से विस्तृत विवेचन पीछे टिप्पणी में देशिए ।

(ह) नासिक्य-कुछ आचार्य पूर्ववर्ती हकार तथा परवर्ती अनुनासिक स्पर्श के मध्य एक नामिक्य धानि का आगम मानते हैं, यथा-भक्षाम् ।

### २. उच्चारण (Pronunciation)

- थ. उचचारण-अति प्राचीन काल मे वेदों के शुद्ध उचचारण को विशेष महत्त्व दिया गया है। गुद्ध उचारण की अविन्छित्र परम्परा के अञ्चण्ण प्रभाव से सहस्रों वर्षों तक लेखबढ़ किए बिना भी धृति की अनुपम रक्षा होती रही है। शत॰ त्रा॰ का मत है कि अमुर लोग अगुद उचारण के कारण पराभूत हुए थे, इस लिए ब्राह्मण कदापि वाणी को न्लेन्छित न करें । प्रातिकाएयां तथा भिक्षाप्रन्थों में वर्णों के शुद्ध उचारण की विधि के साथ-साथ उचारण-सम्बन्धी दोपो का विवरण भी दिया गया है। प्रातिकाएय, किसा, व्याकरण तथा शिष्ट वैदिक पण्डितों की परम्परागन पारायण-विधि के द्वारा वैदिक ध्वनियों के ग्रद्ध उसारण को जानने में हमे पर्याप्त सहायता मिल्ती है। पाञ्चात्य सर्वनजों के मतानुसार, जो संस्कृत घटड प्राचीन काल में ग्रीक आदि विदेशी भाषाओं में लिये गए थे, वे भी संस्कृत ध्वनियों के पूर्वकालीन उचारण पर कुछ प्रकाश डालते हैं<sup>1</sup> । मैक्डानल का मत है कि वैदिक सहिताओं की भाषा के ध्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी आभ्यन्तर प्रमाण तथा भाषा-विज्ञान से उपलब्ध बाद्य प्रमाण के आधार पर हम यह निष्कर्प निकाल सकते हैं कि सहिता-काल में वैदिक ध्वनियों का उचारण प्रायेण विद्या ही था जैसा कि पाणिनि के काल में<sup>११</sup> । प्रातिशाल्य, शिक्षा. व्याकरण, वैदिक परम्परा तथा तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के द्वारा वैदिक ध्वनियों के उचारण के सम्बन्ध में जो तथ्य उपलब्ध होते हैं, उन्हें यहा संक्षेपतः प्रस्तुत किया गया है।
  - ५. स्वरोच्चारण—प्रत्येक भाषा का स्वरूप उस के स्वरों के उचारण पर विशेषत आवारित होता है। इस लिये स्वरों के उचारण का प्रभाव व्यक्तनों के उचारण पर भी कुछ अंश तक अवस्य ही पड़ता है।

स्वरों के शुद्ध तथारण पर प्यान देना अयात आवायक है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में दुछ स्वरों वा उचारण विभिन्न प्रशार से विया जाता है और वैदिक ध्वनियों या उचारण भी बुळ रोग उसी प्रकर करत ह। परातु ऐसा करना अनुवित है और वैदिन ध्वनियों वा अधारण निदन ध्विन मिद्धा तों के अनुसार ही करना चाहिए। बहो पर प्रत्यक स्वर के प्रयत्न तथा स्थान आदि पर विचार किया गया है। व्यक्तनोचारण के प्रमन में प्रवस्तों पर विस्तृत विवेचन विया गया है। खरों ने प्रयक्षा के विषय मं टि॰ १४३७३८ तथा ४९ देखिए। (क) अ—म ना उचारण स्थान नि मन्देह वच्छ है । परन्तु इस के आन्यतर

प्रयत्न वा विषय विशापतया विभारणाय है। २० प्रा॰ (१,३६) तथा

बा• प्रा॰ (३ ७२) के अनुसार क का आध्यातर प्रयत्न सर्हत है। और पाणिनाय सूत्र ( \* \* ° ८) तथा अगाप्याया के स्यारयाकार भा इस मत का पुष्टि करते हैं। याहराज विद्वाना का मत है कि सम्प्रत गारों ने शीर वारणी भी अप के आधानरारीन सहत उचारण प्रांसमधन होता है<sup>१९</sup> । अविशिष्टित ऋ॰ में युतथा को वे पन्यात् प्रायण (दे० अनु० ४४) अ का पूर्वरूप हो जाता है तथापि छन्द परिमाण की इष्टि से ऐसे एवरप के जिय कोई औचिय नर्ने इन्छ परता। रम ते प्रतीन होताह कि ऋचाओं के र्यना कारुमें व वाजान्यातर प्रयन सभवत विद्वत रहा होगा। (ख) आ—भा वा उधारण स्थान कण्ठ है और "सका आध्यातर प्रयन्न

नाधारणनया विज्ञत माना जाना है । परात अ प्रा॰ (१,३५) मा का प्राप्त विवृत्तत्तम् मानता ह।

(ग) इ इ—दन नेनों म्नरों का उचारण-व्यान साल और आभ्यन्तर प्रयन्त नित्रत हा

(घ) उ ऊ:—्रन दोना स्वरों का उचारण-सात कोछ और आ यातर प्रयत्न विवृत हः तै शा वा सत इवि उवण व उचारण में आष्ट उपसङ्ख्त (सिंबद्रण हो कर आग वी ओर निकर हुए) हाते हैं।1।

(ड) ऋ, ऋ, ॡ—ऋकार तथा लकार के उच्चारण के विषय मे आचारों में बहुत मतभेद है। ऋ॰ प्रा॰ (१, ४१) के अनुपार ऋकार तथा लकार का उच्चारण-स्थान जिह्नामूल है। वा॰ प्रा॰ (१,६५) तथा ऋक्तःत्र (४) भी ऋकार को जिह्नामूलीय मानते हैं। तै॰ प्रा॰ (२,१८) का मत है कि ऋ, ऋ तथा ल के उच्चारण मे जिह्ना का अप्रभाग वस्वों (दन्तपट्कि के ऊपर उभरे हुए प्रदेश) से उपसंहत (अधिक सिन्दृष्ट) होता है। परन्तु पा॰ शि॰ ऋकार को मूर्धन्य और लकार को उन्य मानती है<sup>१४</sup>। वा॰ प्रा॰ (१,६९) भी लकार को दन्त्य मानता है। ऋकार तथा लकार को सवर्ण घोषित करने वाला वार्तिक प्रातिशाख्यों के इस मत का समर्थन करता है कि इन दोनों स्वरों का उच्चारण-स्थान सिद्धान्ततः एक ही माना जाता है<sup>१५</sup>।

आजकल उत्तर भारत में ऋ का उच्चारण प्रायेण रि के सहश तथा ल का उच्चारण लि के सहश किया जाता है। परन्तु दक्षिण भारत में अनेक विद्वान ऋ का उच्चारण रु के सहश करते हैं और प्राचीन काल में भी वहा इस प्रकार का उच्चारण रहा होगा। इस लिये अनेक दिक्षण-भारतीय शिलालेखों में ऋ के स्थान पर रु मिलता है । ऋ॰ प्रा॰ (१४,३८) ने ऋकार के सरेफ उकार-सहश रु उच्चारण को एक दोष माना है। प्राचीन पाण्डुलिपियो तथा विदेशी भाषाओं में लिखे गए संस्कृत-शब्दों के उच्चारण से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी ऋ का उच्चारण अंगतः 'रि' के सहश होता था । उत्तरकालीन भारतीय भाषाओं में संस्कृत ऋ के स्थान पर इकार तथा उकार वाली ध्वनियों के विकास से प्रतीत होता है कि अति प्राचीनकाल से ऋ के उच्चारण में दोनों प्रकार की प्रवृत्तिया विद्यमान रहीं होगी, यथा—छृत=छी, ध्वाल=सियार, ऋक्ष=रीछ; परन्तु वृक्ष=रूख, प्रच्छा=पूछ, चृद्ध=वृद्धा। कित्वय वैदिक शाखाओं में ऋ का उच्चारण रे के सहश भी किया जाता था वा

मूलतः ऋ तथा रू कमशः रेफ तथा लकार की स्वरीभूत ध्वनिया थीं। अत एव प्रातिशास्य तथा शिक्षा ऋ तथा रू में कमशः र तथा रू का अंश स्वीकार करते हैं । अवेस्ता में वैदिक ऋ का प्रतिनिधि २८० है, यथा — भृत= अवेस्ता का bərəta.

प्रथमोऽध्याय:

सनेक पायाय विद्वानों का सत है कि त्रेनक्य क्योदासीहता के सनत सन्त्री में आहे कि एवं भा तरता की और तम पित एक है एक भा तरता है और तम पित एक है एक उस दोष उक्षात का दोष के उस का दोष उक्षात का उसित है अपने के पान कि तिया को में ताता गृह और तम प्राप्त के पान करीं (कृत्य, कृष्ट, ) में एक रिताम की दिष्टे से साचे तथा नहीं कर तम प्राप्त की पित से स्वाप्त का प्राप्त की प्राप्त की स्वाप्त का कि तो साच की तम की साच की तम क

श्र• त्रा• स्था अ≠ त्रा• के चनुसार त्रा् कं प्राद्ध में रेमका सरव ट (दे• टि १९)।

(च) ए ओ ऐ औ-वातिशायों में ये गरों स्वर साध्यार (Diph thongs) बहुनात ह । पाणिनीय व्याच्तव में व को (तथा म ) गुण-सन्नक और ए औ (तथा का) वृद्धिसत्तक है । बारों सन्प्रशरों ना आभ्यातर प्रयञ्ज साधारणत्या विश्वत माना जाता ह। अ॰ प्रा • (1 र४) ण भो वा प्रयुत्र विष्टुततस सानता है। २० प्रा० (१४२४०) क अनुसार ए तथा है वा प्रचारण-स्थान तालु और की तथा भी वा उचारण-स्थान इण्ड ह। अन्तत्र ऋ॰ त्रा॰ (१६ ३८) में कहा गया है कि बित्राय आचार राज्यशरों को सक्त्यानि (सिध से उरान्त) मानते हैं और तत्नुमार प्रयप्त सध्यक्षर के उचारण-स्थान दो हैं। इस n आग ऋ प्रा • (१६ ३९) ने नाकटावन दा मन उदत विया है जिसरे अनुमार ह तथा दे का पूराब अकार और उत्तराब इकार है और इसी प्रकार को तथा की का पूराद अकार और उत्तराद उकार हु । शिशामाय भी इस मत का अनुमरण करत हैं। अत एव पा॰ शि॰ ए हे को पठवार य और को की का क्ष्मोद्रज्ञ मानता है और सम्प्रक्षरों में महित खरों नी माना के सम्बन्ध में यह निक्षा कन्ता है— 'एकार तथा ओगर में क्खाव (क) का अधमाना होनी चाहिए और ऐकार तथा औकार म क्फा की एक माना होना चाहिए। इन दो का प्रयन्न तिकृत और सबृत है 🕬 । अ॰ प्रा॰ ने अनुसार यदापि नारों साध्यानावर्ण स्वरों के नयोग से बने हैं तथापि स्थानविधि (उच्चारण-स्थान) वी दृष्टि से ण तथा आ की उत्ति एकपण (Monophthong) ने सन्दा है पर त

वैदिक 'याकरण

षु तथा को की यूनि एक्तर्ण के समान नहीं हैं<sup>स</sup>। इसी प्रकार ऋ॰ प्रा॰ ने भी उचारण-गम्बन्धी विशेषता की दृष्टि से ए की तथा ऐ की के मध्य भेद बतलाया है "। ए भो की एकवर्णवत् यूनि को स्वीकार बरते हुए ते प्राप्त और बाज प्राप्त केवल ऐ की के अवस्तात्मक तत्वो का वर्णन करते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में वे ए श्री का उत्लेख नहीं करते है। ति । प्राव्यक्ता है कि ऐ तथा सी के आदि भाग में अर्धमात्रा उस अकार को है जिस का प्रयन संवृत्तवर है और ऐ में क्रेप हेउ माता इकार मी तथा औं में उकार की है<sup>\*\*</sup>। बा॰ प्रा॰ के अनुसार के की में पूर्व-माना कप्टन (अकार की) है और उत्तर मात्रा क्रमशः तालु और ओष्ठ की है"। प्रानिशाख्यों के उत्ता नियमों से ज्ञात होता हूं कि प्राति-शाएयों के काल में पू तथा क्षों का उच्चारण एक्वर्ण (monophthong) के सहक होता था। प्रतीत होता है कि संहिताकाल में भी जु तथा भो का उच्चारण एक्यर्णवत् होने लगा था, क्योंकि ए तथा भी स परे ओने बाले न का पूर्वत्य करने की प्रवृत्ति का उपक्रम मैहिता-काल में ही हो चुका था (दे॰ द्वितीय अध्याय मे अभिनिहित-सन्धि)। प्राकृत आदि अन्य भाषाओं में लिए गए संस्कृत-शब्दों के उचारण से भी यह स्पष्ट होता है कि ए तथा भो का उचारण एक्यर्णवत होने लगा थारण।

कुछ विशेष प्रकार के याजिक पार्टों में अर्थ ओकार के प्रयोग का उल्लेख मिलता है<sup>रट</sup> । परन्तु वैदिक भाषा में साधारणतया इस प्रकार के अर्थ ओकार के प्रचलन का कोई संदेन नहीं मिलना है।

इस में सन्देह नहीं कि मूलतः ए तथा भी दोनों सन्ध्यक्षर थे, क्योंकि अकार के माथ इकार तथा उकार की सन्धि से कमशः ए तथा भो बनते हैं। तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से भी इस मत का समर्थन होता है, यथा—वेदं ''में जानता हूं.'' = Av. Vaeda, Goth. wait; भोजंस = Av. aogar ə, Lat. augustus.

आज कल ऐ औं का उचारण क्रमशः श्रद्ध क्षेट के सहश होता है और प्रातिशाख्यों के काल में भी इन का उच्चारण लगभग इसी प्रकार का था। परन्तु मूलतः ऐ औं क्रमशः श्राइ क्षांड का प्रतिनिवित्व करते हैं, क्योंकि सन्धि में ऐ औं का क्रमशः श्राय् श्राव् बनता है। (छ) अगुनासिक स्वर—स्वरों के गुद्ध रूप क अतिहित्त इन के अनुनासित रूप में भाँ हैं हैं इयाद भी मिलन है। अनुनासिक रार का उचारण अपन मुट्य स्थान ( तालु वण्ड आदि) तथा नासिका द्वारा किया जाता ह (to R. 49)1

ह्य अनो ह्यारण-- यजनों व उचारण वे विषय महम इन म कार

(माता) प्रयस तथा स्थान आल का पूर्व विवयन करेंग । माप्रा-अ प्रा॰ (१ ६०) व्यक्तन का उचारण-कात एक मान्ना मानता

है। पराष्ट्र इसर प्रानिशास्य तथा वशावरण व्यक्तन का उचारण-काल अधमात्रा मानत हें भेर ।

प्रयाप दो प्रकार व माने गए हैं---बाम्य तर तथा बाझा। व्यक्तनी व स्थारण व सहयात्र म इन का शान अवावस्यक है।

(क) आभ्यातर प्रयक्त-नाम्यातर प्रयत्त<sup>र</sup> क आधार पर व्यवनी की निम्निनित नेणिया स विभक्त किया जाता है-

स्वश-क्ष्मं चवन टक्ष्म तथ्य तथा प्रया वा आन्यन्तर प्रयान

स्पृष्ट ह और व श्वक (mutes or stops) कहनते हुरैर ।

इपरस्त्रप्ट-- य र र व वा आध्यातर प्रयक्ष ईपरस्त्रप्ट है 19 और य

म तस्था वह गत है रह । उछ श्राधां स व त स्था पाठ भी मितता ह परन्त **म तन्था पा**ठ अधिक प्रामाणिक ह । द० विसञनीय-स**ि**ध । इयद्वियत---कामा का आभ्यात्तर प्रयक्ष हैयद्वियत साना जाता हरे।

कम्म शहा क श्यादवान के सम्बाध म दि ४ देखिए। विद्रव स्थासहत—हम यह पहुर यन बाजुर ह कि आप का आध्यातर प्रयक्ष सहत्त और भाग स्वरों ना आन्यातर प्रयक्ष दिवृत माना जाता है।

(ख) **वाहा प्रयक्त--बाळ** धवल<sup>19</sup> क आधार पर भी व्यक्तनों को कह अणिया म विभक्त क्या जाता ह । यदावि भट्टेजिदीक्षित ने अध्यार का अनुगरण करत हुए-जिवार सवार, श्वास ताद घोष अधोष अपूत्राण, महाप्राण क साथ बदाच, अनुनात तथा स्वदित को भी बाग्र प्रयक्षा म गिनाया है परातु पनक्षति ने उदाच आदि खरों को प्रयनों म नहीं माना इ<sup>९६</sup> और आठ बाज प्रयत्नों वा उक्षेप्य निया ह। ऋ० प्रा॰ न इन प्रयत्नों

वैदिक न्याकरण

का निम्नलिरित वर्णन किया है—''जब बक्ता बोलने की चेष्टा करता है, तब फेकरों में निकरा हुआ प्राणनामक वायु कण्ट-विवर (Larynx) के गुल रहने पर शासता को प्राप्त होता है और कण्ट-विवर के संकुचित रहने पर नावता को प्राप्त होता है। जब कण्ट-विवर साम्यावस्था में हो अर्थात् विवार और मंकीच के मध्य की अवस्था में हो, नव प्राण व्यापता नथा नावता दोनों को प्राप्त होता है। दवासता, नावता तथा उभयात्मिका अवस्था—ये तीन सब वर्णों की प्रकृतियों है। अधीप वर्णों की प्रकृति शास है और बेप अर्थात सधीप वर्णों की प्रकृति नाद है। वर्णों के चतुर्थ वर्ण ( घू मू ट् धू मू ) तथा ह की प्रकृति व्यास तथा नाद दोनों है"।

तै॰ प्रा॰ भी शब्दोत्पत्ति का वर्णन करते हुए उन प्रयक्षों के विषय में इसी प्रकार के विचार व्यक्त करता हूं—"शरीरम्थ वायु की प्रेरणा में कण्ठ और उर के सन्धान (मन्यदेश) में ध्विन की उत्पत्ति होती है। उर, कण्ठ, सिर, मुख तथा नासिका उस ध्विन को स्पष्टतया प्रतिध्वनित कराने वाले स्थान है। जय कण्ठ संकुचित (संग्रत) होता है, तय नादसंज्ञक ध्विन उत्पन्न होती है। जय कण्ठ खुला (बिग्रन) होता है, तय इवास-संज्ञक ध्विन उत्पन्न होती है। जय कण्ठ संग्रत और विग्रत के मध्य की अवस्था में होता है, तय इकार-संज्ञक ध्विन (जो ह प् ज़ द घ् म् का अनुप्रदान है) उत्पन्न होती है। वर्णों की ये तीन प्रकृतिया है। स्वरों तथा सघोप वर्णों में अनुप्रदान (म्लकारण) नाद है, ह घ् झ द घ् म् में अनुप्रदान हकार है; अयोप वर्णों में अनुप्रदान इवास है, और वर्गों के प्रथम वर्णों (क् ज़ ट् त प्) में अन्य अपोप वर्णों में अधिक श्वास अनुप्रदान होता है, त्रार ।

प्रत्येक वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, श् प् स् , विसर्जनीय, जिहामूलीय, उपध्मानीय और अनुस्वार अघोप (surds) कहलाते हैं और शेप व्यञ्जन सघोप (sonants) कहलाते हैं । अप्म तथा वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण प्रातिशाल्यों में सोप्माण: (aspirates) कहलाते हैं । वरदराज ने आठ वाहा प्रयत्नों का निम्नलिखित सरल विभाजन किया है ।

विवार, इवास. अघोप-वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण और श् ष् स् के वाह्य प्रयत्न विवार, स्वास और अघोप है। सवार. बाद घोष-वर्गे के ततान, चतुन्न तना पदम वर्ण और युर्ट्बृह्के बाह्य प्रयन्त सवार, नाद घोष हा

छन्यप्राण-वर्गे के प्रथम तताय तथा पदन वण और य रूल् ब् अयप्राण प्रयन्न वार इ ।

महाप्राण-वर्गों के दिशाय तथा चतुष वर्ष और पृष् स् ह् सनप्राण प्रयन बाल है।

(n) स्थान तथा करण-वर्गों के उच्चारण की मराभाति समझने के लिय उन क स्थान तथा करण हा पण शान आवश्यक है। पिन स्थलों पर आध्यान्तर प्रयान क निये करण नाइ का प्रयोग विसा गर्सा है उनक लिये दि० ३९ लगा ३५ देनिए । त्स के अनिरिक्त त० प्रा स्थान और करण के भेड़ की निम्नलियन प्रकार से स्पष्ट करता है--- 'रहरा का स्थान वह (अखभाग) है, जहा उपमहार (approximation) होता है और उन का करण वह (मुनावयव) इ जो उपमहार करता ह । अया वर्षो (अर्थात,ध्यानवी) का स्थान वर्षे (मुलभाग) है ने स्वान (contact) हाता ह और उन का करण बह (मुन्गाबयव) इ थिन के द्वारा स्थान करता है <sup>3188</sup> । इस का चदाहरण नामे काम का चत्पति स आ स्पष्टतया दिया गया है ।

कदग-अनेक प्रतिपारियों तथा नि गओं के अनुसार क्वम का उत्तरारण-स्थान निद्वासूर है<sup>39</sup>। अ॰ त्रा॰ पिलासूनीय वर्ती (बनग आदि) का करण हनुमून मानता है परात इसके विपरीत त॰ प्रा॰ हनुमूल को बबग का स्थान और विद्वामूल को करण मानने हुए बलता है कि क्ष्रण को उन्तरी के समय निद्वामूल के द्वारा अध्येता इनुमूल पर रार्थ करता ड<sup>४४</sup> । चाह्रगामा भट्टेजिटासिन तथा कतिएय अन्य वयाकरण कार के का स्थान कपट मानने ई और इन वर्णों के निये कपट्ट सज़ा का प्रयोग करन है<sup>गर</sup> ।

चार्म--प्रातिनात्य निगा तथा वैदावरणी क अनुसार चवरा का स्थान ताल है और अ प्रा॰ तया तै॰ प्रा॰ जिहा के स्थ्य भाग दो खबर्ग हा वैदिक स्याकरण

करण मानने हें  $^{14}$ । तालु-स्थान होने के कारण चवर्ग के वर्ण तालव्य कहलाते हैं।

टवर्ग—टवर्ग का स्थान मूर्घा है और ये वर्ण इसी लिये मूर्वन्य कहलाते हैं। क तथा कह भी मूर्घन्यों में गिने जाते हैं। कुछ प्रातिशाख्यों के अनुसार, टवर्ग के उच्चारण के समय वक्ता जिहा को पीछे की ओर मोड़ कर जिहाप्र से मूर्घा का स्पर्श करता है । अतः टवर्ग का करण जिहाप्र है। त० प्रा० के त्रिभाष्यरत्न का मत हं कि मूर्धन् शब्द मुख-विवर के उपरिभाग का बाचक है।

तवर्ग-कितियय प्रातिशाख्यों के अनुसार, तवर्ग का स्थान दन्तमूल और करण जिह्नाम है, परन्तु अनेक प्रातिशाख्यकार, शिक्षाकार तथा वेया-करण इन वर्णों का स्थान दन्त मानते हैं रूट। अत एव ये वर्ण दन्त्य कहलाते हैं।

पवर्ग—सभी आचार्य पवर्ग का स्थान कोष्ठ मानते हैं और वा॰ प्रा॰ के अनुसार पवर्ग का करण भी ओष्ठ हे, परन्तु अ॰ प्रा॰ तथा तै॰ प्रा॰ के भाष्यकारों का मत है कि पवर्ग का स्थान उत्तरोष्ठ और करण अधरोष्ठ है<sup>ण</sup>।

- (घ) अनुनासिक स्पर्श—वर्गों के पद्यम वर्ण अर्थात् ह् ज् ण् न म् अनुनासिक प्रकलाते है। इन का उचारण अपने वर्गसम्बन्धी स्थान तथा नासिका द्वारा होता है पर। अनुनासिक का स्थान तथा करण समान माना जाता है (दे० टि० ४९)।
- (ह) अन्तस्थाः—य्र्ष्व्के उचारण के सम्यन्ध मे वैदिक संहिताओं की अनेक विशेषताएं हैं। अत इन सब विशेषताओं पर पूर्ण ध्यान देना अत्यावस्यक है।

य्—सभी प्रातिशाख्यकार, जिक्षाकार तथा वयाकरण य का स्थान तालु मानते है। तै॰ प्रा॰ (२,४०) का कथन है कि यकार के उचारण के समय जिहा के मध्यभाग के किनारों से वक्ता तालु का स्पर्ण करता है। प्रतीत होता है कि कालान्तर में कतिपय यजुर्वेदी यकार का प्रथमोऽध्यायः उचारण जकार व समान बरने रग थे। इमीटिये या॰ शि॰ का मन ह कि पादादि पदादि मयाग तथा अवग्रह में ज " और इस से भिन्न "य " माना जाता है<sup>भा</sup>।

- (च) य्—वदार क उचारण-न्यान के सम्बन्ध स बहुत सतभेद मिन्द्रता दें। प्त- प्रा॰ (१ ४७) तथा वा॰ प्रा॰ (१७) के अनुसार वसार का स्थान ओष्ठ ह और आग पर कर वा प्रा (१८९) दन्ताम को आध्य दबार का करण सानता है। त आ॰ का सत ॥ कि स्रोधा तां (ओफों क हिनारों) तथा दान्तों से बनार का उच्चारण किया जाता हू<sup>५१</sup>। दान्त तथा ओष्ठ दोनां ने द्वारा उचारण हाने ने नारण शिशा-प्रामी तथा व्यादरणों में बकार वा न्यान च वाह माना गया है और इसी निये यह दातास्य बन्लाना है<sup>५४</sup>।
- (a) य युका उच्चारण नैदिाण्डच--यन्नि नैस्कि शया में य व का उचारण संकत्र िखित पार के कनुमार क्षमदा य व हा किया नाता है तपापि लेखबद वैदिव महिताओं में अनेश स्थलों पर य वृ का उचारण कमश इब उब् उचित माना जाता इ। इस मन सं समर्थन में निम्न लियित प्रमाण प्रस्तन विये चा सक्ते हे-
  - (९) ऋ प्रा॰ बरना है कि पाइ स छन्द परिसाण की दृष्टि स नहीं अभर की न्यूनता दीस पे? वहां पा? को पूरा करने क लिए मिल अधारी ( एकामरीभावान ) की पृथक पृथक कर दना चाहिए, और संयुक्त ब्यजना में आन बाले युव को उन के संग्रास्तर (अर्थात कमरा इड) के द्वारा संयुक्त पाननों से व्यवहित कर । अधान व इ क स्थान पर हमा इब् डब् वा उच्चारण वर्ना चाहिए बधा-प्रेता पर्यता नर = म इता अवता नर (ऋ १० १०३ १३) । "वीवक यनामदे= त्रियेम्बक यज्ञासहे <sub>१</sub> १६ ७ ५९ १२ )<sup>५९</sup>। ये दोनों उदाहरण गायपा स्टद देपाद है।
    - (२) इवारान्त तथा स्वतारान्त प्रातिपदिका ने विभक्तयात रणें में अनक बार यूब के स्थान पर कमश्च **हय ठ**य् भी सिल्ते हैं। पा॰ ६४ ७७ पर कान्यायन ने इयनुबन्प्रकरणे वैदिक स्वाकरण

तन्वादीना छन्डिम बहुछमुपसंख्यानम्" (काशिकापाठ) वार्तिक के द्वारा इस मत का समर्थन किया है और पतझिल ने इस के व्याख्यानार्थ निम्नलिखित उटाहरण प्रस्तुन किए हे—तुन्वे पुषेम (फ़॰ १०,१२८,१) =तुनुवे पुषेम (तै॰ सं ४,७,१४१), विष्वे पदय=विर्ध्वं पदय; स्वृगं छोकम् (लं॰ १८,३,४) =सुनुगं छोकम् (लं॰ सं॰ ५,३,७,१), प्र्यम्बकं यजामहे (ऋ॰ ७,५९,१२) =त्रियंम्बकं यजामहे । इन उदाहरणों के विषय में नागेश कहता है कि ऋजेदियों का पाठ यणा-देश वाला है और यज्जेदियों का पाठ उवट्विशिष्ट है। पाणिनि ने "छन्दस्युमयथा" (६,४,८६) सूत्र हारा यह स्वीकार किया है कि वेट में मू तथा सुधी में परे विभक्ति का अच् आने पर इन के क तथा है को यण् तथा इयटुवङ् दोनों प्रकार के विकार देखने में आते है। इस के उदाहरणार्थ काशिका तथा सि॰ की॰ ने निम्नलिखित मन्त्रभाग उद्धत किए हैं—वनेषु चित्रं विभवे विश्वेविशे (ऋ॰ ४,७,१), वनेषु चित्रं विभवे विश्वेविशे (ऋ॰ ४,७,१), वनेषु चित्रं विभवे विश्वेविशे (तै॰ सं॰ ३,५,५,१)। सुध्यो है नव्यंममें (ऋ॰ ६,९,७), सुधियो नव्यंममें (ते॰ झा॰ ३,६,९०,३)।

(३) ऋग्वेदसंहिता के इम प्रकार के य् व् के स्थान पर कृष्णयजुर्वेद की संहिताओं में—और विशेषतया ते ॰ सं ॰ में—कमश इय् उत्र पाठ मिलते है, यथा उपरिनिर्दिष्ट उदाहरण के अनुमार ऋ० के दिम्बेम् के रथान पर तै ॰ सं ॰ में विभुवंम् पाठ मिलता ह। त० सं ० (६,१,२,५-६) ऋ० (५,५०,१) के मन्त्र को निम्नप्रकार से परिवर्तित हप में उद्धृत करती है—

विक्वें देवस्यं नेतुमैतीं वृणीत स्हयम् । विक्वें राय ईपुष्यसि द्युक्षं वृणीत पुष्यसें ॥

और आगे तें ० सं ० इस मन्त्र की अक्षर-संख्या पर विवेचन करते हुए कहती है—''सप्ताक्षरं प्रथमं पदमष्टाक्षराणि त्रीणि।'' तें ० सं ० के इस कथन के अनुसार इस मन्त्र के द्वितीय पाद में आठ अक्षर है, परन्तु लेखबद्ध संहिता के अनुसार द्वितीय पाद में केग्ल सात अक्षर है। इस से अनुमान होता है कि प्राचीन काल में इस पाद के 'सुख्यम्' का उच्चारण 'सुख्यिम्,' किया जाता होगा। ऋ० प्रा० का उपर्युक्त नियम इस भूति प्रकाणम् [ ६

अञ्चलत वा समयन वरता इ। तः सः में इक्स्यान्त तमा ईसारान्त
प्रातिर देशे के इ इ वा लजादि विभिन्न से पूर्व प्रयोण इस् आहत होता

है यदि इ इ से खून स्वुण स्वान्त हो। यदि अस्मित्र देशोति ने निर्मत
वाद के अनुसार इन कहा ते हु इ सो खल आहेन हो होता है

स्वान्त स्व १० ३ ६ २० इज्जित्व च्छा क्ला अस्मित् होता ते व ६० ६९ ५० १ देश इज्जित्व च्छा क्ला यथ य' में बने क्लो में

स के स्थान यह सूर्व मिलना है सहान्त से स २ १० द भिष्टिय (
च्ला ७ ६० २० सम्बन्ध) तः सन् १० ३ ६० दिलाया (८०० १, १० विषयो) । अस्मित्व विभाव विभाव (६०० १, १० विषयो) । अस्मित्व विभाव (देश १ विषयो) । अस्मित्व विभाव (देश १ विषयो) विभाव (देश १ विषयो) विभाव (देश १ विषयो) विभाव विभाव (देश १ विषयो) विभाव विभ

क्रों में तथा एक अन्य पर्देस क्युप्त स्थयनों ने परे बात बाले वृंद रियत ० भ में डब्रेटिया चता है सथा—तै स० 1 ५ ५ ४ तुनुबी

(क्या नामा) ते न स १०१३ व बालु से (क्या ००१५) बाहि । ते मं न सुंद (क्या न में) स मन सुंदा (क्या न हुता)। एनं । सां (११५/४) ११,९६ पंत्यारि) सां व्य से हो आर सानता है। (४) छर न सिंद्याल भी एडि से निस्तित्त्वत सिंद्ध गान्दी स निमेत मु इ. क नान पर स्था १ इस बहु वा डवाल्या गोलंक आधुनिक विद्यानी क सनापुरार र मीचान है "। (क) म्यस्त विश्वति और यह सदस्य (तावा तथा हुवा) क नित्तत्व के अपन पर इस वा डवाया विकासना जना है बहु न सा स शहु स्थान व्यवस्ती न पर हो अपन विकासना जना है बहु न सा स शहु स्थान व्यवस्ती न पर हो अपन विकासना जना है बहु न स्थान स्थान स्थान स्थान ।

देपमा (क १६५५) वार्थील (ता १६५८)। ए हा (६१९) के- 'चडण बायान्याय रेजण इत्याद राष्ट्रंबाणमान्यत्य' — द्राव कार्यान्य प्रमाद राष्ट्रंबाणमान्यत्यं कार्यान्य भी कार्यान्य कार्य कार्य

<५ c) अभ्यार्थ (क ५ c) c), बुध्याँर् (क ५ c) रे)

(ऋ० ७,०५,३), त्वम् (ऋ० १०,१५,१३), त्वम् (ऋ० १,४८,१२)। परन्तु जव ये सर्वनाम हस्व स्वर के पश्चात् आएं, तव इन का उच्चारण लिखित रूप के अनुसार ही माना जाता है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर के पश्चात् त्व—सर्वनाम का उच्चारण तुव—माना जाता है, परन्तु हस्व स्वर के पश्चात् इस का उच्चारण लिखित रूप के अनुसार ही होता है; यथा—ब्रह्मा त्वंः (ऋ० १०, ७९, ९१) =ब्रह्मा तुंवः। (ग) दीर्घ स्वर से परे आने वाले ज्यार्यस्—के प्रथम 'य्' और पाट के प्रारम्भ मे तथा दीर्घ स्वर से परे आने वाले ज्या-तथा ज्याका—के य के स्थान पर इय उच्चारण उचित माना जाता है, यथा—स्वस्त्रे ज्यार्यस्य (ऋ० १,१२४,८), ज्या इयम् (ऋ० ६, ७५, ३); ज्याका अधि (ऋ० १०, १३३,९)।

- (ज) र्—रेफ के उच्चारण के सम्बन्ध में प्रातिशाख्यों तथा शिक्षाप्रन्थों में बहुत मतभेद हैं। अनेक प्रातिशाख्यकार तथा शिक्षाकार रेफ का उच्चारण-स्थान दन्तमूल मानते हैं '। वा॰ प्रा॰ जिह्वाग्र को रेफ का करण मानता है और त॰ प्रा॰ का कथन है कि रेफ के उच्चारण के समय जिह्वाग्र के मध्य भाग से दन्तमूलों के पीछे अर्थात् उपिरमाग में रम्शे किया जाता है '। कितपय आचार्य रेफ का उच्चारण-स्थान बस्वै ('दन्तपंक्ति के ऊपर का उच्च-प्रदेश'—त्रिभाष्यरत्न) मानते है '। कुछ शिक्षाकार तथा वैयाकरण रेफ का स्थान मूर्धा मानते है '। अनेक विद्वानों का मत है कि रेफ के प्रभाव से 'न' का 'ण्' में परिणत होना रेफ के मूर्धन्यत्व का ज्ञापक है है ।
- (म) ल्—लकार के उच्चारण स्थान के सम्बन्ध में भी प्रातिशाख्यों और निक्षाप्रस्थों में मतभेद मिलता है। ऋ॰ प्रा॰ (१,४५) तथा तै॰ प्रा॰ (२,४२) के अनुसार, लकार का स्थान दन्तमूल है। परन्तु वा॰ प्रा॰, पा॰ शि॰ तथा अनेक वैयाकरणों के मतानुसार, लकार का उच्चारण-स्थान दन्त हैं है।
- 'भ) अनुनासिक अन्तस्थाः य् व् क् के अनुनासिक रूप यूँ वूँ कूँ भी मिलते है। इन का उच्चारण अपने स्थान, तालु आदि. तथा नासिका के द्वारा किया जाता है (दे॰ टि॰ ५९)।

प्रथमोऽध्यायः

ऊप्पाण (गुपस्ह) 19

भ्र-प्रातिप्राख्यों भिभाभा नथा बयास्थ्यों के मनापुमार, न हारस्य ध्येनि इ (दे॰ टि॰ ४६) और मी रिनयमों सभी समत की पुष्टि रोती ॿ (दे अनु ७०)।

य्-परार वा उच्चारण-स्वान नि सप्तर मूर्घा ह । सूर्धन् हारद वा अर्थ ह्या के हत्त्वारण के नक्षा पूर्व बताश भुद्र है। प्रार् के करण का विवार करते हुए अंत्रा (१२३) करता इ. वि. पेसर कंण्ड्यारण के समय पिटा मुण्यर दोणिका (trough नोद) के आवार की बन भाता है। इस प्रकार की जिला पतार का करण है। गुलय पुरेदसम्बाधी शिभाषाचा स दिव गत्र निवमों स शांत हाता है कि उन प्राची का राना से पूत वृते स्वान पर स्तूषा उच्चारण वरने का प्रयुत्ति प्रारम्भ हो पुरी का<sup>42</sup> । रन निश्नमों के अनुसार बहुत से शुक्रमपुर्व । पद्मार का उच्छारण प्रायण शकार के गमान करते हैं। पर्श्व यह प्रकृति जनर मारान इ और प्रानशारयों के मिद्यान्तों के प्रतिकर है।

स-अधिकार प्रातिनात यकार निभावार तथा वैदावरण नकार और गुकार का उच्चारण-क्यान समान मानून है। इसलिये सकार के उच्चारण के सम्बन्ध म प्रायण वर्ण महभेद ह जो स्कार क सम्बन्ध में मिलता है। नः प्रा• के अनुसार, सकार का स्थान बालसूय है, परन्तु का सामन प्रमृति अप आनाय सहार को दास्य मानत ह ( द० दि० ६४ )।

ह-अधिकार प्रतिशा यदार शिशावार तथा वशावरण हवार का उचारण-स्थान कण्ड सानत ह परन्तु ऋ॰ प्रा॰ हा कमन ह वि वितियस आचाय हवार शया विसत्तनीय का श्थान बरस् ( हाती ) मानते हैं। त॰ श॰ वन्ता है कि कतियय आधार्यों के सतामुसार हवार का स्थान बढ़ा है 'तो उस के परवर्ती स्वर के आत्रिय भाग का है' ।

### अयोगवाहा

(क) विस्तजनीय—अधिकतर आवाय विमर्जनीय का उचारण-स्थान कण्ड मानत हैं । परन्तु कतिपय आचार्य हकार व समान विसन्तीय को भी भौरस्य मानत हैं (दे॰ टि ६६)। वितपय आचार्यों का मत इ.वि विसञ्जाय का उचारण-स्थान वही है जो इसक पूर्ववर्ती स्वर के आतिम भाग का है १९।

- (य) जिद्धामूलीय—जिहाम्लीय के नाम से ही स्पष्ट है कि इस का स्थान जिद्धामूल है। जिह्यामूलीय का करण हनुमूल माना जाता है (दे॰ टि॰ ४४)।
- (ग) उपध्मानीय—उपध्मानीय का उचारण-स्थान कोष्ठ है और इस का करण भी ओष्ठ ही माना जाता है (दे० टि०४९)। पा० शि० के अनुसार अयोगवाह-ध्वनियों का स्थान वहीं है जो इन के पूर्ववर्ती खर का है (दे० टि०६९)।
- (घ) अनुस्वार, यम, नासिक्य—इन अयोगवाह-ध्वनियों के उधारण में नामिक्रा की प्रधानता रहती है। लगभग सभी आचार्य इन का उधारण-स्थान नासिका मानते हैं उ०। वा॰ प्रा॰ (१,८०-८३) के अनुसार, अनुस्वार का करण हनुमूल, यमों का करण नासिकामूल और नासिक्य का करण नासिका है। तै॰ प्रा॰ का मत है कि यमों का स्थान केवल नासिका या मुखसहितनासिका है और इन का करण अपने-अपने वर्ग के करण के समान होता हैं उरे।

# संयोगविषयक उचारण-वैशिष्टच

९. स्वरभक्ति—प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-प्रन्थों के अनुसार, परवर्ती व्याजन के साथ रेफ का संयोग होने पर संयुक्त व्याजनों के मध्य एक हरव स्वर के अंश का उच्चारण किया जाता है। उसे स्वरभक्ति अर्थाद "स्वर के भाग" की संज्ञा दी जाती है। अ० प्रा० का मत है कि रेफ से परे जब कोई उपम आए और उस उपम से परे कोई स्वर हो, तब रेफ सथा उपम के मध्य अर्थ अकार का आगम होता है, परन्तु कितपय आचार्य ऐसी स्थिति में अकार के चतुर्य भाग का आगम मानते है, और रेफ से परे उपम से भिन्न व्याजन आने पर वे रेफ के पक्षात् है या है अकार की स्वरभक्ति मानते हैं ", यथा— दुर्भः, चूहिः, अुर्गुमा, पर्व, धर्मणा। ऋ० प्रा० तथा तै० प्रा० के अनुसार, रेफ के साथ अन्य व्याजन या उपम के संयोग में ऋकार के सहश स्वरभक्ति साल होती हैं ", यथा कहिं", यथा कर्म के संयोग में ऋकार के सहश स्वरभक्ति साल होती हैं ", यथा कि दे", यथा कर्म के संयोग में ऋकार के सहश स्वरभक्ति सक्ति होती हैं ", यथा करिं", अुर्कम् । वा० प्रा० का मत है कि 'र्' से

ŧ٥

परे अज्ञार-सन्ध और करें। परे खदार सन्ध स्वरंभक्ति का उधारण होता है", यथा-नाहँपत्य ,ातर्वहरा । ऋ० प्रा॰ का कथन है कि कतिपय आचाय स्वरंभित का रूप वर्वस्वर या उत्तरस्वर के अनुसार मानते हैं--अथात् स्वरभक्ति वो केवल ऋकारहप वाली ही नहीं अपिद्व पुबस्तर या उत्तरस्वर के अनुसार इकारहण या उकारहण वाली भी भानते हैं '। ' गुलबेलिया " (गुलबंदमा ) उदाहरण में स्वर्भिक के हकारहप वचारण को पुद्ध मानते हुए, मा॰ शि॰ स्वरमिक के अकारहप सपा बकाररप उचारणों को सदीय माननी ह और उनका निपेध करती हैं इतया लुके साथ सपुक्त होने बाके क्रमों के अनुसार, या॰ शि॰ स्वरभक्ति के पान भेद मानती है और स्वरभक्ति के इकारहण, उनार स्प तथा मला उचारण के दायों वा निषेश करती है "। के दिए के

अनुसार स्वरमिक का पकारमप उचारण गुद्ध है यथा**--- दशतम**≍ दरशतम् पशायेन=परशायेन धानवस्त = सत्तप्रस्य द्वापीद= **हारेपीय '।** नितरम आनाम विशेष परिश्वितयों में स्वरमिक का भनान मानते हैं और कुछ अन्य आचार्य इस का सर्वेत्र अभाव मानन हैं। खरभक्ति के सम्बाध में प्रस्तुत किये गये मतों से प्रतात होता है कि वैदिक शासा-परम्पश तथा देश भेद ने कार्य आचान काल में भी सबारण भिगता अवस्य रही दावी।

इस सम्बाध में वाद्यान्य विद्वानों का मत है कि एन्द्रापरिमाण की हिष्ट से अपनद में देफ तथा अन्य संयुक्त व्याना क मध्य प्रारंग एक अतिहस्त स्वर का उचारण करना चाहिए, यथा-दुर्श्व- इ पे-, प-<sup>46</sup>। इसी प्रकार जब किमी व्यथन से धेरे व व्र्याम् आर्मे, तो अनुनासिक रंपर्य तथा अन्य संयु र स्थापन के मध्य एक अतिहरन रबर का उक्नारण कुछ विशेष परिहिचतियों में उन्द परिमाण की दृष्टि से पान्ननीय ह यथा-मुझ , मा इत्यादि ।

अभिनिधान-प्रातिशारवों तथा शिक्षा प्राची में अभिनिधान गी वर्णन मिलता है। अ॰ शा॰ (१४८) के अनुसार अभिनिधान के लिए भारयापित सहा का प्रयोग भी विया जाता है । अभिनिधान का वैदिक स्माकृरण

११.

शाब्दिक अर्थ है—समीप स्थापित करना । दो समीपवर्ती व्यञ्जनो के उच्चारण-सान्निय्य में जब पूर्व व्याजन की ध्वनि कुछ दब सी जाती है, उसे अभिनिधान कहते है। ऋ**० प्रा० (६,१७) के अनुसार** जब सन्वि में स्पर्श परे होने पर पूर्ववर्ता रपशा तथा (रेफवर्जित ) अन्तस्था वर्णी का उच्चारण उनकी ध्वनि को कुछ दवा कर किया जाता है, उसे अभि-निधान कहते हैं; यथा—अर्वाग्देवा में दूसे पूर्व ग्का और मरुद्धिः में म्से पूर्व द्का उच्चारण अभिनिहित है। अ० प्रा॰ (१,४३) का मत है कि व्यञ्जन का विधारण ( पृथक धारण ) अभिनिधान है और अभिनिहित धानि दबी हुई (पीडित), दुर्वेछतर (सन्नतर) और श्वास तथा नार से हीन होती है। और इस से आगे अ० प्रा॰ (१,४४-४७), स्पर्श परे रहते हुए और पदान्त तथा अनप्रह में स्पर्श का अभि-निधान, ऊप्म परे रहते हुए छकार का अभिनिधान, और हकार परे रहते हुए इन् ण् न् का अभिनिधान मानता है। अष्ठ प्रा॰ (६, १८-१९) अवसान में स्पर्शों का अभिनिधान मानता है और कहता है कि स्वकीय वर्ण परे रहते अननुनासिक तथा अनुनासिक अन्तस्था वर्णों का अभिनिधान होता है; यथा-वाक्, यर्थ् युर्णे युर्जम् । अ॰ प्रा॰ (६, २०·२३) में उद्धृत शाकल्य के मतानुसार, ऊप्म परे रहते लकार का अभिनिधान होता है और पदादि यूर्व्तथा ऊच्म परे रहते क् से म् तक के पदान्तीय स्पर्शों का अभिनिधान होता है। परन्तु व्यादि आचार्थ ( ऋ॰ प्रा॰ ६, ४३-४४) का मत है कि, सिवाय उस परिस्थिति के जब परवर्ती व्यञ्जन का द्वित्व हुआ है या स्पर्श से पूर्व कोई स्वर या रेफ है, अभिनिवान का सर्वत्र लोप अर्थात् अभाव होता है। वर्णन करता है। इस प्रातिशाख्य के अनुसार, सघोप व्यजन के अभिनिधान के तुरन्त पथात् उसी अभिनिधान के समान उच्चारणकाल वाले नाद (resonance) का आगम होता है उसे घ्रुव कहते हैं, यथा-পূর্বাব্ট্রবান (ऋ १०,१२९,६)। अघोष अभिनिधान से पीछे आने वाला ध्रव सुनाई नहीं पड़ता और अनुनासिक अभिनियान से पीछे आने वाले ध्रव का उच्चारण नासिका से होता है। अन्तस्था के पीछे आने वाला ध्रुव अन्तस्था-स्वरूप वाला ही होता है।

प्रथमोऽध्यायः

5.

**१२.(क) स्पतोटन-**--मयाणीययङ उचारण-पशिच्य में स्पोदन का व्याप्यान अयार्यक है। अ॰ प्रा॰ (२ ३८) व जनुसार, सहिता म वग विपर्धय द्दोन पर ( अर्थान पुरम्यानाय वग के वण से पूर परस्थानीय वग का वर्ण आने पर ) रपोटन शता है यदि पूर्व थण विशाम (पदा त ) में हो। अ॰ मा॰ (१, १०३) वे व्यात्यावार न स्वीटन के टिए व्यक्तक गाँउ भा श्याग विया है। स्पोटन एक "कार की आदित्त १३र-ध्यति है वी पर्ववर्ती ध्यनन के उचारण वा व्यक्त करती हू। अ॰ प्रा॰ (१, ९०३) क अनुमार स्पोरन का कार हत्य अवार के अष्टम भाग के समान है यथा- वद्गांतुवे" (अ॰ ९ ९० १) स क्वर क गशार से पूर तरण का दनार वगविषय का उदाहरण है। इस दनार समा गनार के सच्यारण के मध्य रकोटन है। इसा प्रकार अनु दुव्युष्यम्" (अ. ८,५, ९०) में इपोटन ह । मा । प्रा । (४ १६३) का मत इंकि रुपग्न शापरे करता (अर्थात् कार्य

कं विभी भा वण ) वे रहते हुए रुपोडन करना विकास स दीर माना जाता ह सवा-काण्डारकाण्डार । इस सूत्र पर भाष्य शरते हुए उदर स्पोरन का ध्यारयान निम्न प्रकार से बरता है- स्पोदन नाम पिन्डी भूनम्य सयागस्य पृथगुरुवारणम् । स्पीननारवा शेपो था न दोप । ' व प्र• शि॰ १८५ १८६ (शि स प्र॰ १३३) ने भी रफोटन का यही ध्यादयान किया है।

(ख) कर्पण—स्पोरन का अपनाद अतत्यति हुए अ॰ प्रा॰ (२ ३९) कह्ता है कि अन शाक्तिरमेंय स चवन के पूब टबन आम तब स्पोरन न होकर काडविप्रकष (संयोग के उच्चारण कार का दीवीं इरण " चसीटमा") होता है और इमे कपण क<sub>र</sub>ते हैं यश --- प<u>म्माता</u> (अ ८,९ १६)।

१३ चर्णभम (द्वित्व Doubling of Consonants)

मातिशादमा ने व्यञ्जना हे उच्चारण के सम्बन्ध में एक और विशेषती मा वर्णन किया इ िस क अनुसार विषय पारस्थितिओं में बुछ व्यक्षनों का द्विष्य वर दिया अता है। इस उच्चारण-वक्षिप्टय के रिए ऋ॰ प्री (६,९) ने कम और तै प्रा० (२४६) ने वर्णकम्" सज़ा का प्रयोग

िया है जम कि ते॰ प्रा॰ (१४,१), पा॰ प्रा॰, थ॰ प्रा॰ और पा॰ फरने हैं कि व्यक्षन पा में बार उन्चारण अर्थान् हिस्य हो जाता है। यथि वर्णक्रम के मन्द्रन्य में अने क मन-भेद मिटने हैं, तथापि इन सव प्रन्थों के अनुसार वर्णक्रम के प्रमुख मिदान्त निप्रतिनित हैं—

- (क) स्वर के परचार जो संयुक्त स्यक्षन साते हैं उनमें ने प्रथम व्यञन का दिल हो जाता है<sup>21</sup>। यथा—का रर्जा (अ० ८, ६८, १), द्वर प्रथस्य (ते० सं १, १,८,१); पुरुक्तः (अ० ४,७,५)।
- (ग) यदि स्वर मे परे आने गाँउ संयुक्त व्यक्षनों के आदि में र तथा ह आए तो इन का किन्न नहीं होता है और मंगोग में उन के पहचात, आने पाले व्यक्त मा किना होता है है अप अवस्थिण (तै॰ ७,५,९,९); पाह्य्योः (या॰ सं॰ २४,९)।
- (ग) इसी प्रवार संयोग में उत्म तथा अन्तरथा वर्णों के परचान् आने वाले स्पर्भों का किन्व होता है और स्वर से पर संयोग के आदि में आने वाले उत्म तथा अन्तरथा वर्णों का हिन्व नहीं होता है , यथा—अइम्मी (वा॰ मं॰ १८, १३); उल्हर्यम् (घट॰ १०,५१,१)।
- (य) यगों के दिनीय तथा चतुर्व वर्णी को दिना प्राप्त होने पर, द्वितीय वर्ण का दिल वर्ग के प्रथम वर्ण के और चतुर्व का दिल वर्ग के नृतीय वर्ण के द्वारा जिया जाता है; यथा—विकल्यार्थ (या॰ सं॰ ११, २०); अर्द्धम् (१९० ७, १८, १६)।
- (ट) संयोग के आदि में न होने पर भी पद या पदान्त के स्वर से परे आने वाले ए का दिन्य हो जाता है, और उपर्युक्त नियम (घ) के अनुसार छ से पूर्व च् का उच्चारण किया जाता है, यथा—आयर्च्छ हम. (तै० सं० ४, ५, ३,२); उप च्छायाम् (१९० ६,१६,३८)।
- (च) हस्य खर के पश्चात आने वाले इन् से परे स्वर आने पर उन का दित्व हो जाता है [दे॰ अनु॰ ५१क तथा ४२क]। वैदिक वाह्मय में पदान्तीय ण्का उदाहरण नहीं मिलता है।

|    | ध्यति प्रकरणम् [ १४                                            |  |
|----|----------------------------------------------------------------|--|
| 3) | दिमारनीय विद्याम्नीय, उपमानाय तथा अनुस्वार का दिन मही होता     |  |
| ·  | है हीन या अधिक संयुक्त व्ययन आने पर दिख नहीं होता है, स्योग    |  |
|    | में सबच व्यथन परे आने पर भी दिव नहीं होता इद वृक्ष से परे स्वर |  |
|    | आने पर द्वित्व का निषय किया जाता है, कतियय आचारों के मतानुसार  |  |
|    | भीप स्तर स परे आन बाउ स्युक्त स्थलन का द्विय वहीं होता अन्य    |  |

भाचार्यों के भनुमार अपनान में द्वित्व नहीं होता और द्वार वे

प्रातिचारणें न अक्षर (Syllable) क स्वरूप पर विचार किया है और

यह निधय कोन वा प्रकान किया है कि नाव्य में आने बाल अन्तरों का विभागन किन आधार पर विधा ना सकता है। प्रातिनाएयों के मता

### मतानुनार धरी पर भी दित्व नहीं होता है । अक्षर-निमाजन (Syllabication)

88

तुझार स्वर ही बहर वा मूं क कापार हा। इस निए स्वर काम्रम या ध्यक्ष के छाप मित्र वर काम्र बन्दा है पर्युत न्यर क आग्नम क विना क्षेत्रण स्थम्न काम्र नहीं वन सकता और काम्र म वह स्वर हा का्म यन कर रहता है<sup>48</sup>। अपनर विभागन ने सम्मान में आतिगारमों ने निम निवत रिकानों का प्रतिगारन किया है— (क) प्रारम्भ तथा मध्य में आने बांक स्थानन प्रवर्ती स्वर के और अवनान में आने बांक स्थान प्रवर्ती स्वर क शह ननत हैं—

वैदिक पाकरण

है/या/द (=्रेन्स्य), ह्र/मान् (=्र्र्सान्) करू।
(क) शरों ने सम्य में जोन बांत स्तुष्ट व्यप्तां का प्रवस व्यव्जन पूर्वती स्तर का बात वनता है <sup>च्या</sup> नवा---श्रुव/त (=्र्युन्तः)।
(त) पम क्वरमंति तथा क्रम से उन्तर्य होने वाल व्यप्त पूर्वती स्तर का क्षत बनता है <sup>था</sup> यथा---श्रुकृश्चिम् (=्र्युनवसम्) अुग्त्/नि

(=अुग्ग्नि ) अुर्क/क (=अुक्क )।

- (घ) जिस व्यन्जन का क्रम के नियम से द्वित्व होता है उस से परे स्पर्ग रहने पर वह क्रमज व्यञ्जन के साथ प्र्ववर्ती स्वर का अङ्ग वनता है परन्तु अन्तस्था तथा उत्पावर्ण परे रहने पर वह परवर्ती स्वर का अङ्ग वनता है "र वह परवर्ती स्वर का अङ्ग वनता है "; यथा—पार्प्प्।ण्यां (=पाष्ण्यां), अृद्।ध्य/वा/सा/यं (=अृद्ध्यव्सायं), अञ्रा/इन्हों।ण/या (=अइइन्होंणया), वृत्/स्सः (=वृत्सः)।
- (ड) अनुस्वार तथा विसर्जनीय पूर्ववर्ती स्वर के अङ्ग बनते हैं ; यथा--अन् /तः (=अन्तः ), हुं/सः (हुंसः)।

## ३. प्रयोगात्मक तथा तुलनात्मक विवेचन

पारचात्य सस्क्रतज्ञों ने वैदिक ध्वनियों के प्रयोग तथा तुलनात्मक इतिहास के सम्बन्ध में सराहनीय अनुसन्धान किया है। निम्नलिखित पैक्तियों में उन अनुसन्धानों का निष्कर्पमात्र अति संक्षेप ६५ से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

## १५. समानात्तर-

अ—इस ध्विन का वैदिक भाषा में सर्वाधिक प्रयोग मिलता है और धा की तुलना में भ का प्रयोग दुगने से भी अधिक है। अधिकतर पास्वात्य विद्वानों का मत है कि वैदिक ध्विन क साधारणतया इण्डोयोरोपीय मूल भाषा की ă ĕ ŏ ध्विनयों का प्रतिनिधित्व करती है<sup>43</sup>, यथा—

ष=बॅ— अर्ज "सेत"=Lat. ager, Engl. acre.

ब=ĕ—बास्ति "है"=Lat. est; मध्यं=Lat. medrus.

ष=०-अवि "मेड्"=Lat. ovis.

इस के अतिरिक्त ध्व मूलमापा के सघोष नासिक्य (sonant nasal) के स्थान पर भी आता है, जहा यह अनुदात्त अक्षर (अन् अम्) के हसित रूप (reduced form) का प्रतिनिधित्व करता है; यथा— असि—"तलवार"=Lat. ensis; शुतम् "सौ"=Lat. centum, Goth. hund, √गम् से गुत तथा √मन् से मृत इत्यादि।

### प्रथमोऽध्यायः

धा=ब्र-मान् धाः=Lat mater

था=टे—सामि ' आधा"=Lat semः

मा=b—मास् 'सुन्व"=Lat ös

धाती है, यथा-

सिप में यह व्यक्ति को अकारों के एकदिश को प्रकट करती है स्था-पृद+भुक्ति⊴=इद्दान्ति । व के सन्छ का प्राय स्रयोप नासिक्य के स्थान पर भी आता है स्था--√कन से दुशक √कद से प्राय स्थारि ।

६—हम ध्विन ना वैदिव जाना में गञ्जर प्रयोग विश्वता है। यह एको मोरिपीय मुर आया को १ ध्विन का प्रतिकित्य बरती है यदा—दिव्यति 'वे छोगते हैं" ट.Lat. Innquant धातुओं तथा प्रत्या में हा परिण का तथा की सातावस्था ((100 grado) का प्रतिकिति है वधा— √विद् जानना" से घने वर्ष क्य म सहु उदातसहित ह और शिव में पातु उदाति में साथ में पातु अपातु में पातु अपातु में पातु पातु में पातु में

ई—६ की ठ्रन्ता में ई वा प्रयोग बहुत कम है। ई वर्ष इजी-योरोपेस मुरु माया थी। व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है स्था—श्लीव जीवित' =Lat १४४१४४ सींच मंद्र दो इकार्त के एकरिश्व को प्रकट करता ह यथा—रुषु =द्विष्ट्य-देश (रि० ४० ५० थ)।

इम ने शितिरिक्त में प्रायेण वा वी द्वासासथा (low grade) म वा के स्थान पर शाता है, यथा--- √क्य 'आत परमा' से वी मुग्याम रूप क शाय अुनीमहिं नी द्वाना नीजिये। इसी प्रकार √या से बने क्यार्थस और स्तीद (७०) नी तुक्ता नीनिके"।

वैदिक ध्याकरण

- उ—ह की तुलना में उ का प्रयोग अल्पतर है। परन्तु क की तुलना में उ का प्रयोग कई गुना है। उ ध्वनि इण्डोयोरोपीय मूल भाषा की u ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है; यथा— रुधिर "लाल" =Lat. ruber; स्नुषा "पुत्रवधू" =Lat. nurus, O. sl. snŭcha. इसके अतिरिक्त को तथा व की हासावस्था (low grade) में उ इन के स्थान पर आता है; यथा— √युज् से वने योग के साथ युग की तुलना कीजिये। इसी प्रकार √स्वप् से वने स्वम्न तथा सुप्त पर भ्यान दीजिये।
  - ऊ—ऊ का प्रयोग उ की अपेक्षा कई गुना कम है और ई से भी इस का प्रयोग बहुत कम है। यह ध्विन इण्डोयोरोपीय मूल भाषा की छ ध्विन का प्रतिनिधित्व करती है, यथा—धूम "धूंआ" =Lat. fumus, O. sl. dymű. इसके अतिरिक्त औं तथा वा की हामावस्था (low grade) में इन के स्थान पर ऊ आता है; यथा—स्वादित के साथ सुपूदित की छुलना कीजिए। इसी प्रकार √धौ से बने धार्वित के साथ कान्त हप धूत की छुलना करनी चाहिए। सवर्णदीर्घ सन्धि में ऊ दो उकारों का प्रतिनिधित्व भी करता है, यथा—सूक्तम्=सु+उक्तम्।
- अल्ले विदेश भाषा में ऋ का प्रयोग लगभग ऊ के प्रयोग के वरावर है। जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है, प्रातिशाख्यकार ऋ में र का तत्त्व मानते हैं। वैदिक ऋ की तुलना में अवेस्ता में अन्न सिलता है। इसिलिये इस सम्बन्ध में आधुनिक भाषा-शारित्रयों का मत है कि वास्तव में र का स्वरीकृत (vocalised) रूप ही ऋ है। अर तथा र की हामावस्था (low grade) में इन के स्थान पर ऋ हो जाता है। अर तथा ऋ के परिवर्तन के उदाहरण प्रायेण "-नृ" अन्त वाले प्रातिपदिकों के रूपों में मिलते है, और र तथा ऋ के परिवर्तन के उदाहरण प्रायेण धातुओं के तिलन्त रूपों में मिलते हैं, यथा—जुनिन् "पैदा करने वाला" से वने जिनतिर, जुनितारं. और जुनिन्ध्याम् की तुलना कीजिये। इसी प्रकार √क से

१६ ष्यति प्रकाणम् [१६ मेने पुरुषं और कृत √प्रसारी बने प्रापं और सुश्रीय तथा पुरार्थ और मुख्यासि की सुरना वाली चाहिए।

हा—क की तुल्ला स कर का प्रयोग कह तुला कस है और इस धा स्थोग वेनल करागान्त ( शुं- स्ती-, जार्ड-) आरिपटिसें की दिलिया तथा पन्टी निमक्ति के पहुल्लन स और करागान्त ( जार्ड-) की अपना तथा दिलीया दिशांकि के पहुल्लन स और ला हा । कल आ ( १३ १४) का आ ( १ ३०) क आहार का ब प्रांट स ' रू' का तथा है। आधुनिर सायागानिक्यों के सतापुर्वार कार की संव राजायस्या (iens thened low grade) स न्या करतान यह जा लाता है स्थान-

पुत्र त वन पुत्रसम् और पुन्न ना ग्रन्ना नीतिय ।

टि—रू ना प्रयोग-नेत अवधिक निक्त है । और √ह्यू 'समय होना''
(पारवाव्य विद्वानों क अञ्चनार √वन्यू ) से पने व्रध निक्त तथा हुन्तरे
करों म जू ना प्रयोग मिलना ह यथा—याक्यू व्याक्यूने, चीवह्यांकि,
बहुत वक्तीं । दनेव अधितिक सम्माद्र में 'क्ट वाले वर्षक्यदक करने
स्वादि भी वनते ह । कर आन क प्रात्मिक वर्ष (५) से वहा गया ह
कि ज्वार पने के आदि सभा क्षत्रस्य म वहीं आता है । वादवाव विद्वार

स्वादि भी यनते हैं। ज॰ आ॰ क आरिमक वय (५) से बहा गया है कि ज्यार पर्ने के आदि सवा अन्त म नहीं आता है। वारवाव्य विद्राव हु को ए वा स्वरिष्टत (vocalised) क्य और कल की हामावस्या (Ow Brade) म हमना मितिसि मानते हैं यथा—कल्ये और कपूर्ति की तुम्ना गीविय। हम पहेंच यह बतना लुके हैं कि आसिशास्यगर हूं में हु वा तरन मानते हैं।

#### १६ साच्यक्षर-

. ब्रांचियुरा
प्र-अन्य सम्प्रकारी की जुन्ना में छ का प्रयोग सराधिक है।
यह चांते रूफो-मोरीभाव मून्भाया व सन्धाद के, के तथा 6।
का प्रतिनिधि ह, यथा--एप्यंस इचन' =Av acuma Gk. a' tibb

छाँ जाता हाँ "Lub eth स वे =Gk to गुण्याचि से

यना प म सा क साय इह के एक्टप का परितायक है। कुछ सत्यो

म यह अतर ह, मु ह के पूर आजे साक्षी कर छानेदानियन चांति कर स्वा

≈Av. mazdāə; नेदींयस् =Av, nazdyō; देहि =Av. dazdi. √अम् धातु से चने रूप पुधि का व्याख्यान भी इसी आधार पर किया जाता है।

- सी—प्रयोग की दृष्टि से ए के पर्चात् थी का स्थान आता है। औ का अधिकतर प्रयोग पदों के मध्य में मिलता है। पदों के आदि तथा अन्त में इसका
  प्रयोग यहुत कम है। को उण्डो-योरोपीय मूलभापा के सन्ध्यक्षर ău, ĕu तथा
  ŏu का प्रतिनिधित्व करता है; यथा बोर्जस "वल" =Av. aogara
  ( तु॰ Lat. augustus), वोधामि "में समझता हू"=Gk. peûthomai, लोक = Lith laŭkas. गुण-सन्धि में क का और उ क के एकरूप
  आदेश से को बनता है। भकारादि विभक्तियों से पूर्व और यकारादि
  तथा वकारादि तद्धित प्रत्ययों से पूर्व —अस अन्त वाले शब्दों के हपों मे
  को इण्डो-इरानियन धनि az का प्रतिनिधित्व करता है, यथा— द्वेपींभिः
  ( द्वेपंस्-भिस् ), अंद्रोयु (अंद्रुस्-यु), तथा सहीवन् (सहंस-चन्)। पप्
  पूर्वपद वाले समासों में भी को az का प्रतिनिधि है, यथा—षोर्डश
  ( पप्-दंश ) और पोढा ( प्प्-धा )। इसी प्रकार वोर्डम (वह-निस्नुर्)
  में को az का प्रतिनिधि है।
- पे औ—इन दोनों सन्ध्यक्षरों का प्रयोग अन्य स्वरों की तुलना में बहुत कम मिलता है और की का प्रयोग सब से कम है। तिद्धतप्रत्ययान्त पदों से अन्य पदों के प्रारम्भ में इन का प्रयोग अतीव विरल है। आ आ के साथ ए को की एकरूपसिन्ध होने पर कमश ऐ की वनते हैं। और जब ऐ को से परे कोई स्वर आए तो इन को कमश आय आब् आब् आदेश होता है। इसलिये आधुनिक भाषा-शास्त्री ऐ को को कमशः वा वेष इं यो० मूल ध्वनियों का प्रतिनिधि मानते है, यथा— नौ "नाव" =Gk. naus, Lat. navis, द्यो: "आकाश" = Gk. Zeús; गी: "गाय" =Gk. Boûs.

## स्वरावस्था-विकृति (Vowel gradation)

१७. इण्डो-योरोपीय परिवार की भाषाओं की यह एक विशेषता है कि स्वन्त, तिबन्त, तिद्धित तथा फ़्दन्त रुपो की रचना के समय मूळ स्वरो 26

का अवस्था में वर्ड प्रकार के विकार होते हैं। इस स्वरावस्था विकृति के लिए जमनमापा में Ablaut और इगल्सिमापा में Vowel gradation सज्ञा का व्यवदार किया जाता है। इस स्वरावस्था विकृति के लिए बतिपय आरतीय विद्वान अपश्चति सना का व्यवहार करते हैं. परम्तु में उनसे सहमत नहीं हूँ क्यांकि सर्क्रतभाषा के प्रयोग तथा स्याकरण के आधार पर अपधाल द्वाद से ऐसा कोई अर्थ नहीं निक्र सकता । अन्यत वैधाकरण अतिप्राचीन काल में भी इस प्रकार का स्वरावस्थाविष्टति से परिचिन थे और चन्होंने इस सम्बाध म गुण वृद्धि सम्बसारण आदि भनाओं का प्रयोग किया।पाधाय भाषा शाक्षियां तथा सम्हन वैयाररणों के रिष्टकोण 🗐 मुख्य भेद यह है कि सम्क्रन वयावरण स्वरी था इम्बाहरूबा (इ उ क्र रह) की साधारण अवस्था (normal grade) मान कर उस के आधार पर गुण, एकि आदि बनस्या विष्टति वा व्यारयान करते हैं (दे॰ पा॰ १९३)। और इस के विपरीत पारचान्य आपा-शास्त्रा गुण (अ ए ओ अरू अल्) की साधारण अवस्था (normal grade) मान कर उस के आधार पर हानावस्था (low grade) तथा श्रुढि अवस्था (lengthened grade) आदि का व्याग्यान करते हैं। इस पण के समर्थन में उनकी प्रधान सुक्ति यह इ. कि स्वरावम्था बिङ्गिन मुर्यन उदाध स्वर के स्थान परिवतन के **कारण हाता है क्योंकि उदात ही पद का अमुख स्वर माना पाता है।** जब तक विमा पूण अभर पर वदाता स्वर रहना है तब तक वह अभर आबरत रहता है। परातु जब बदात के स्थान-धरिवतन के कारण अमर अपुरात हा जाना इ तव वह हासावस्था (low grade) हो प्राप्त होता है। क्योंकि उदात्त म्बर से युक्त अवस्था में ही असर पूछ भागा जाता है और टदात स्वर प्रायेण गूण अवस्था भ ही पाया जाता है इसिन्ध् पाऱ्याच मापाताली गुण (अ ए ओ अर् अल्) को साधारण अवस्था मानते हैं। इस सम्बंध में √िस को जिम्निटिशत उदाहरणों पर ध्यान दीनिए---

(१) सामारण अवस्था (Normal grade)—जेर्नुम् नर्यात ।

- (२) युद्ध अवस्था (Strengthened or lengthened grade or Dehnstufe)—अजैपस्, जैपुं: (अ॰)।
- (३) हासावस्था (Low grade)—जित ।

ययि संस्कृत वैयाकरणों ने इ उ ऋ छ को साधारण अवस्था मान कर गुण, युद्धि आदि का व्यारयान किया है, तथापि गुण और उदात्त का पारस्परिक धनिष्ठ सम्बन्ध उनकी दृष्टि से ओझल नहीं था। पाणिन (३,४,७८,९२) ने धातुओं से परे आने वाले उन प्रत्ययों को जो धातु के इ उ ऋ को अवस्य गुण करते हैं पित् किया है; यथा— शप्, तिप्, सिप्, सिप् और लोट् के उत्तम पुरुप का माद् आगम। और ३,१,४ में पाणिनि ने पित् प्रत्यय को भन्नद्वात्त बनाकर पद के उदात्त का स्थान धातु के गुण अक्षर पर निश्चित कर दिया है। इसी प्रकार के बहुत से अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। नीचे विभिन्न स्वरावस्थाओं का संक्षित वर्णन किया गया है।

# गुण ( ए ओ अर् अल् ) की अवस्थाएं

१८. (क) हासावर्था (Low grade) इ उ ऋ ल — यातुओं से वने तिडन्त तथा कृदन्त हों में जहा पर ए को कर् कल आते हैं वहा उन पर प्रायेण उदात्त आता है। यह गुण की सावारण अवस्था है। परन्तु जिन हपों में उदात्त का स्थान-परिवर्तन हो जाता है, उन में गुण अर्थात् ए को कर् कल् के स्थान पर कमशः इ उ ऋ ल हो जाते हैं। पाश्चात्य भापाणास्त्री उदात्त स्वर के आधारभृत गुण को साधारण अवस्था (normal grade) मानते हुए इ उ ऋ ल को गुण (अर्थात् कमशः ए को कर् कल्) की हासावस्था (Low grade) मानते हैं; यथा— √ह से वने हप एमिं तथा हुमः, √आप से वने हप आमोिम तथा आप्नुमः; √दश् से वने हप दृद्शी तथा दृदृ्शुः; और √कृष् से वने हप कल्पेत तथा चुक्लुपे इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य हैं। जैसा कि हम पहले पतला चुके हैं, संस्कृत वैयाकरणों के मतानुसार उपर्युक्त उदाहरणों में मूल अक्षर इ उ ऋ ल के आधार पर गुण अर्थात् गौण अक्षर ए को कर् मल् का व्याएयान किया जाता है (दे० पा० ७,३,८४.८६)।

ŧ۵

(ख) दृद्धि अपस्था (Length-ned grade) वे की भार्— अनेक पुचन्त, तदित नि न्त तथा हदन्त हपों में गुण के स्थान पर शृद्धि (दू मी मार्) मिर्फ्त है। पाइचाय भाषाशास्त्रा इस प्रकार के वे भी आर की गुण ( अयोन् कमरा ए आ अर् ) का वृद्धि अवस्था (Lengthened grade) मानत है। यह श्रीद सबदा वसी अञ्चर पर होनी है जहां गुण होता है। इन क निम्निश्चित उदाहरण उैश्वनीय हैं—

(१) सुरातम्य-ना, थी ।

(२) सदिनरप-भौतिक ( बुशिष् का अन्य ), श्रीष्र (श्रीष्रं सम्बाधी), द्वेरण्य (दिरेण्य का) ।

(३) तिबन्तम- ्रयु से योमिं ्रहणु से स्पीमिं। ्रीय से बेर्यु । सनैवस, अन्द्र से समर्थिस ।

(४) ष्टरन्तरप—√ह से कार्रक √ऋ से <u>भा</u>र्ये ।

(ग) गुण तथा वृद्धि की हामापस्था— (Low grade) ई, व ईर, कर-गुम (ए ओ अर्) तथा शृदि (ए औ आर्) दोनों प्रकार क अहरों की हासावस्था में इन के स्थान पर कहीं कहीं समाविधि है, क इर्ड बर् भी था सकत हु. यथा— √भी से द्विभेमिं ( शुप ) और दिमार्थ (बृद्धि) की दुल्ला में भीत बनता है। इसाप्रकार √द्वे से दीमें और बुदार की तुरना में द्व √तृ स तुत्तां, तुत्तारं तथा तिश्तं की द्वाचना में तील 🗸 स्मृ से तुस्वर और तुस्तार की द्वाला में शतीण और √पृ से विपेति तथा पुपार का तुलना में पूण इत्यादि रूप बनते हैं।

(व) हासागस्था के अक्षर ई, ऊ इर् ऊर् का पुनर्हास— वप्रुक हासायम्या बाले अमरों (इ क इड् कर) का पुनर्हात होने पर इनके स्थान पर इस्त अक्षर इ उ कर था जाने हैं। यह पुनहांस उस व्यवस्या में होना है अब अप्युक्त इंक इंद्र्या कर् बाले शाह का उनात समाम या सम्बोधन में अपने साधारण स्थान से इट कर ना द के प्रथम अभर पर चला आता है, यथा समास में—-√ शी से बना रूप निर्तिता 'रानि', √सूसे बने हप सूर्तिका का मुल्ना में सुपुरि "अन्छा जन्म"; ्रिन् मे क्षेत्र एत र्त्ताण मां सुलना में सर्स्तः; ्रित्ते "जलना" से मेन एत हिंसे में तलना में सार्तुन रत्नादि उदाहरण प्यान देने गोम्य है। इसी प्रहार सम्योगन मे—देशी ने देशि और जनुष्ट्र से इवर्धु इत्यादि उदाहरण उद्याना है। इनके अतिरिक्त उन साम्यात रूपों में जिनसे दिल के यारण उपान आने सामारण रूपान से इट जाना है, ई, ऊ, ईइ, ऊइ को इ, उ, पर के रूप में पुनहांस प्राप्त होता है। यथा—्र्यू "भरना" से पूर्ण तथा पूर्ण वी हलना में प्रियूनाम् मनता है।

## य व र की हासावस्था (Low grade) सम्प्रसारण

१९. पाणिनीय व्याकरण (१,१,४५) के अनुसार, यु यु दु के स्थान पर क्रमशः प्रयुज्यमान इ उ ऋ की समस्यारण भंजा है। और अन्य सून (६,१, १०८) के अनुसार, संप्रसारण-संज्ञक इंड जर ने परे आने वाले अच् तया सम्प्रसारण का पूर्वहप एकावेण हो जाता है, यथा—यज् , चप् , प्रद् भातुओं के य य र का कमश इ, उ, ऋ सम्प्रसारण बनता है। इसके सम्बन्ध में पादचात्य भाषा-द्यारित्रचों का मत है कि गुण की तुलना में जब य व र पर उदात स्वर हो तो वह य व र की साधारण अवस्था (Normal grade) है। परन्तु रप-रचना में जय उदात्त य घर से इट कर परवर्ती अर्च् पर चला जाए, तब य व र के स्थान पर इनकी हासायस्था (Low grade) के अक्षर इ उ मर आ जाते हैं, यथा-✓यज् से वने ह्यार्ज की तुलना में हुए, ✓वश् "इच्छा करना" से वने यिंध की तुलना में उदमसिं, √प्रह् से बने जुमहं की तुलना में जुगृहुः इत्यादि आट्यातिक उटाहरण प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार युवन "जवान" से वन युविभेः की तुलना में यूनः, और धन् "कुत्ता" से वने धार्भः की तुलना में शुनोम् इत्यादि उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं। सम्प्रसारण-सम्बन्धी नियमों के विषय में पा॰ ६,१,१३-४४ तथा ६,४,१३१-९३३ द्रप्टव्य है।

## या वा रा की हासावस्था (Low grade)

२०. य व र की भौति या वा रा से उदात्त के हट जाने पर इनकी

प्रथमोऽध्यायः

२१

हातावस्था में बमाउ ह कहर इनके स्थान पर बा जाते हैं। इनके उदाहरण सुरश्तवा तिष्यत तथा तदित हथों में मिनते हैं, मया— √प्याप पुरना में वे को प्याचित में हाला में प्रीन √मू वे के मुयाद से तुल्या में मुश्लेष ्रस्ताह वे की स्वादित की तुल्या में सुप्रति और दोषों को तुल्या में मुश्लेष करा मार्थिक हत्यादि इदाहरण प्यान हेने बोगा हैं।

### अ की अनस्थाए

क्षेत्रेच चातुकी तथा मानस्य में आनेवारा च गुण अहस्या (Normal grado) में मिनना है और पाणित में भी 'अरेह्मूण च तुर (१ १,४) में क ले ग्रूप अस्या म्यावरा में है । पायनाय भाषा-पासिस्तों का सत्ते हैं है ग्रुप अस्या मानस्य में है । पायनाय भाषा-पासिस्तों का सते हैं है ग्रुप अस्या मानस्य कि । पायों हारावरचा (१००० grado) में सामारणवाद ही अस्य है । सार भा होगावरा माने मानस्य है । सार आ हो मानस्य माने बहुद है । सार में मान होंगे है । सार भा होगावरा माने का है । सार मानस्य में मानस्य है । सार आ होगावराम सार बहुत है । सार में सार शोर है । सार से ग्रुप है ।

पुण न भी एदि भवरणा (lengthened grade) में इस के स्थान पर ना हो नाता ह (देन शान १, १,१-१६दारिन् )। बुद्धि अवस्था के बहादण प्रकत तदिन तिग्नत तथा इस्त्व स्थों में सिक्ते हैं यथा— महत्त्व सी ग्रामा में महत्त्व सर्वेष्ट सी ग्रामा भूषपुष्ण अपन्य परणार्ग से बना तिग्ना रंग क्यासस्य कीर अपन्य ने जाता से बना इस्त्वस्य बाह्य हिंदि स्थादि क्यादास्य कीर

### आ की अनस्थाए

२२, पारवान्य-भाषाणारित्रकों के सतानुसार, उछ घानुओं में आने बाल श्री गुण अर्थान् साधारण अवस्था (normal grade) वा प्रतिनिधि माना जाता

#### वैदिक व्याकरण

हं और वह स की गृद्धि-अवस्था (lengthened grade) का प्रतिनिधि नहीं है। साधारण-अवस्था वाले का की हासावस्था (low grade) में इस के स्थान पर प्रायेण इ आता है, परन्तु सादस्य के कारण कहीं-कहीं ई भी आता है। और कभी कभी गौण उदात्त स्वर के साथ अभी आता है; यथा-√स्था से वने स्थाः (लु॰ म॰ पु॰ ए॰ ) की तुलना में स्थित; √धा से वने दर्धाति की तुलना में बित;√पा "पीना" से वने पार्तवे की तुलना में पीत इत्यादि उदाहरण मा के स्थान पर आने वाले इ तथा ई का स्पष्ट व्याख्यान करते हें (दे० पा० ७,४,४०-४५; ६,४, ६६)। इसी प्रकार गाहते की तुलना में आने नाले गहन तथा गर्द्धर इत्यादि उदाहरण भी ध्यान देने योग्य हैं। (१) आकारान्त घातुओं से वने लिट् के रूपों में अजादि प्रत्ययों से पूर्व; (२) √दा "देना" और √धा "रहाना" इत्यादि धामुओं के अभ्यास वाले हपों में सब प्रकार के प्रत्ययों से पूर्व; (३) अजन्त उपसर्ग के साथ समस्त 🗸 दा "देना" और 🗸 दो "काटना" धातुओं के फान्त रपो में; (४) और √हा "छोड़ना" इत्यादि कुछ अन्य धातुओं से बने तिडन्त रूपों में हासावस्था (low grade) को प्राप्त हुए था का लीप हो जाता है, यथा- (१) √स्था से तुस्थुः (लि॰ प्र॰ पु॰ व॰-दे॰ पा॰ ६, ४, ६४); (२) 🗸 दा से दुदुः तथा दुमलि और 🗸 धा से दुधुः तथा दुध्मर्सि (दे०पा० ६, ४, ११२); (३) प्र⊹√दा से प्रचं तथा भा+ं √दा से कार्त्त और बव+ं √दी से वर्षत्त (दे० पा० ७, ४, ४७); (४) और √हा से विधिलिड् में ज़ुह्यात् ( दे॰ पा॰ ६,४,११८) इस्यादि उदाहरण उल्लेखनीय हैं।

# ऐ तथा औ की अवस्थाएं

२३. (क) ऐ की हासावस्था (Low grade) ई-संस्कृत वैयाकरणों ने कुछ धातुओं के अन्त में ऐ माना है; अथा— √गै "गाना" तथा √इये "जमना" इत्यादि। अजादि प्रत्ययों से पूर्व सन्धि के कारण इनका ऐ साधारणतया आय् के रूप में प्रकृत होता है। हासावस्था (Low grade) में ऐ के स्थान पर ई की ध्वनि आती है; यथा—√गै से गार्यति की द्वलना में गीत; और √इये से क्यार्यते की दुलना में ग्रीत सथा श्रीन इत्यादि।

28

38

(त) भी भी द्वारसावस्था (Low grade) क्र-मारबाय भाषणाधी क की की की हासायरथा का प्रतिनिधि मानत हैं और इस मार के समर्थन में प्रापण निम्निशित उदाहरण बन्तुन बन्ते हैं—बार्वित धाना है" थी दुल्ला में चूछ भोवा गया", और भावति " मागता है" थी दुस्ता में भूम भूंशा" (दे- Ved. Gr. p 19)। पर तु ये उदाहरण पूर तथा मसीराप नहीं माने जा सकते।

च्यति प्रकरणम्

### ध्यञ्जन

काण्ड्य स्परा ( क् न् ग् यू क् )--विदेक भागा में कवार वा प्रयोग शन्य चारों करूप रपर्शे की तुल्ला में तब से अधिक है और ककार का प्रयोग क्षत्र के बम ह । बहार के प्रयान के सम्बन्ध में यह तथ्य विशेषत्या इप्लेगनाय है कि इसका अधिकतार अदाग बन्त के रशरों से पूर्व मिलती है, वया-भूड भुद्धमें, भूड़, बहवां इत्याहि । अन्य स्वर्धी छ पूर्व हकार तभी आता है जब किमी बच्च शक्ष व्यति का शेम हुआ !!! मबा—पुरुषि≕पुरुर्शि (शह्म पु॰ ए ≣ ज्बाग्बन बर शप हुआ ) : इक्षा प्रकार नहीं किगी वत्तरवर्ती कच्च स्पर्ध का शार हुआ है वहां परात्त में भा बझर निज्या है यथा-न्द्रीहरा से द्रीहरू और प्रसम्य से शुराक हामा। १ । बदिक भाषा के कक्क हर्यों प्रामेण इ० मा० मूल भागा के मध्य कण्ड्य स्पन्नी (Velata) का प्रतिनिधिन्त करत हैं। म्या-कर्श बगल" alat coze अह नार्" = Lat uncus, भारतस् भाव" =Gk. 'agos सेच बादव"=Goth miglà वेदिक मापा क ब्रुष्ट रूच्य राखी का उद्यान इ० या अब्बक्ट राशी (Labiovelars) से भी माना जाता है यथा-क दीन"= Lat quis भी। गाम" = Gk. Bous, Lat bos इस दे अतिरिक्त पुरा विशेष परिरिपतियों में विक भाषा के करूव स्पर्ध ताल्य ध्वनियों क स्थान पर भी आते हैं, यबा-दिखं इलादि के श् ( न्-प्) में मूलत हा तथा स वा सबीय है, और इस के स्थान पर क् बनने से सन्ध के परिणाम स्वरुप स् का मूथन्य हो गया ह ( द० अनु० ७६ )। इसी प्रकार वार्क इत्यादि रपी में च् ६ स्थान पर क् आता है (दे॰ बतु॰ ७६)। इन् र्पों में सवारादि प्रत्यवा से पूर वृ क स्थान पर भी क् आता है। यथा-

### बैदिक स्थाकरण

Çų.

√िंद्रप् 'हिष करना'' से हिक्षत् (अञ्चलसरहित छ॰ प्र॰ पु॰ ए०) (दे॰ बनु॰ ७४)।

तालच्य च्यञ्जन—विटिक भाषा में अन्य तालच्य स्पर्शों की भोशा च् का प्रयोग अधिक मिलता है और प्रयोग की दृष्टि में च्ने दूगरे स्थान पर ज्ञाता है। छ्का प्रयोग च्नी तुलना में केवल पैट है। झ्का प्रयोग सार शालेट में केवल एक चार आता है और अधर्ववेद में एक बार भी नहीं आता है। उत्तरकालीन विटिक भाषा में झ्के छुछेक प्रयोग मिलने हैं। श्र्का श्रयोग भी चहुत थोड़े वैदिक शब्दों में मिलता है। श्र्कभी पद के प्रारम्भ में नहीं आता और यह प्रायेण इस पूर्व और च्या ज्के पहले या पीछे आता है। यह विशेषतया जहेलनीय है कि कोई भी तालच्य व्यक्षन पदान्त में नहीं आता है?!।

पान्चात्य भाषा-शास्त्रियां ने विदिक भाषा के तालव्य व्यझनों के सम्यन्ध में वहुत अनुसन्धान वरने के उपरान्त यह मत स्थापित किया . है कि ये ध्वनियां इ० यो० मूल भाषा की कण्ट्य ध्वनियों से विकसित हुई हैं। कुछ विद्वान इन का विकास इण्डो-इरानियन काल से मानते हैं। विकास-कम की दृष्टि से वंदिक तालव्य व्यक्षनों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है— (क) पूर्वफालीन तालन्य (Old palatals) और (स) उत्तरफालीन तालव्य (New palatals)। छ्, श्र और कुछ हपों में प्रयुक्त ज् तथा ह् पूर्वकालीन तालव्य माने जाते हे<sup>ट</sup> । च् और ष्टळ अन्य हपों में प्रयुक्त ज् तथा ह् उत्तरकालीन तालव्य माने जाते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले विकारों से यह निश्चय किया जाता है कि कौन से ज् तथा इ का वर्गीकरण पूर्वकालीन तालच्यों के साथ और कौन से का वर्गीकरण उत्तरकालीन तालव्यों के साथ किया जा सकता है। पदान्त में अथवा स्पर्शों से पूर्व मूर्धन्य में परिणत होने वाले ज् तथा ह् पूर्वकाळीन तालव्य माने जाते हैं (दे॰ अनु॰ ७३ तथा ७५), यथा— √यज् (Av. yaz) से इष्ट (यज्+का); √मज् (Av. marez) से मृष्ट ( मृज्+फ ); √सज् (Av. harez) से सृष्ट ( एज् + का ); √वह ( Av. vaz ) से जुड़ ( वह + का );

| 124 | ध्वनि प्रकरणस् ि ३५                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | √सह् ( Av haz ) से सोत; √लिह् (Av raēz) से छीड (लिह्+                   |
|     | क्त)। पदान्त में अथवा स्पर्शों से पूर्व क्ष्म्य स्पर्शों में परिणत होने |
|     | षाते व् तथा इ उत्तरकाशीन तान्व्य माने वाते हैं (दे• अनु• णरे            |
|     | ह्या •६), वया— √निज् "घोना" (Av naēj) स निक                             |
|     | (निज्+क), √युज् जोडना" (Av yzoj) से मुक्त (युज्+                        |
|     | क ) √इह (Av druj) से हुन्य (हुह्+क), √इह् हे                            |
|     | द्राव ( दर्+क ) ।                                                       |
|     | पूर्वकारीन तारव्यों का विकास इक योक मूल भावा के सालुकण्य                |
|     | स्पर्शी (Palatal gutturals- k kh g gh) से माना जाता है। सा              |
|     | सम्बाद में अधिकतर पाबात्व माया धारित्रयों का यह मत है कि प्रथम          |
|     | तालक्षीकरण (First Palatalisation) हु॰ यो मूलभाषा से ह्यो                |
|     | इरानियन भाषा की पृथका से पूत ही हो जुड़ा था। इस ताल्ब्सीकरण             |
|     | के अनुसार इण्णे-इरानियन आपा में इ॰ यो॰ मूलभावा के kggh के               |
|     | स्थान पर कमश 🕫 🗷 🕮 हुए और काला तर में इन के स्थान पर                    |

k । এব হুলা", Av apan, Gk. kuổn Lat cams g আনু পুতদা", Av 22au Gk gồng Lat genu gh । দুদ্দ "ৰক্ষ" Av 22au, Lat hiems ভাষেদেশিব বাস্থালী বা বিবাধ হও খাঁও মুস্পাধা দু মুখা-যো

धन गए सथा---

वैदिक भाषा में कमश घर पृष्ट बन गए और अवेस्ता में कमश s, z #

नियम माथा की प्रथमता के स्वत्याद माना जाता है। यह हूं क्यों मूरमाना के ड का इच्छो दरानियन भाषा के जूँ में विश्वेत होने से पूर्व का विस्ता समाय है। सुध्य मा। इस द्विशेश्व साल-पीकरण (Second Palatalisation) के कानुसार हैं, ज्ञार पूर्व पूर्व क्यों ने वृह तथा स्वा हो के स्वार्थ हैं कुछ सा कुछ स्विश्वेत हो गए। वेदिक भाषा में विश्वेत स्वाहम

इन के स्थान पर कमशः च् ज् तथा ह् बन गए और इरानियन में jh के स्थान पर भी J वन गया। यथा—

k : पर्दे, Gk. Pénte, Lat. quinque, zd. pañcan.

g : जीव, Gk. bios, Lat. vivus, Lith. givas, Av. Jvaiti.

gh : इतित, Av. Jainti, Hitt. kuenzi.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से वैदिक भाषा के ज् तथा ह् कुछ जव्दों में पूर्वकालीन तालव्यों का प्रतिनिधित्व करेत हैं और अन्य शक्दों में वे उत्तरकालीन तालव्यों के प्रतिनिधि हैं।

- (क) पूर्वकालीन तालच्य छ, श्, ज्, ह्—अव इस प्रत्येक ध्वनि के विषय में विचार करेंगे।
- **छ्**—इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि छ् मूलतः एक संयुक्त ध्विन है। इसी लिये पद के मध्य में यह नियमपूर्वक और अन्यत्र विकल्प से च्छ् लिखा जाता है (दे॰ पा॰ ६,१,७३-७६; सनु॰ १३ ङ)। यद्यपि प्रातिशाख्यकार, शिक्षाकार तथा संस्कृत वैयाकरण छू को चवर्ग का द्वितीय वर्ण मानते हुए च् तथा छ् के मध्य वैसा ही सम्बन्ध स्वीकार करते हैं जैसा कि क् तथा ख् अथवा प् तथा फ् के मध्य माना जाता है, तथापि पास्चात्य भाषाशास्त्रियों का मत इस से सर्वथा भिन्न है। **डन के मतानुसार ज्ञ**्तथा छ्के बीच लगभग वैसा ही सम्बन्ध है जैसा कि क् तथा ख् अथवा प् तथा फ् के मध्य माना जाता है। इस मत के समर्थन में वे उस सन्धि-नियम का भी निर्देश करते हैं जिस के अनुसार । इ. का छ बनता है (दे॰ अनु॰ ५०)। संयुक्त ध्वनि छ प्रायेण इ॰ यो॰ s+kn का प्रतिनिधित्व करती है; यथा—√छिद् "काटना" =Gk. skhid, Lat. scindo, Goth. skeida, Av. saēd; छाया=Gk skiå, Persian sāyah. परन्तु कहीं-कहीं छ इ॰ यो॰ s+k का प्रतिनिधित्व भी करता है; यथा-गच्छति= Gk. básko, Av. jasartı.

### प्रथमोइध्याय:

he katon Lat. centum, Lith szimtas, Av satom ज्-यह ज् मूरत इत् सं सम्बद्ध घोष (sonant) माना जाता है, अर्थात् इत

जिम प्रकार ६० या। के वा प्रतिनिधन्त करता है सरी प्रवार यह मू इ॰ यो॰ है का प्रतिनिधिय करता ह । जमा कि इम पहले करण चुके है इण्डो-इरानियन भाषा में g के रथान पर z और अवरता में z माना जाता है। अनएव यह ज् पशन्त में और श्याों से धूर्व मूर्य म मानि के हप में परिचाना जा सकता है यथा--- √यन से श्रमार् (छ० प्र उ॰ प॰), यद् (√वन्+तृर्) तवा हुव्द (√यत्र+च ) हावादि।

16

ह्—जसा कि इम पदल बतना पुर हैं, प्वचार्तन साल्य्य ह् इ॰ यो ध्री हा प्रतिनिधिन्त वरता है और इण्ये-इरानिया भाषा में इस क स्थान पर zh माना जाना है। वैदिव मापा में यह पदा स में अथवा इन्स से पूर्व मूर्थन्य के रूप में पहिचाना जा शकता है यथा--- । शह है अवार् (छ म• प्र• ए ) बार्च (√बह्+तृष्) तथा कुड (√बह्+क्र) इत्यादि । (स) उत्तरकालीन ताल्य्य—च् व् इ—्जैसा कि इम पहले बतला चुके हैं। इ यो॰ सूलभाषा वी मध्य कण्ट्य व्यनियां (Velus) द्वितीय ताल्य्यी

म्---√3व् 'वमनना' से झोचेति वे साथ साथ शोर्क 'व्वाला 'तया शुक <sup>4</sup>बमकता हुव्या' इत्यादि रूप बनते हैं जिन में च् के स्थान पर क् भाता है । ज्-√युन् 'बोतना" से बुबुबे के साथ-साथ बुग तथा थोगे इत्यादि स्प

करण (Second Palatalisation) के कारण साज्य्य व्यवनों में परिणव हो गई और वैदिक भाषा के च ज ह उनका प्रतिनिधित करते हैं। इन वैदिक व्यनियों का मूत कण्ड्यात इस तथ्य से भा प्रमाणित होता है कि कप-रचना के समय इनके स्थान पर महुधा कच्छय ध्वनियां प्रकट

बनते है जिन में स्व के स्वान पर स् आता है।

धोनी हैं, यथा—

- ह—√हन् "मारना" से हन्ति के साथ-साथ प्रनित, खुघाने तथा घातयेति इत्यादि रूप वनते हैं जिन मे ह् के स्थान पर घ् आता है (दे० पा० ७, ३,५४-५६; ७,४,६२)।
- २६. मूर्चिन्य स्पर्श (ट्ठ्ड्ढ्ण्)—विदिक भाषा में मूर्घन्य स्पर्शों का प्रयोग बहुत कम मिलता है। मूर्धन्य स्पर्श प्रायेण शब्दों के मध्य में अथवा अन्त में आते हैं और मूर्घन्य स्पर्श से प्रारम्भ होने वाले शब्द वैदिक भाषा में अति विरल हैं। ण कभी पद के आदि या अन्त में नहीं मिलता है। जैसा कि हम पहले वतला चुके है, ळ ०६ कमशः ड ढ दे स्थान पर केवल खरों के मध्य ऋग्वेद में प्रयुक्त होते हैं।

सभी मूर्धन्य व्यञ्जन मूल ध्वनियों के विकृत रूप माने जाते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि द्रविड़ लोगों की भाषा के प्रभाव से प्राचीन आर्यभाषा की मूलध्वनियों में इस प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ, क्योंकि इण्डो-इरानियन भाषा में इस प्रकार की मूर्धन्य ध्वनिया नहीं थीं। कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि कुण्ड, पिण्ड इत्यादि अनेक नये शब्द इविड़ लोगों की भाषा से विदिक भाषा में आये हैं (दे॰ अनु•६९)। अधिकतर मूर्धन्य स्पर्श पकार से परे आने वाले दन्त्य स्पर्शों के विकार के परिणामस्वरूप (दे॰ पा॰ ८,४,४१) प्रकट होते हैं (दे॰ अनु॰ ६१-६५), यथा—वृष्टि (√वृष्+िक्तन्), दुष्टरं "अजेय" (दुस्+तर); विष्टे "चाहता है" (्√वश्+ति), मृष्ट "शुद्ध किया गया" (√मृज्+क्त); राष्ट्रं (√राज्+त्र)। मृल्ध्वनि सँ, इर तथा ज् में विकार के परिणाम-स्वरूप यह प् प्रकट होता है (दे० पा० ८,२,३६; ८,३,५९-७७) और ये श्र तथा ज् पूर्वकालीन तालव्य हैं जिनका विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है। कुछ मूर्धन्य स्पर्श उन दन्त्य स्पर्शों के विकार-स्वरूप हैं जिनसे पूर्व आने वाली % ट्र ध्वनि के छोप की कल्पना की जाती है। इस सम्बन्ध में पाइचात्य भाषाशास्त्री यह मानते हैं कि क्ष का से भिन्न स्वर से परे आने पर %z का न z वन गया और यह ध्वनि पूर्ववर्ती हस्व स्वर को दीर्घ तथा परवर्ती दत्त्य स्पर्श को मूर्घन्य चना कर छप्त हो गई<sup>८८</sup>; यथा — नीड "घोंसला" =\*Nızdó (=\* नि+सेद्), Lat. Nidus, Eng Nest; दूळर्म "जिस को घोखा देना कठिन है"

ताल्य क्, इ. तथा हु के स्थान पर आने हैं (दे॰ अनु॰ ७३ स तथा ७५) यथा-रान् से सद 'राजा" आन् से आह 'प्रमा", विपीध से निपाट् 'ब्यास नरी" √बग्र स आर्नट् (लु॰ प्र॰ पु॰ ए॰), √वह् से भवार् (छ॰ प्र॰ पु॰ ए॰) और -साह् से -पार् ( तुरा वार् श्यारि)। क एक प्रकार का सूर्यन्य ल्कार है और उसी का महाप्राण 🕫 बनती है समा—इकां अपो∞ध अनेय", इत्यादि । २७ दन्त्य रुपर्श (ए स् स् स् न् )- वैदिक भाषा में दन्त्य स्पर्शी का प्रश्र प्रयोग मिलता ह और शन्य सभी स्पद्धों की अपेक्षा इनका प्रयोग अधिक है। अन्य अनुनासिक स्पर्धों की अपेश्यान् का प्रयोग बहुत अधिक मिलता ह और यह वय सभा स्थितियों में--पद के आदि मध्य तथा अन्त में-प्रयुक्त होता है। दन्त्य स्पन्न इ० यो॰ ग्रुल्भाया के दन्त्य स्पर्नी मा प्रतिनिधित्व वरते हें यथा—लन्न "पतला"=GL tanu- Lat tenuls द्वा =Gk. deka Lat. decem इत्यादि । कई स्पों में स से प्रवर्ती स के स्थान पर भी विनक भाषा में त हो जाता है (दे॰ भनु ७७) यथा—√वस्+स्य+ति = वत्स्वंति "वह वसदेगा" अ+√वस् + स् +ई4स् =अवास्सीत् 'बह रहा ह "। अप जल' के स्पें म भकारादि विमक्तियों सं पूर्व प् के स्थान पर त आता है (दे॰ अतु॰ च्छ) यथा—कार्ष अदि अदिष । इसी प्रकार भकारादि विभिक्षियों से पूज मास स्प्रवेस स्वतेवस तथा उपस शस्दों के स का प हो जाता ह<sup>त्र</sup> यथा—मादि स्ववंदि, स्वक्वद्वय, उपार्दि इत्यादि। समिके साधारण नियम के अनुसार ए का द्वन जाता

ध्यनिश्रकरणम्

==duz+dabha (==eदुस्+दम) दूढी "बुरी बुदि बाला" ==duz+ dh (==eदुस्+सी) । प्रातिशास्त्र तथा वैवावस्य दश हमें हिं दुर उसके वानते हैं (दे॰ बादु ५६ वधा दिः १३०० हो। बहुत वे वारते में प्यवती दु, घर तथा धूक प्रभाव से वृ का मु में परितार हुआ हू (दे॰ बहु॰ ६३ ६५) । यदान्त में सूमन्य सर्थ प्रकारनेत

90

1.4

### वैदिक व्याकरण

दै (भन्न॰ ४८क)।

- ओष्ट्य स्पर्श (प् फ् ब् भ् म् )—वैदिक भाषा में ओष्ठय स्पर्शी का प्रचुर प्रयोग मिलता है। इनमें से फू का प्रयोग सबसे फम और म् का प्रयोग सबसे अधिक है। ब् की अपेक्षा भ् का प्रयोग कुछ अधिक है। साधारणतया ओष्ठय स्पर्श इ॰ यो॰ मृलभापा के ओष्ठय स्पर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं; यथा—पद्म =Gk. pénte; भरं ' ले जाओ" =Gk, phéro; मातरंम् =Lat. müter; नामं =Lat. nómen. अधिकतर वैदिक शन्दों का व् इ॰यो॰ मूलध्वनि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और यह भ् अथवा प् का विकारज है, यथा—√भू से वुभूवं (लि॰ प्र॰ पु॰ ए॰); √रभ् से रुघ्ध (रभ+क्त), तथा अप् "जल" से अुटजा इत्यादि । इसी प्रकार वैदिक शब्द पिटदुन "स्थिर" में प् के स्थान पर ष्माना जाता है और अनेक प्रमुख विद्वानों का मत है कि पद् धातु का द्वित्व हो कर पिुण्दुन के स्थान पर पिुब्दुन बना है<sup>९०</sup>। कुछ वैदिक शन्दों के ब्का सम्बन्ध किमी भी इ० यो० मूलव्यिन के साथ निश्चित नहीं किया जा सका है। इसलिए यह माना जाता है कि इस प्रकार के शब्द किभी अन्य भाषा से लिये गये है; यथा—वृद्ध, अर्बुंद, शस्बीर । इस प्रकार के अधिकतर शब्द संज्ञावाचक हैं।
- २९. अन्तस्था (य्र्ल्व्)—इन वर्णो की अन्तस्था संज्ञा के सम्बन्ध में हम पहले ही विचार कर चुके हैं (दे० टि० ३३)। विदिक भाषा में प्रयोग की दृष्टि से इन वर्णों का कम इस प्रकार है—र, व्, य्, ल्। प्राचीनतम वैदिकभाषा में ल्का प्रयोग अत्यल्प था और कालान्तर में इसका प्रयोग बढ़ने लगा। आगे चल कर हम इस विषय पर विस्तृत विवेचन करेंगे। स्वरसन्धि में य् व्र्ल्कमज्ञाः इ उ ऋ लृ के स्थान पर आते हैं और अनेक परिस्थितियों में थे इन स्वरों का प्रतिनिधित्व करेंते हैं। इसके अतिरिक्त य् व्र्ल्क सम्प्रमारण कमज्ञाः इ उ ऋ लृ हैं। इससे स्पष्ट है कि अन्तस्था वर्णो तथा इन स्वरों के मध्य विशेष सम्बन्ध है।
  - य् जैसा कि हमने अभी संकेत किया है, स्वर-सन्धि में य् इकार का प्रति-निधित्व करता है। परन्तु जिन वैदिक शब्दों में य् इकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वहा यह इ॰ यो॰ मूलध्विन गूं (=Gk. spiritus asper)

5.0

का प्रतिनिधि है सथा-युवन् 'उनान" =Lat. lurenis परि ' जिगर" =Lat. lecur च चो" =Gk. "bs √यन् 'यह करना" =Gk. dgios बुछ वैदिक शारों का स् इ॰ यो॰ मूरमाया के सपीय तालव्य रुप्म (= Gk. 2) का प्रतिनिधित्व कृता है, यथा—यर्च =Gk. zeld, √यस् उवालना" (पा• धानुगाठ- "यमु प्रयत्न") = Gk. zéo /पुत्र 'जातना"=Gk. sug Goth Juk

कतियय विद्वानों का सत है कि सुरन भिन्न ध्वानयों के प्रतिनिधि हान के कारण धातुओं क प्रारम्भ में आन वाले सभी यकार द्विस्य में समान हम ननी घारण करते हैं यथा--यज घातु के यू की हवान इत्यादि दिल बाले हपों में मन्द्रमारण प्राप्त होता है परन्तु बस्, बस इत्यादि भादमी क व् को दिन्त में सम्प्रमारण नहीं होना ह । वैदिक भाषा के इंड ध दों में आन बाँड यकार का समुचित तुरना मह समाधान नहीं दिया जा सका है यथा — √दा स सदायि √धा से अधारि √ता दे भर्जावि यूवम् मृविष्ट इरतादि । मू-नेसा कि इस ने अपर सकत किया ह स्वरसा थ में वृ उकार का प्रति

निभिन्त करता है। बदुत से बैहक गर्दों में वृ इ० मा॰ मूल्यनि पू का

प्रतिनिधिन्त करता इ यया- अर्थि "4" = Lat. 01 15 बाच् = Lat. vot बच् वप् वह् इत्यादि धानुओं के बकार को द्वित्व में तथा कुछ अन्य परिस्पितियों में सम्प्रमारण हा जाना है बचा- 🗸 वस् 🛭 उवार्स तथा उक √वप् से ठुनार तथा उच्त √वह ने उवाई तथा कुन इत्सादि। 🤻 ल — चहुत से वैदिक इन्हों के रूल् लमदा इ० यो० सूरशापासा 🕫 🛚 ध्वनिर्मी का प्रतिनिधिन करते हैं यथा-अर्र दे जाओ =Gk. phéro Latfero राजन नृपा = Lat. rex द्धिर गरा = Gk. eruthros Lat ruber Lath rudas German rot Eng red ट्रोक स्थान"=Lat /ucus Lith laukas इलोडे ' र्कार्त '=Gk kluб परन्तु प्राचान वैश्विक भाषा के अनेक दाव्हों का रेफ इ० या॰ मूरव्यनि lका प्रतिनिधि है यथा—रुधु शाग्नयामा"=Gk, elakhus Lat lens वर्ध= Gk. delphos Germ. kalb Eng. calf √ित् साल करना' से रिणकि =Lat, Imquit इसी प्रवाद रक्ष, रम्, रिप् रिह् इत्यादि धातुओं का तथा कुछ अन्य शब्दों का र् इ० यो० मूल-ध्यनि । का प्रतिनिधि माना जाता है। इस सम्बन्ध में कतिपय विद्वान् यह समाधान प्रस्तुत करते हैं कि इण्डो-इरानियन भाषा की जिस उपभाषा से अवेस्ता का विकास हुआ उस में सर्वत्र छ के स्थान पर र कर दिया गया था। अतएव वैदिक भाषा के जिन शब्दों में इ० यो॰ मूलव्वनि ल् के स्थान पर र् मिलता है उन शब्दों का आधार भी वही रेफ-प्रधान इण्डो-इरानियन उपभाषा है। इसके अतिरिक्त वैदिक भाषा में एक ऐसी इण्डो-इरानियन उपभाषा का समावेश भी माना जाता है जिस में इ० यो० मूलध्वनि र् तथा रु दोनों का पृथक् अस्तित्व बना रहा। और वैदिक भाषा के स्रोतों में एक ऐसी उपभाषा की गणना भी की जाती है जिस में सर्वत्र र्का छ वन गया। यह निर्विवाद सत्य है कि ऋग्वेद की भाषा में छ्की तुलना में र का प्रयोग सातगुना है। परन्तु ऋग्वेद के दशम मण्डल में लकार का प्रवृद्ध प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। अतएव ऋग्वेद के पहले नव मण्डलो में जिन शब्दों में र्का प्रयोग मिलता है उन्हीं शब्दों में दशम मण्डल में रू के स्थान पर ल् प्रयुक्त होता है; यथा— √ म्रुच् "डूबना", √रम् "पकड़ना", रोमंन् ''वाल'' तथा रोहित ''लाल'' के स्थान पर दशम मण्डल में क्रमशः√म्लुच्, ्र √लम्, लोमंन् तथा <u>लोहित</u> का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के रचना-काल से प्रारम्भ करके सूत्रकाल तक इ के स्थान पर रु के प्रयोग की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर वट्ती चली गई। इसलिए अथर्ववेद में र की अपेक्षा रू का प्रयोग आठगुना है। अ॰ प्रा॰ (१,६६) ने अुहुरि इत्यादि कुछ अथर्ववेदीय शब्दों में र्के स्थान पर क् का विधान किया है। उत्तरकाळीन भाषा में भी कहीं-कहीं र तथा छ का प्रयोग साथ-साथ चलता रहा; यथा — शुक्र, शुक्र, मिश्र, मिश्र, गिर, गिल इत्यादि। रेफ के वैकल्पिक लत्व के सम्बन्ध में वार्तिककार ने भी कतिपय शब्दों की परिगणना की है १०क । इन ध्वनियों के प्रयोग में इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण कालान्तर में "रलयोरभेदः" या "रलयोरेकव-स्मरणम्" (पा॰ ८,२,१८ पर काशिका) जसी उक्तियों का प्रचलन हुआ। कितिपय पाइचात्य विद्वानो का मत है कि लकार ध्वनि वाले कुछ वैदिक

22

शा द-मोर्ड "नी ग" जलांव" स्वस्य करने वाला", विश्विष्ठ ' उपजात ' इत्यादि--अन्य भाषाओं से लिये गये हैं ।

अप्याण (शृष्य ह)-यविष वे चारों वर्ष अप्या कहलते हैं Вo ( दे - दि - ४ ), तयापि इन में विशेष अत्तर यह ह कि इर प् स अवोष हैं और इ सघोष है। इन में से सकार का प्रयोग सर्वाधिक है और

द्वितीय स्थान इत् वा है। प का प्रयोग सब से कम है। हा्— जमा कि हम पहले बतला चुके हैं, दा इ० यो॰ मूरवानि के का प्रतिनिधित्व करता है। इसी ठिये गुतस, अभ तथा श्राम् इत्यादि द्यार्दी ना द्य मूरप्यति k ना प्रतिनिधि है। स् से पूर्व (दे॰ अनु॰ ७६४) भीर वहीं-वहीं पदान्स में (दे अनु ७ ७६क) घर के स्थान पर क् ही जाता है और यह परिवर्तन इस क मूल क्ष्ण्यच का परिचायक है। यमा— √रम् से हुरवर्ति ( छ॰ ) तथा बहां श्रीय ( छ॰ ) और दिस "दिशा" से दिक् इलानि । यजनसिध मं ताल य व्यवनों से पूर स के स्थान पर घर हो जाता है यथा- अगिनस्-च=अगिनश्रं (दे अर्ज · ५५घ)।

**प्—मू**र्थन्य स्पर्धी की भांति वकार भी अन्य व्यनियों के विकार-स्वरूप प्रकट होता है और इसे मीलिक चनि नहीं माना जाता है। उछ या दों में पूरकालीन ताल ब (old palatals) म् तथा जू क स्थान पर यू प्रकट होता है (दे॰ अनु॰ ७५) यथा— √नग्र से नुष्ट (नस्+क) √रप्रग्र से स्पृष्ट (स्पृ्+क ), √सक् से सुष्ट (सक्+क ) √यत् से दूष (सन् 4क)। अ आ से जिल स्वर तथा क्रू पृसे परे आने वाले स के श्यान पर य हो जाता है (दे॰ अनु देश हंभ) यथा-अप्रिपं अपुर्ध १५ द्विषु (विम् शत्रु ) गोषु तथा ह्विष्णु इसादि ।

स्--यह ६० यो मूल्प्वनि ६ वा प्रतिनिधित्व वरता है यथा—सर्ने 'पुराना'' =Lat senex स वह"≃Goth sa सूत्र पुत्र"≔Goth sunus कार्य द्वी' =Lat. os, Gk osteon जैसा कि इम पहले बत रा चुके हैं सचि में सनार कहीं शनार में और कहीं धनार में परिणत ही जाता है ।

ह्—तालव्य व्यञ्जनों के विवेचन के समय हम यह बतला चुके हैं कि कुछ वैदिक शब्दों का इकार पूर्वकालीन तालव्य है और कुछ अन्य शन्दों में यह उत्तरकाठीन तालव्य है । पूर्वकालीन तालव्य हकार इ॰ यो॰ मूल ध्वनि gh (इण्डो-इरानियन zh) का प्रति-निधित्व करता है और विशेष परिस्थितियों में यह मूर्धन्य में परिणत हो जाता है; यथा— √यह ''लेजाना'' से वहीत के अतिरिक्त बोर्डुम् (वह्+तुमुन), कुढ (वह्+क्क) तथा अवीट् (छ० प्र• पु० ए०) इत्यादि रूप वनते हैं। उत्तरकालीन तालव्य हकार उस इ॰ यो॰ मूलप्वनि gh का प्रतिनिधि है जो द्वितीय तालब्यीकरण के कारण ताल्य्य (=इण्डो-इरानियन J̃h) में परिणत हो गई। इसी लिये विशेष परिस्थितियों में (दे० धनु० ७३) इस हकार के स्थान पर कण्ट्य स्पर्श प्रकट होता है; यथा— √हन् से हन्ति तथा हुत के साथ-साथ झान्ते तथा जुघानी; और द्रुह् ''हानि पहुँचाना'' से दुद्दोई (लि॰ प्र॰ पु॰ ए॰) के साथ-साथ द्भुग्ध ( द्रुह् +क्त) तथा द्रोर्घ ''हानि पहुंचाने वाला'' इत्यादि रूप वनते हैं। इस के स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक पाइचात्य विद्वानों का यह मत है कि वास्तव में हकार एक गौण ध्वनि है और यह अनेक महाप्राण सघोष स्पर्शों के उत्तराई महाप्राणांशमात्र का प्रतिनिधित्व करता है; अर्थात् उपर्युक्त उदाहरणों में यह इ॰ यो॰ मूल ध्वनि gh तथा gh के उत्तराई h का प्रतिनिधि है। इसी प्रकार यह कुछ वैदिक शब्दों में ध् तथा म् के उत्तराई महाप्राणाश का प्रतिनिधित्व करता है और इसी लिये वैदिक धातुओं के अनेक रूपों में घ् तथा भ् के स्थान पर इ भी दिश्वगोचर होता है, यथा 🗸 भा "रखना" से शित (धा+क) तथा दित (धा+क) दोनों प्रकार के रूप वनते हैं। इसी प्रकार सुद "साथ" के अतिरिक्त सुध भी नैदिक भारा में इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। 🗸 प्रभ् ''पकड़ना'' और √मु "भरण पोषण करना" धानुओं के हकार वाले रूप कमशः√मह् तथा √ह भी वैदिक भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए ग्राभ तथा ब्रह और गृम्णाति तथा गृह्णाति इत्यादि दोनों प्रकार के रूप मिलते है। परम्तु इस विषय में यह विशेषतया उल्लेखनीय है कि प्राचीनतम वैदिक भाषा में प्रस्,

सू इत्लाहि मूर व्यक्ति बाहि पानुकों का प्रयोग अधिक मिलता है और पीठ धी भाग में पीरे परि अह, हु इत्याहि ग्रीणव्यक्ति वारे पानुकों का प्रयाग वरने लगा। नैकिक सत्तृत में √मम् का प्रयोग सर्वेचा दिस हो स्मा और √म्ह का प्रयाग मी अदि सामित है। इस िण् लेकिक सरहत मैं प्रनिष्ठ मह तथा हु पानुकों के आधार पर मृम् तथा म्ह का साम्यक करते हुए सत्तृत वैयाक्त्य करेते हैं कि वीदेक भागा में हु तथा मृह के सर्वेचा हिसार को महार हो चाता हूँ । होतहानिक तथा इस स्माधन के सर्वेचा विरादत है।

अयोगवाहाः ( त्रिमर्ननीय, जिह्नामूलीय, उपध्यानीय, अनुस्वार )

- ११ (क) यिल्लक्तीय, जिल्लासूर्लीय, उपध्यानीय —पाणित (८ १,१५) के अनुसार खहू (त क स क ट स क ट स प त ते से पूर्व तथा नवाम (टिक्स्ड) में सिस्तरनंत्र मू का प्रतिनिध्यित करता है (दें क समुक ५५) । क् मू से पृत्व तिवामीय के स्थान पर मिह्नासूरीय और पृष्ट से पृत्व वच्यामाणिय हो जाता है । सर्म्म ये प्रतिक्रित के किंद्र परितामी में कृत के स्थान पर अधिकतर किंद्र परितामी में विकल जाता है (दें क समुक ५५) । पाणित के अनुसार कुछ परितामीयों में विकल में में के स्थान पर स्थाप पूर्ण आते हैं (दे क सातु ५५) । परितामीय किंद्र पर प्रतिनिधित मी मारते हैं पर स्थाप पर सात प्रतिक्रित मी मारते हैं '। इस किंद्र पाणिति हारा उत्तिक्ता परित्यतिक्री में विद्यानाय के स्थाप पर सात नाम का लगते नुरुक्त में अब्द देशा व और तथी पर स से विद्यानीय का सातिनीय की साता नाम है ।
  - (क्ष) अनुस्त्रार सथा अञ्चलासिक मार्चाल तथा ववांचीत विदालों ने इल प्यतियों के सक्वय तथा प्रतीय क विश्वय में प्यतीत दिवाद दिया है। निशामन्यों के अनुसार अनुस्तार अन्य वर्षों अवाद स्तरों पर आधित रहते वाली है। या॰ डि॰ ५ पर प्रविद्यादीका है इस चर्चा इल स्वत्यन प्रकीलनुस्तार । वस्त्रीत च स्त्रमृत्य स्वरालय होता। अत एव बलेक विद्वाल अनुसार

फे लिए रानुगानि-रानि (after-sound) मंत्रा का प्रसंग परते हैं। अनुस्वार का गर्गानीन प्रयोग-रेक्त क्रमों में पूर्व ही हैं (दे दि दि दे दि दे हे । परनु अनुमार-विह के दिन्न की गृतिया के पारण हमारे प्रयोग सा क्षेत्र निरम्तर पर्वा हो। स्वर्तों से पूर्व आने गाले अनुमासिक स्पर्शों के स्थान पर अनुमार का प्रयोग होने लगा और कालान्तर में अनुस्वार ने अनुनासिक के स्थान पर भी आधिपत्य जमा लिया। इस सम्यन्य में अनुस्वार को बेक्टियक अधिकार देने वाले पाणिनीय सूत्रों (८,३,४;८,४,५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र को चहुत पिस्तृत कर दिया (दे कनु ५३)। प्राह्तवियाक्र णो ने तो स्वर्रों से पूर्व भी अनुस्वार का विधान कर दिया है।

भा॰ प्रा॰ (१,५) के अनुमार, अनुस्वार स्वर या व्यक्षन है। परन्तु ते॰ प्रा॰ २,३० के वैदिकाभरणभाष्य में प्रा॰ प्रा॰ के मन वा निराकरण परके यह स्थापिन किया गया है कि यनुवेंद की तैतिरीयणाक्ता में अनुस्वार केनल व्यक्षन है और इनका उचारण अर्दकाकर के सहरा है। इस सम्बन्ध में डा॰ सिदेह्मर वर्मा (Critical Studies, p. 151) का मत है कि तै॰ प्रा॰ ३,३२-३४ के नियमानुसार अनुस्वार का स्वरूप पूर्णतः व्यञ्चनात्मक नहीं है, क्योंकि इन नियमों में हस्वरवर के समान अनुस्वार का काल भी एक मात्रा माना गया है। वा॰ प्रा॰ (४,१४८-४९) पूर्ववर्ती स्वर तथा अनुस्वार का काल हें माना मानते हुए कहता है कि हस्व स्वर के साथ अनुस्वार का काल हें माना और हस्व स्वर का काल अर्दमाना है और दीर्घस्वर के साथ अनुस्वार का काल अर्दमाना है।

भ्राव भाव, वाव भाव, तेव भाव, शिक्षायन्थों, सिव कीव तथा अनेक संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार अनुनासिक और अनुस्वार एक दूसरे से भिन्न हैं। अनुस्वार केवल व्यक्षनों से पूर्व आ सकता है, जबिक अनुनासिक स्वरों से पूर्व तथा कहीं-कही अवसान में भी आ सकता है। मुख तथा नासिका दोनों से जिन वर्णों का उचारण होता है वे अनुनासिक

કર

क्टलोते हे. यथा यृष् ह्तवा सब स्वरों का अनुनामिक भेद—येँ वृँ र में भाँ हैं हैं इत्यादि। अनुनासिकत इन वर्णों का गुण है और अनुनासिक कार पृथक् वर्ण नहीं है। परन्तु अनुस्वार क मा इ इ इत्यादि स्वरों से मिन एक मासिक्य घनि है। स्वरों के साथ अनुस्वार बा आगम माना जाता है और इसक उचारण-दात्र (माता) दा निर्देश भा किया जाता है। अनुनासिक स्वर के निए प्रातिशाएमों में रक सहा का प्रयोग मिलता है और बनुनासिकस्य के लिए शग या रङ्ग धैस प्रयुक्त की गई है पा अनेक शिक्षाप्र थों में रहा का विदाद वर्णन मिलता है और कांस्य प्यांने तथा सौराष्टिका नारी की तकी ध्वानि के साथ अनुनासिक व्यति की उपमा दी जाती है<sup>पाइ</sup>। पा॰ शि॰ मैं अनुस्वार का उचारण अलाबुबीणा-निर्धोय के समान बताया गया है<sup>55</sup> । म्ह॰ प्रा॰ में अनुस्वार का करण अन्यृष्ट तथा स्थित माना गया है <sup>धक</sup>। परन्तु आचाय "याडि ( ऋ॰ श॰ १३,३७) अनुस्वार के स्वरूप के विश्य में सन्दिग्य ये और उन के मतानुसार अनुस्वार का स्थान नासिका या मुखनासिका है। अधिकतर सस्तत-मन्यों में अनुस्वार के लिए बिन्दु ै षा विह और अनुनासिक के लिए कार्युवन्द्रवित्तु <sup>व</sup> का विह प्रयुक्त क्या जाता है।

 vowel immediately followed by the pure nasal, though seeming to form a single sound, as in the English 'ba-ng' (where, however, the nasal is guttural, not pure)'''. परन्तु त्रो॰ मैक्डानल ने इसी पुस्तक में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार संज्ञा का प्रयोग किया है और उदाहरणों में सर्वत्र अनुनासिक दिखलाया है' । इम में सन्देह नहीं कि कुछ प्राचीन पाण्डु-लिपियों में अनुस्वार तथा अनुनासिक दोनों के लिए अर्द्धचन्द्रविन्दु न्त्र प्रमुक्त किया गया है, परन्तु अनुस्वार तथा अनुनासिक के स्वरूप तथा वास्तविक प्रयोग-क्षेत्र के विषय में किसी प्रकार की भ्रान्ति के लिए अवकाश नहीं हो सकता । इन के प्रयोगक्षेत्र के विषय में सन्धिप्रकरणम् में दिया हुआ विस्तृत वर्णन ध्यान देने योग्य है।

### टिप्पणियां

₹. वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के वर्णी की संख्या के विषय में आचार्यों में गहरा मतभेद है। वा॰ प्रा॰ ८, १-१५ के अनुसार, निम्नलिखित पैंसठ वर्ण हैं—अ आ का हा ह ई ईइ उ उ उ उ द ऋ ऋ ऋ ऋ एइ ओ ओ३ ए ऐ३ स्रौ ॡ३. प् क् ख्ग्घ् हु; च्छ् ज्झ् घ्; ट्ठ्ह्ढ्ण्; प्फृब्भ् म्; त्थ्द् ध्न्; य् र् ल् व्; श् ष् स् ह्; जिह्वामूळीय, उपध्मानीय, षनुस्वार, विसर्जनीय, नासिक्य तथा चार यम । इन में से तेईस स्वर और वयालीस व्यञ्जन हैं—वा॰ प्रा॰ ८, २८—"त्रयोविंशतिरुच्यन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तकैः। द्वाचत्वारिंशदु व्यञ्जनानि तावान्वर्णसंग्रहः॥" परन्तु वा॰ प्रा॰ ८,२९-३० इस तथ्य को स्वीकार करता है कि माध्यन्दिनशाखा में छ, छह, जिह्वा-मूलीय, उपन्मानीय, नासिक्य तथा दीर्घ ल्कार नहीं मिलते हैं और वा॰ प्रा० २, ५०--५४ में उक्त सात प्छतों को छोड़ अन्य प्छत स्वर भी नहीं मिलते हें-- "तस्मिन ल्हलजिह्वामूलीयोपध्मानीयनासिक्या न सन्ति माध्य-

40

(४४ स्वातन)—परचीन यात्रन चार अन्तरावा छ कम्म (मृ प् स् विकारम्या राचा उच्छानीय), अनुनारा विवर्तनीय क नाविक्ष्य चार स्वर कीर स्वराधीन। युक्त स्वात्र न १ १) वे आठ स्वानाछार और चार एक्याना छुक बारह स्वर माने हैं और अनुस्वार वे विवर्ष में तक आ (१,५) वहना है कि यह स्वर या ध्यतन हु। तक तक ने सर्वार स ब्वराय ने क्याना नहीं की है। इस के अधिरिक तक प्रा॰ (१, ६-१॰) ने पच्चीस रपर्श, चार अन्तस्था और आठ ऊप्म माने हैं (दे॰ टि॰ ४)।

पाणिनि ने शिवस्त्रों में केवल हस्य समानाक्षर ( ल इ उ मह रह ) और सन्ध्यक्षरों की परिगणना की है और व्यक्षनों की परिगणना करते समय अयोगवाह छोड़ दिए हैं परन्तु सवर्णमाहक स्त्र ( १, १,६९) से पाणिनि अपने शास्त्र में दीर्घ, प्छत, अनुनासिक आदि का महण कर लेता है। छलनात्मक तथा प्रयोगात्मक दृष्टिकीण से प्छत और अनुनासिक वर्णों की पृथक् संख्या करना अनावद्यक है। और इसी प्रकार ७ ७ इ को भी स्वतन्त्र वर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये कमशः द ढ के विकारमात्र हैं। यम तथा स्वरभक्ति आदि आध्यक ध्वनिया हैं और इनका लिखित आकार नहीं है। अत एव इन्हें भी पूर्ण वर्ण की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

- १ क. दे० पा० १,२,२९ पर महाभाष्य—''अन्वर्थ खल्विप निर्वचनम् । स्वयं राजन्ते इति खराः, अन्वग्भवित व्यञ्जनिमिति ।" तै० प्रा० १,६ पर वैदिकाभरण— ''परेण खरेण व्यज्यत इति व्यञ्जनम् ।" पा० शि० ४ पर पञ्जिकावृत्ति— ''स्वृ शब्दोपतापयो , स्वयंते शब्यतेऽनेन व्यञ्जनिमिति करणेऽच्यत्ययः ।"
- रे. पतां ि ने पा० १,१,९ तथा ६,१,१०१ पर महाभाष्य करते हुए होंगु+छुकार के सवर्णदीर्घ के उदाहरण में केवल ऋ का दीर्घ दिखलाया है, परन्तु छ का नहीं। इसी ज्ञापक के आधार पर काशिकाकार जया-दिस्य कहता है— "ऌवर्णस्य दीर्घा न सन्ति।" उत्तरकालीन अनेक वैयाकरणों ने इस मत का समर्थन किया है। आपिशलिशिक्षा और ऋक्तन्त्र ने छू स्वीकार किया है। और वा० प्रा० १,६९ पर भाष्य में उवट ने भी छू का उछेख किया है। परन्तु उनका मत कल्पना पर आधारित प्रतीत होता है, क्योंकि वैदिक वाड्मय में छ का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। या० शि० १२६— "ऌकारस्य तु दीर्घत्वं नास्ति वाजसेनेयिन ॥" व० प्र० शि० १२— "ऌकारस्य ह स्व एव च।" दे० टि० १; Alt Gr. I, р 35
  - २क. पा॰ द,२,१०६ पर व्यक्त किए गए महाभाष्य के मतानुसार, प्लुत ऐ तथा औ चार मात्रा काल के होते हैं। दे॰ शाश्री. सू॰ १,२,३.

| 40 | टिप्पणियो [ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | दिनानाम् ॥१९॥ रुवार पि प्लाधां चर्चम् ॥१०॥" शिक्षाम में संग्रें ना सत्या दिवर्ष "(६३) या चतु पर्ष "(६४) मानी गर्र हे स्था—मा- शि॰ १४ — नियप्ति चतु पर्षित्रां वधा सम्भवती (पर्मे॰ स्थान मान्य हे स्था मान्य हे स्था मान्य हे स्था मान्य हो स्था साम्य हो पर्मा शिल्प हो चार स्था साम्य हो पर्मा हो चार हो साम्य हो स्था हो पर्मा हो स्था हो पर्मा हो स्था हो साम्य हो स्था हो साम्य हो हो साम्य हो हा साम्य हो हो साम्य हो |
|    | उद के मा मा सा ए ए को भी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | (४४ स्पन्न )—पत्नीम नजान नार करतस्या छ कर्म (ग्<br>पू स् हिम्माग्य समा उपनाशम ) जनुस्तार दिवर्तनाय क<br>गोसिस्य नार यम और स्वरम्नीय । मण्या (१ १३) से आठ<br>समानार कीर नार सामाग्य हुण साहस्य साते हैं और अनुस्तार के<br>बिपन में मन् मा (१,५) नहता है कि यह स्वराया स्वर्मन हा मान<br>प्रान्ते स्वर्रों में स्वराय समाना नहीं भी है। इस के अगिरिक्ष मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | वैदिक ध्याकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### देक ध्याक

प्रा॰ (१, ६-१०) ने पच्चीस स्पर्श, चार अन्तस्था और आठ रूप्म माने हैं (दे॰ टि॰ ४)।

पाणिनि ने शिवस्त्रों में केवल हस्व समानाक्षर ( म इ उ ऋ छ ) और सन्ध्यक्षरों की परिगणना की है और व्यञ्जनों की परिगणना करते समय अयोगवाह छोड़ दिए है परन्तु सवर्णश्राहक स्त्र (१,१,६९) से पाणिनि अपने शास्त्र में दीर्घ, प्छत, अनुनासिक आदि का श्रहण कर लेता है। ग्रुलनात्मक तथा प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से प्छत और अनुनासिक वर्णों की पृथक् संख्या करना अनावस्थक है। और इसी प्रकार क कह को भी स्वतन्त्र वर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये कमशः इ ह के विकारमात्र हैं। यम तथा स्वरभक्ति आदि आज्ञार क्यनिया है और इनका लिखित आकार नहीं है। अत एव इन्हें भी पूर्ण वर्ण की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

- १ क. दे॰ पा॰ १,२,२९ पर महाभाष्य—''अन्वर्थं खल्वपि निर्वचनम्। स्त्रयं राजन्ते इति खरा, अन्वग्भवति व्यज्ञनमिति।" तै॰ प्रा॰ १,६ पर वैदिकाभरण— ''परेण खरेण व्यज्यत इति व्यज्ञनम्।" पा॰ शि॰ ४ पर पिजकावृत्ति— ''स्त्रृ शब्दोपतापयो, स्वर्यते शब्दातेऽनेन व्यज्ञनमिति कर्णेऽच्य्रलयः।"
- रे. पतज्ञिल ने पा० १,१,९ तथा ६,१,१०१ पर महाभाष्य करते हुए होत्+छुकार के सवर्णदीर्घ के उदाहरण में केवल कर का दीर्घ दिखलाया है, परन्तु ल का नहीं। इसी ज्ञापक के आधार पर काशिकाकार जयादिल कहता है— "लुवर्णस्य दीर्घा न सन्ति।" उत्तरकालीन अनेक वैयाकरणों ने इस मत का समर्थन किया है। आपिशलिशिक्षा और ऋक्तन्त्र ने छू स्वीकार किया है। और वा० प्रा० १,६९ पर भाष्य में खबट ने भी छू का उछेख किया है। परन्तु उनका मत कल्पना पर आधारित प्रतीत होता है, क्योंकि वैदिक वाड्मय में ॡ का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। या० शि० १२६— "लुकारस्य तु दीर्घतं नास्ति वाजसनेयिन. ॥" व० प्र० थि० १२— "लुकारो हस्व एव च।" दे० टि० १, Alt Gr I, р 35.
  - २क. पा॰ ८,२,१०६ पर व्यक्त किए गए महाभाष्य के मतानुसार, प्लुत ऐ तथा औ चार मात्रा काल के होते हैं। दे॰ शाश्री. स्॰ १,२,३.

| પર | टिप्पणियो [३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | श्र• में दो स्वरों के सम्य इ के लिए छ और इ के लिए ¢इ लिसा<br>आता है। अन्तर्व ऋ• श्र• १,५२ में क्ट्रा मगा है—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | द्वयाधास्य स्वरयोक्षयमेय सरवते स हवारो स्टब्स ।<br>क्रह्बारतामेति स एव पास्य दशर सन्दूमणा सत्रपुष्ट ।<br>इस सक्दा नाम निदर्शनानि बीड्बक्स इस्यनदग्रदेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | दे 6 सि॰ बी॰ (पा॰ ६३ ११३) छ॰ १,१,१ पर सायन<br>भाष्य Alt. Gr I p 255 Ved Gr, p 5 f n 5 Ved,<br>Gr Stu, p 3 f n 2 बा॰ श॰ ६,१४४—हर्ग ल्हाबरेपाय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | दे- था- प्रा- ६,२६ (दि० इ) ।  अड प्रा- १ १० के शहुवारा विश्व नेताब, जिहामूर्णय, उपस्मानीय तथा  अहम्मार सी स्थ्यी से शहेम्पिल किए खाते हैं । अड प्रा- के हस स्व- पर साथ्य करते हुए उकट करना है— 'क्रम्या वायुस्तप्रधाना वर्षो  स्वस्माण ।' त- प्रा- १ ९ व अदुनार स्व वृक्ष हिम्मार्यंग तथा  उपमाने कस्य हैं। बा- प्रा- ८ १६ ५० सि- की- पृ- १२ तथा  अरेक ध्यावस्था के अनुसार स्व वृक्ष स्व क्रम्य कराते हैं।  अयोगबाह वा व्याप्यान अनेक विद्यानों हाए विषय गया है। यतज्ञारि  महामाय, १ १२ में (पश्रम शिक्स्प्रांगीयम्प्रांगीयानुस्तारादुनाविष्य-मा ।  वर्षो अत्योगबाह विद्यानीय विद्यानुरावीयान्यावीयानुस्तारादुनाविष्य-मा ।  वर्षो अत्योगबाह विद्यानीय स्वाप्यान अनुसाहार-वर्षन ।'  सर्षो अस्योगबाह विद्यानीयानुस्तार-वर्षन स्थानियान ।  सर्षो अस्योगबाह विद्यानीयानुस्तार-वर्षन । |
|    | वा॰ प्रा॰ ८ १८ पर उवटमाप्य अकारादिना वणसमाम्नादेन<br>सहिता सन्त एने बहुन्यात्मराम प्राप्तुवन्त्ययोगनाहा ।"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩  | श्र॰ प्रा ३ ५ के बनुसार अनुस्तार स्तर मा व्यपन इ। इस ध्व ९८ वयट कटता ई— अ इत्यनुस्तारो बणस्याधारे प्रवाते । स कांथितसर धर्मान्यकाति कांथियव्यक्रनचमान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧  | <ul> <li>सि॰ कौ॰ पृ॰ २९ ऋ प्रा॰ ६,२९— स्वर्गा यमानननुनासिक्य<br/>स्वान्यरेषु स्वर्शेष्तनुनासिक्यु। १ इस पर माध्य बरते हुए उबट बहता</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | वैदिक "पाकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

है— "तस्मादिह स्पर्भा यमानननुनासिका इत्युच्यमाने विशतित्वात्स्थानि-नामादेशानामपि यमाना विश्वतित्वप्रसद्गः । स मा भूत् । चत्रणीमेव यमानां प्रथमा: प्रथमं द्वितीया द्वितीयमेवमा पद्यमादापदीरिवत्युच्यते।" इसी प्रकार ऋ॰ प्रा॰ १,५० पर भाष्य में उवट कहता है-- "एवं विशितिर्यमा बह्रुचानां भवन्ति । स्वरपैश्चत्वार एव ।" पा॰ शि॰ ४; व॰ प्र॰ शि॰ १७.१७६ तथा मा॰ शि॰ ११६ ने चार यम माने हैं। ना॰ शि॰ २,२,८-- "अनन्त्यध भवेत्पूर्वे अन्त्यध परतो यदि । तत्र मध्ये यमस्तिष्टत्सवर्णः पूर्वपूर्णयोः ॥" तै० प्रा० २१,१२ नासिक्यों का लक्षण देता है— "स्पर्शादनुत्तमादुत्तमपरादानुपूर्व्यानासिन्याः" और अगले सूत्र में कहता है कि कुछ आचार्य इन नासिक्यो को यम कहते हैं। इस स्व पर त्रिभाष्यरत्न कहता हैं — "उत्तमपरादनुत्तमात्स्पर्शादानुपूर्व्याद् यथाकमं नासिक्या आगमा भवन्ति । प्रथमस्पर्शात्प्रथमानुनासिक्यो हितीयाद्हितीय एवसन्यत्रापि।" अ॰ प्रा॰ १,९९ भी यसों को आगम मानता है। कुछ विद्वान् मानते हैं कि अननुनासिक स्पर्श की आंशिक अनुनासिक ध्वनि ही वास्तव में यम है। दे॰ Skt. Gr., p 79; Gr. Lg. Ved., p. 20; वा॰ प्रा॰ ४,१६३; ८,२४॥

- 4. अ० प्रा० १,१००— "हकाराज्ञासिक्यन" ॥ तै० प्रा० २१, १४— "हकाराज्ञणमपराज्ञासिक्यम्" । इस स्त्र पर त्रिभाष्यरक कहता है— "हकारादिति कर्मणि त्यब्लोपे पश्चमी । तस्माज्ञणमपरं हकारमारुह्य नासिक्यं भवित । सानुनासिक्यो हकारः स्थादित्यर्थः" । वा० प्रा० ८,१३— हुँ इति नासिक्यः । वा० प्रा० (१,७४.८०) नासिक्य के उचारण के सम्बन्ध में नियम बनाता है । ऋ० प्रा० १,४८ यम तथा अनुस्वार के साथ नासिक्य का उक्षेत्व अवद्य करता है, परन्तु इसके सम्बन्ध में और कुळ नहीं कहता । महाभाष्य ने अयोगवाहो में नासिक्य का उक्षेत्व किया है (दे० टि० ५)। दे० Skt. Gr., p. 79; Gr. Lg. Ved., p. 20; Phon. An Ind., p. 77.
  - शत० ब्रा० ३,२,१,२३-२४— ''तेऽसुरा आत्तवचसो हेऽलवो हेऽलव इति वदन्त. परावभृद्धः । तत्रैतामपि वाचम्त्रः । उपितज्ञास्या स म्लेन्छस्त-स्मान ब्राह्मणो म्लेन्छेदसुर्ग्या वा वाक्' । सायण के व्याख्यानानुसार

| 68 | टिप्पणिया [ 10 16                                                          |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--|
|    | अनुरों ने हेऽरय के स्थान पर उसका अनुद्ध उचारण <sup>क</sup> हेऽन्व रे स्थित |  |
|    | था। इसा निए उनका परामन हुआ। परन्तु माम्बक्तासीय गत आ                       |  |
|    | में इसक स्थान पर हैंगे हैं 3 इति" पाठ मिलता है। अन एवं पा चाल              |  |
|    | TVV gran & description                                                     |  |

• Alt Gr I p I Ved Gr Ⅲ 5 Ved Gr Stu p 14

11 Ved Gr p 5 Ved Gr Stn p 14 সু Alt Gr I, p 1
12 Alt Gr I p 3 Ved Gr p 6
13 কি সাণ ২২৬— জীয়াবেলৰে বৰ্ণণা।

तै • प्रा• २ २४— ऒडोउसहार उवर्षे"। पा• शि• १५— स्मृत्यन्या श्चट्राया दन्या सुद्धन्या स्मृता"।

१४ पा॰ शि॰ १५— स्मृत्यन्या आट्षा दल्या सहस्या स्ता । । ६०शि की॰ पु १५— बन्द्रपाणी गूर्पा सहस्याना स्ता । । लापि॰ गि॰ १६। नन्त्राचेति वरण्याम् पा॰ ८,४५१ पर दिए गए स्व वार्तिक के द्वारा नकार क िमित से नकार का जकारिया मकार के कूक्यन का परिचाय है।

14. 11.5, पर शांतिर— ग्रहारत्वनास्मी सक्यादा नचन्या"।
15. Epigraphica Indica 4 356 5 32
10. Alt Gr I p 31 Ved Gr p 8

मित्यादि च निर्द्शनम् । ल० माशि० २८ (शि॰ स० १० ११६)— श्रकारः खलु नर्वत्र धेकारसद्दशो भवेन् । तु० शा० थि० (थि० सं० १० २९२.२९६), प्र० स्० १६, Alt. Gr. I, p. 31; Gr. Lg. Ved; p. 12.

१९. अ० प्रा० १,३७-३९ — संस्पृष्टरेफमृवर्णम् ॥ ३७ ॥ दीर्घण्डतयोः पूर्वी मात्रा ॥३८॥ सलकारम् लवर्णम् ॥ ३९ ॥ ऋत्व के व्यञ्जनात्मक तथा स्वरात्मक तत्वो के सम्बन्ध में अ० प्रा० १,३७ पर यृत्ति कहती है— "रेफो भवित संस्पृष्टो यथाऽन्गृत्या नरं तथा, स्त्रे मणिरिवेत्येके, तृणे किमिरिवेति च"। व० प्र० शि० ४२ (शि० सं० पृ० १२०)— "ऋलोर्मध्ये भवत्यर्द्धमात्रा रेफलकारयोः। तस्मादस्पृष्टता न स्यात् सम्भवे ऋत्वकारयोः" तु० या० शि० २१९ (शि० सं पृ० ३२)॥ आपि० शि० १,२६ — सोप ऋवर्णः ॥ ऋ० प्रा० १३,३४ — रेफोऽस्त्यृकारे च परस्य चार्धे पूर्वे हसीयांस्तु न वेतरस्मात्। मध्ये सः॥ सर्वसम्मतिशक्षा- ऋकारस्य स्वरूपं हि दिलष्टं पादचतुष्टयम्। पादेषु तेषु विज्ञयावादावन्ते स्वरात्मकौ। अण् रेफस्य मध्ये तु विज्ञयौ व्यञ्जनात्मकौ।

वा॰ प्रा॰ ४, १४६-"ऋल्वणे रेफलकारी संदिलप्टावश्रितिधरावेक-वर्णो।" इस सूत्र पर भाष्य करते हुए उवट कहता है कि इन स्वरों के मध्य र क् अर्घ-मात्रिक होते हैं। इन स्वरों के व्यक्षनात्मक तत्त्व के कारण कित्वय वैयाकरण इन के स्वरत्व पर भी शक्का करते हैं। इस लिए महा-भाष्य १, १, १ (पा॰ १, १, ९) "न च ऋकार ल्ल्कारो वाड जिस्त।" पर कैप्यट कहता है— "अन्ये त्वीपत्स्प्रप्टकरणत्वादनयोर्ऋकारल्ल्कारयोइच वियुतत्वात्ताभ्या तयोरश्रहणादनच्चमाहु।"

- Ro. Alt. Gr I, pp 31-32, Ved. Gr, p. 8; Gr. Lg. Ved., pp. 12. 52.
- २१. परन्तु इस सिद्धान्त के विपरीत ऋ॰ ७, ५६,१७ में √मृड् के कियारूप मृद्धन्तु में इन्द परिमाण की दृष्टि से भी ऋ का हस्व उचारण स्वीकार्य है। दे॰ Arnold, Vedic Metre, p. 31; Alt. Gr., I, p. 31, Ved. Gr., p 8 f. n. 5. यद्यपि ऋग्वेदसंहिता के अनेक भारतीय

| 4^                       | टिप्पणियों [ २५३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | सता । विसिद्धमुष्टकुम्ता इति <sup>१</sup> ण ओ "येतगोरिवणीवर्गमी पुमन्<br>भवण न विरात शाराश्य-रामपुण त्याद । एव धुतिविश्रेष । ' यदारि जवट<br>न एक दूसरा योभ्ना वे अनुसार प्रथक्षुको पाठ भा दिना है और हा॰<br>सत्तरेव शान्या न पाणिनीव व्यावस्था क सीभ्य निमम के भाभार पर<br>क्योर पाठ में आग साना है (वे० ऋ० प्रा० द्वितीय माग पृ० २६५)<br>तथावि वर्ष का होटे सा अप्रयक्षुकुषी पाठ तथा असम स्थारना अधिक<br>जवित जनात होता है और अ आ (१ ४०) आ इन व्यारवान मी प्रिष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २५                       | क्रता है।<br>ते प्राप्त १ २६ २६ २५ — 'अवारावेशीकारीकारतीयारि । सहतवरणप्राप्ते<br>केराम्म । इगरोऽभर्षा पूक्स शेष । उगरस्तूप्रस्थ ।'' ये श्री के आर्थि<br>कायब भगर के सहत प्रमान के सम्बन्ध म डि० २२ देरिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 4                      | वा प्र ९०३- प्रशामितर्यो वण्यापूर्वासानासानोप्रयोक्तरा।"<br>वा प्रा० व भाष्यवार उपन व अनुभार ब+ण=वे और ब+की=मी ।<br>द्व० वा० प्रा ४ १४३ ऐशारीकारी व । "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9.0</b><br><b>9.6</b> | Alt Gr I p 35 Ved Gr p 9  आनं - गै॰ सूर ( क 9) ज़्यूह्न ज्यारण ने सरम्प में भंधे औदार पर विधान परत हुए यहता है— तम्म तस्य योगरिहायपरितितास्य बाज्यानियार एक हुए यहता है— तम्म तस्य योगरिहायपरितितास्य बाज्यानियार स्थानियार परत्या पर विधान के स्वार स्व विधान है में स्थान तस्य में १ देश सम्बन्ध में स्वतार विधान के प्रवार है में स्थान तस्य में १ देश सम्बन्ध में स्ववार विधान के प्रवार प्रवार में प्रवार करें विधान है में स्थान तस्य में १ देश सम्बन्ध में स्थान स्वार के प्रवार में में में में प्रवार में |
|                          | चार मात्राओं का हाता है। द० M औ० स्०१, २ १ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- २९. ऋ० प्राच ६, २४; वाच प्राच १,५९, तेंच प्राच १, २७। पाच १,१,५० पर महाभाग्य ''आन्तर्यतोऽर्धमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य । नैव लोके नेव वेदे मात्रिको दिमात्रिको वा यणस्ति । क्स्ताई ? अर्थमात्रिकः ।''
- रे. पाणिनि १, १, ९ तथा वा० प्रा० १, ४३ इस के लिए आख-प्रयत्न संज्ञा का प्रयोग करते हैं। इवट ने वा० प्रा० के भाग्य में आख-प्रयत्न का व्याख्यान मुद्रप्रयत्न किया है। पा० १,१,९ पर महामाप्य में आख के लेक व्याख्यान किए गए हैं और पनदालि कहता है— "प्रयत्नविशेषण-मास्योपादानम्। सन्ति धास्याद्वाचाः प्रयत्नारते हापिता भवन्ति।" आंग चल वर पत्तालि कहता है— 'आस्य प्रयत्न आखप्रयत्न ।" और आख का व्याख्यान करते हुए पत्तज्ञलि कहता है— 'ओष्टात्प्रमृति प्राक्षाकलकात्।" काकलक के व्याख्यान में कैन्यट कहता है— 'काकलकं हि नाम प्रीवायाम् मुक्तत प्रदेशः।" सि० की० पर तत्त्ववोधिनी टीका— "तत्रोत्पत्तेः प्राग्यदा जिह्यप्रोपाप्रमध्यमूलानि तनहणेत्पत्तिस्थानं तात्वादि सम्यक् स्पृशनित, तदा स्पृष्टता। ईपव्यदा स्पृशनित, तदा ईपत्पृष्टता समीपावस्थानमात्र संग्रतता। दृत्वे विश्वतता।" आभ्यन्तर प्रयत्न के लिए करण संज्ञा का प्रयोग भी मिलता है। दे० टि० २५।
- ३१. अ० प्रा० १३,९— "स्पृष्टमस्थितम्"। मस्थित पर उवट कहता है—
  "यत्र वर्णस्थानमाथित्य मध्ये जिहा न सन्तिष्टते तदस्थितमित्युच्यते"।
  अ० प्रा० १,२९— स्पृष्टं स्वर्शाना करणम्। पा० १,१, १० पर महा
  भा०—"स्पृष्टं करणं स्पर्शानाम्। दे० वा० प्रा० १,४९; ८,५-१३। सि०
  कौ० पृ० १७। ते० प्रा० १,७।
- ३२. अ० प्रा० १, ३०— "ईपत्रपृष्टमन्त स्थानाम्"। पा० १, १, १० पर महाभाष्य में ये शब्द ज्यों के त्यों मिलते हैं। दे० सि० कौ० पृ० १०। ऋ० प्रा० १३,१० ईपत्रपृष्ट के स्थान पर दुस्पृष्ट संज्ञा का प्रयोग करते हुए फहता है— "दुस्पृष्टं तु प्राग्चकारा बतुर्णाम्"। पा० शि० ३८। ऋक्तन्त्र ३,१— "स्पृष्टं करणं स्पर्शाना दु स्पृष्टमन्त स्थानाम्"।
- ३३. १९० प्रा॰ १,९ पर उवट कहता है— "स्पर्शोष्मणामन्तर्मध्ये तिष्टन्ती-त्यन्त स्थाः"। SPW., . s v, के अनुसार, अन्तरथा संज्ञा का कारण

2 शिवा 18 88 42 वेष ६ म । स्वाप्त्रयास्यास्या । दे अ सा । १,१९ ११-श्वासाम्यादेष्वयुवाननः । नाद्ये योपवास्यदेषः। त्रा॰ शा॰ १ १० १६—" उत्तर्क्षण क्रणाणः (दे० ४० ४ )। अस्याः 14 सप तेत्रासम्भातः । वर्षे वर्षे च प्रयासवया है। ' श्र॰ प्रा॰ १ ११ १४----क्रम रिगमर्ग यन्त्रणा द्विणेया अथाया । ल इतार । स्मान्त्रणाची गणपात्। या॰ प्रा॰ (३५० ५३) में अपाय वर्णे क निए जिल् रायण यरों के लिए थि और अध्य मुख निए सुन् मेहा का प्रमाण विया एया है। म• प्रा• ३,९० ए॰ प्रा• ३ १३ ( तथा ३ १०, दे॰ टि॰ ४ ); वा॰ प्रा॰ 1 ५४ ( इस सूत्र के भाष्य म तवर साव्यात्म का स्थारवान महा प्राणा बरता है )। ६० पा॰ १ ९ ५० पर सहाभाष्य सपा बाह्यका में सांच्याण का प्रयोग । मध्य मि बी॰ पृ॰ १। द॰ मि॰ घी॰ पृ॰ २३--- 'तत्र बगार्ग प्रयादितीया गरमगद्या तेपासय यसा जिहासूनीयोगसानीयी दिसार दाप्ताधियोशं विवार श्वासान्यायधः अन्यवरं त संवारा माने पादवः॥ बगाणां प्रथमतृतियामा प्रथमतृतिययमी यरान्यान्यामा । असे महात्रा"। ।'' सि॰ बी॰ क अन्ययां का व्याप्यान करने हुए मारेगा ( १० धे व १५ ) कता इ- 'अयेगामिति । अवासुर्यान्य इंगधरम ।" इत ने अन्य बरकश्रास के व्यान्यान में जागा करता है— ' रन अवामिर ब्रह्मम् । 'सुप'मृतुव इति स्वे इवारस्यान्त

सना दरार इति साप्यात् योपस्थारनानान्यप्रायन्त्रमः राम् । अन्यया तरी पयायण स्थाताम् । अन्यत्राणचानक्षेत्रिः द्भी पदादेण स्थाताम् । अर्चा घोपय पर वनिका इति सूत्र माध्यापि राष्ट्रम् । भाष सहाताणा के स्याप्यान में भागा वहता है- अन्य इति । दितीयचनुर्यी तदमी दापसहा अयामत्राहा त्यर्षेः । ' यह निविवाद है कि ऋ प्रा॰ १,५ (दि॰ ३७) त॰ प्रा॰ २८ तथा २४० प्रा॰ ११३ (टि॰ ३८) स्वरीं का बाह्य प्रयत्न नाद स्वीकार करत है जिनका आधार इन प्रातिशाख्यों के

वैदिक स्थाकरण

प्रा॰ के उक्त स्त्रों में और ऋ॰ प्रा॰ के उक्त स्त्र के उवट-भाष्य में स्वरों के साथ घोषवत् वणों का पृथक् उद्धेख मिलता है। इस से प्रतीत होता है कि इन प्रातिशाख्यों में स्वर घोषवत् नही माने गए हैं। ऋ॰ प्रा॰ १,१९ (टि॰ ३९) के अनुसार,अनुस्वार अघोष है। परन्तु सि॰ को॰ के उपर्युक्त "अन्येषा तु" के व्याख्यान में त॰ वो॰ टीका अनुस्तार का वाद्य प्रयल संवार, नाद तथा घोष मानती है। प्रातिशाख्यों ने जिन वणों को सोष्माण में नहीं गिना है, उनको अल्पप्राण मानने में कोई आपित्त नहीं हो सकती।

- रेर तै॰ प्रा॰ २,३१-३४— "स्वराणा यत्रोपसंहारस्तत्स्थानम्। यदुपसंहरति तत्करणम्। अन्येपा तु यत्र स्पर्शनं तत्स्थानम्। येन स्पर्शयति तत्करणम्।" त्रिभाष्यरत्न के अनुसार उपसंहार का अर्थ "उपश्लेपविशेष" है। और माहिषेय के अनुसार इस का अर्थ "संस्पर्शनातिसंश्लेष" है। स्पर्शन का अर्थ माहिषेय ने "संश्लेप?" किया है। हिटने ने (तै॰ प्रा॰ अनुवाद में) करण का अनुवाद producing organ किया है और ऐलन ने (Phon. An Ind, pp 18.24) करण का अनुवाद Articulator किया है। अ॰ प्रा॰ के भाष्य में (सूत्र १,९९ तथा २५ पर) भी स्थान तथा करण के भेद के सम्बन्ध में कहा गया है— "कि पुन स्थानम्? किं करणम्? "यदुपक्रम्यते तत्स्थानम्। येनोपक्रम्यते तत्करणम्।" अर्थात् जिसका उपक्रमण (सान्निध्य) किया जाता है वह स्थान है, और जिसके द्वारा उपक्रमण किया जाता है वह करण है। यह कहा जा सकता है कि पारस्परिक अपेक्षा के विचार से वर्णोत्पत्ति में स्थान ध्रुव तथा निश्चेष्ट है और करण सिक्रय मुखावयव है।
- ४३. ऋ० प्रा॰ १,४१, वा॰ प्रा॰ १,६५, पा॰ शि॰ १८।
- ४४. ग्र० १,२०— "जिह्नाम्लीयाना हनुम्लम्" ॥ वा० प्रा० १,८३— "जिह्नाम्लीयानुस्वारा हनुम्लेन" ॥ तै० प्रा० २,३५—"हनुम्ले जिह्नाम्लेन कवर्गे स्पर्शयति ॥" हिटने (A Prat, p. 352) तै० प्रा० के मत का समर्थन करता है—"This is evidently the more natural way of defining the mode of production of the class, and the more analogous with the method of our

यह है कि य वण पदान्त में नहीं टहरते हैं और बवत पर के मध्य (अन्त ) में रहरते हूं । इम ब्याज्यान को अम्बाद्यार करेत हुए द्विटों ने गइ मुझान दिया ह नि प्रयन्न की दृष्टि से स्वरी तथा व्यपनों के मध्य भी ध्यनियां हु'ो क कारण ये वण अ तस्था (intermediate) कहराते KI 30 Notes on A Prat I 3 Skt Gr 18 Ved Gr Stu p 10 Ved Gr p 40, Allen Phonetics in Ancient India p 29 बा॰ प्रा॰ ४ १०२ निएक १.९।

अ॰ प्रा• ३,३१— "कप्मणां विस्त च" । इस स्<u>त</u>त्र के व्याख्यान में ł¥. च न द्वारा इचन् की अनुकृति मानी जाता है। पा॰ १,१,१० पर महाभाष्य में बतजलि के निज़िंग्लित कपन से भी इस मत की पुष्टि होती है- विश्नमूमणाम् । इपन्त्येवानुत्रंति" । पा । शि । १८ 🖽 प् स इ का आन्यन्तर ध्यन्न वसस्प्रष्ट मानती है। सध्यसिद्धा तडीसुदी का प्रणता ५८दराज उपयुक्त सहाभाष्य क अ<u>न</u>सार कमी का आभ्यातर प्र**यत** इपदिवृत मानता है। परात अधीनितीक्षित (वा॰ १ १.९ वर वि॰ की॰) ने अप्मों तथा स्वरों का आध्य तर प्रयन्न विस्त माना है और नागेश ( - १ - पू - ३ - ) अधिनदाक्षित के समर्थन में कहता है-स्वराणामुप्पणायैव विद्यत करण स्मृतम । तेभ्यो पि विश्वतावेणी ताभ्या मची तथव च ॥ इति शिशावास्त्रादिशातः विश्वतस्यो नाज्य गतिति स्त्रभाज्याद्धाणामीपदिश्तत्वस्य च प्रतीत्या चतुर्भेत्यसदि मिति । तत्र । नाम्झलानितिस्तेष विश्वत्वय्याप्यानामेपा स्वणसङ्गा मुपयुक्तनजोधनमित्यागय " । इस सम्बाध म सि॰ भी॰ की तरबंदोधिनी टीका कहती ह- 'निष्कपप र त प्रथम । सम्मणामाप्रदिश्तप्रयमान्यु-प्रामात'। पा॰ १ ९ के क्षारवात में व्यक्तिका ने देश धार आभ्यातर प्रमुख माने हैं और महोजिदीक्षित ने उसी का अनुसरण क्या ह ।

> बाद्य प्रयत्नों का व्याख्यान करते हुए नामेश (". शे. पू. १४) वहता ह-- 'बाव रकायस्ताह रविवरसङ्कोचविवासरवासोत्यत्तिध्वनिविशेयरूपनाद तद्विदेपरपरोपात्यभोपपानात्यन्तमहत्त्वरूपशायनरत्वमेपाम् । गलविवरविद्यसादिकराथास्यमहिम्तद्वे कायकरत्वाद्वात्रा इति । इस

34

विषय में सि॰ की॰ की तत्त्ववोधिनी टीका (पृ॰ १८) कहती है—
"विवारसंवारादयरतु वर्णोत्पत्तः पश्चानमूर्त्रि प्रतिहते निम्ते प्राणाख्ये
वायानुत्पद्यन्त इति वाद्या इत्युच्यन्ते"। पर्पद्यादिक में पत्तक्षित्र ने
आभ्यन्तर प्रयहा के लिए करण तथा वाद्य प्रयहा के लिए अनुप्रदान का
प्रयोग क्या है— "ते भ्यस्तत्तत्थानकरणनाटानुप्रदानक्षेभ्यो वैदिकाः शब्दा
उपदिद्यन्ते"। इस पर उद्योतटीका में नागेश कहता है— "करणमाभ्यन्तरप्रयत्नः। अनुप्रदानं नादादिबाह्यप्रयत्नः"। सि॰ कौ॰ (पृ॰ २९)
में भी वाह्यप्रयत्न के लिए अनुप्रदान संज्ञा का प्रयोग किया गया है।

३६. पा० १,१,९ पर महाभाष्य— "अभेदका उटात्तादयः"। सि० कौ० की तत्त्ववीधिनी टीका (पृ० २१)— "यद्यपि भाष्येश्टावृक्ताः, उदातादय-स्तु नोक्ताः, तथापि कैयटोक्तिमनुख्त्यंकादशोक्ता इति वोध्यम्"। इस विषय में नागेश (ठ० ४० पृ० ३५) कहता है— "उदातादिजनकयक्ष-स्याभ्यन्तरकार्यकरत्वेऽपि उदातादिशर्व्यविना वोधिताना तेपाम् "अनदु-दात्त" इत्यनेनाविवक्षायोयनात् सवर्णसंज्ञानुपयुक्तत्वान्तरतम्यपरीक्षोपयुक्त-त्वस्पसाद्दयेन वाह्येषु गणनम्। इदं हस्वत्वादेरानुनासिक्यस्य चोपलक्षणम्"।

३७. ऋ० म० १३,१-६—

वायुः प्राण कोच्छ्यमनुप्रदान कण्ट्यस्य खे विश्वते संश्ते वा । आपश्चेते श्वासता नादता वा वक्त्रीहायाम् ॥ १ ॥

उभग्रं वान्तरोभौ ॥२॥ ता वर्णाना प्रकृतयो भवन्ति ॥३॥ श्वासो-ऽघोपाणाम् ॥४॥ इतरेपा तु नादः ॥५॥ सोष्मोण्मणा घोषिणा श्वासनादौ ॥६॥ दे० आपि० शि० १,१, ऋक्तन्त्र १,१; पा० शि० ६, ७,९, सि० कौ० पर तत्त्वचोचिनी टीका (प्र० १९) "गलविलस्य संको-चात्संवारः, तस्यैव विकासाद्विवारः। एतौ च संवृतविवृतक्ष्पाभ्यामाभ्य-न्तराभ्या भिनावेव।"

३८. तै॰ प्रा॰ २,१-११— ''अथ शब्दोत्पत्तिः । वायुश्चरीरसमीरणात्कराठी-रसोः सन्धान । तस्य प्रातिश्रुत्कानि भवन्त्युरः कण्ठः शिरो मुखं नासिके इति । संग्रते कराठे नादः क्रियते । विग्रते श्वासः । मध्ये हकारः । ता वर्णप्रकृतयः । नादोऽनुप्रदानं स्वरधोयवत्सु । हकारो ह-चतुर्थेषु । अधो- 42

v

पेषु क्षारः । सूबा प्रथमेभ्याद्र बेषु ।" दे॰ छ॰ प्रा॰ १,१२ ११-'श्वासोऽपोपेप्यनुप्रदान । नादी घाषवत्त्वरेष ।'' अर• प्रा ११०१२-- वित्तरेख्य उप्पाण (दे• दि• ४)। अत्या 25

सप्त नेपासघोषा । वर्गे वर्ग च प्रथमावघोषौ ।' तै । प्रा॰ १,११ १४-क्रप्म विसजनीय प्रथम द्वितीया अघीषा । न हवार । व्यम्जनशैषी धापरात्।' बा॰ पा॰ (१५-९३) में अधोप वर्ली क लिए जिन् समोप वर्गों के लिए धि और शृयुस के लिए मृत् सहाका प्रयोग किया गया है।

अ प्रा ३,१० व्ह प्रा०३ १३ (तया १,१० दे० टि०४) वॉ॰ प्रा॰ १ ५४ ( इस स्व क माप्य मं उवट सोप्माण का व्याख्यान महा-प्राणा करता है ) । दे॰ पा॰ १ ९ ५० पर सहाभाष्य तथा काशिका में सीधराण वा प्रयोग ।

मध्य सि॰ वी॰ पृ ३। दे सि॰ की॰ पृ॰ २२--- 'तन वर्गामा ٧٩ प्रथमद्वितीया व्यवन्त्रधा तेपामेव यसा विहासूरीयोएध्यारीयी विसर्ग द्यपता नेत्यतयां विवार श्वासोऽघोष 1 । अन्यपां 🛮 सवारी नादी घोषश्व ॥ वगाणा प्रथमतृतीयपथमा प्रथमतृतायसमी यर्लवास्थाल्यप्राणा । अन्मे महापाणा । ' सि॰ की के अविषा का चारवान करते हुए नागेश ( १० १० १ १५ ) वहता है— 'अ यपासिति । अचासुकान्य हरावेलर्थ ३ इस से जांग बरखवाश्र के स्थारयान में भागेश कहती है- नेन अवामि प्रत्यम् । 'सुपोसुल्क इति सूने इकारस्यान्त यतो दबार इति भाष्यात् धायसवारना शत्याणत्वस्थाम् । अन्यमा तरी पर्यायेण स्वाताम् । अन्यत्राणत्वानद्वानरेरे दधौ पर्यायेण स्वाताम् । अना घोपल 'पर शनिकर्प इति सने भाष्यअपि स्पष्टम । ' अन्य महाप्राणा के व्याप्यान में नागरा करता है- अन्य इति । द्वितीयवतुर्धा तदमी शपसहा अवागवाहा नेरवर्ष । <sup>9</sup> यह निर्मिनाद है कि ऋ• प्रा १ ५ (टि॰ ३७) त॰ प्रा २ ८ तथाञ प्रा १ १३ (टि॰ ३८) स्वरीका बाह्य प्रयत्न नाद स्वीनार करत है जिसका आधार इन प्रातिशाख्यों के अनुसार (द॰ टि ३७३८) सवार है। यर त तै॰ प्रा॰ तथा अ॰ प्रा॰ के उक्त स्त्रों में और ऋ॰ प्रा॰ के उक्त स्त्र के उवट-भाष्य में स्वरों के साथ घोषवत् वर्णों का पृथक् उद्धेख मिलता है। इस से प्रतीत होता है कि इन प्रातिशाल्यों में स्वर घोषवत् नहीं माने गए हैं। ऋ॰ प्रा॰ १,११ (टि॰ ३९) के अनुसार,अनुस्वार ध्रघोष है। परन्तु सि॰ को॰ के उपर्युक्त ''अन्यपा तु" के व्याख्यान में त॰ वो॰ टीका अनुस्वार का वाह्य प्रयत्न संवार, नाद तथा घोष मानती है। प्रातिशाख्यों ने जिन वर्णों को सोष्माण. में नहीं गिना है, उनको अल्पप्राण मानने में कोई आपित्त नहीं हो सकती।

रेर तै॰ प्रा॰ २,३१-३४— "स्वराणा यत्रोपसंहारस्तस्थानम्। यदुपसंहरित तत्करणम्। अन्येपा तु यत्र स्पर्शनं तत्स्थानम्। येन स्पर्शयित तत्करणम्।" त्रिभाष्यरत्न के अनुसार उपसंहार का अर्थ "उपरुलेपविशेप" है। और माहिपेय के अनुपार इस का अर्थ "संस्पर्शनातिसंक्लेपः" है। स्पर्शन का अर्थ माहिपेय ने "संक्लेपः" किया है। ह्विटने ने (तै॰ प्रा॰ अनुवाद में) करण का अनुवाद producing organ किया है और ऐलन ने (Phon An Ind, pp 18.24) करण का अनुवाद Articulator किया है। अ॰ प्रा॰ के भाष्य में (सूत्र १,९९ तथा २५ पर) भी स्थान तथा करण के भेद के सम्बन्ध में कहा गया है— "कि पुन स्थानम्? किं करणम्? "यदुपकम्यते तत्स्थानम्। येनोपकम्यते तत्करणम्।" अर्थात् जिसका उपक्रमण (सान्निध्य) किया जाता है वह स्थान है, और जिसके द्वारा उपक्रमण किया जाता है वह करण है। यह कहा जा सकता है कि पारस्परिक अपेक्षा के विचार से वर्णोत्पत्ति में स्थान ध्रुव तथा निक्ष्य है और करण सिक्ष्य मुस्रावयव है।

४३ ऋ० प्रा॰ ३,४१, वा॰ प्रा॰ १,६५, पा॰ शि॰ १८।

४४. श्र० प्रा० १,२०— "जिह्नामूलीयाना हनुमूलम्" ॥ वा० प्रा० १,८३— "जिह्नामूलीयानुस्तारा हनुमूलेन" ॥ ते० प्रा० २,३५—"हनुमूले जिह्नामूलीयानुस्तारा हनुमूलेन" ॥ ते० प्रा० २,३५—"हनुमूले जिह्नामूलेन कवर्गे स्पर्शयित ॥" हिटने (A Prat., p. 352) ते० प्रा० के मत का समर्थन करता ह—"This is evidently the more natural way of defining the mode of production of the class, and the more analogous with the method of our

T 84 80#

letters palatals and labrals the lower and more mobile of the two organs concerned being taken as the producer But the usage of naming the class from the sthang seems to have required that the filma-muliya be declared the sthang and not the karang of the sounds of which the well established name was jihva-muliya By hanu mula root or bas, of the jaw must be here understood at should seem the posterior edge of the hard palate which might well enough be regarded as the base of the upper naw or of the bony structure in which the upper teeth are set बल्ड मी (Phon An Ind p 51) तै॰ मा क नियम का समर्थन करते हुए कहता ह-"The velar series (ka varga) is most generally described in being produced at the libra-mula root of the tongue which is strictly speaking an articulator and not a place of articulation the sthang of this series is in fact the hanu mula or root of the (upper) jaw -a rather madequate though intelligible designation of the soft palate —

टिप्यिक्षियो

ŧъ

४५ चल्रामेमा (बणमून १)— कट अङ्ग्रहिक्यक्तीमानाम् । सि॰ भी॰ प्र॰ ५५— अङ्ग्रहिक्यक्तीमानां कट '। सि॰ धी॰ हे उक्त नियम पर टिप्पणी करते हुए नामझं (त॰ धे॰ वृ २८) बहता है— 'यह कप्परें कप्रत्यानप्रमातिक्षानुस्थानोमस्थानाम् त तेन कप्प्रावादी नियमण त्र किया ।''

४६ शिष्ठ प्रान्त ४२६ वा न्या १६६ वा निरु १७ सिन मी प्रन् १०। अन् प्रान्त १९०— तारव्याना सध्यविद्वस्। १ तैन आन् २,१६०— तानी निद्वसम्बन चरमः वाल पान्त ४९०— तालस्थाना सध्यन। १

४० ऋ प्रा॰ ३ ४३ ना प्रा १ ६० पा॰ शि १७ सि॰ सै॰ पृ १०। ४७६ अ प्रा १,२२— "नृष्यानां जिल्लाप्र प्रतिनेष्टितसः। दै॰ प्रा॰

वैदिक ध्याकरण

- २,४७—"जिहाबेण प्रतिवेष्टय मूर्धनि ।" वा॰ प्रा॰ १,७८—"मूर्धन्याः प्रतिवेष्टवात्रम् ।"
- ४८. त्रः प्रा० १,४४—"दन्तम्लीयस्तु तकारवर्गः।" तै॰ प्रा० २,३८— "जिह्यायेण तवर्गे दन्तमृलेषु॥" अ० प्रा० १,२४—"दन्त्यानां जिह्याप्रं प्रस्तीर्णम् (फेला हुआ)॥" वा॰ प्रा० १,७६—"दन्त्या जिह्याप्रकरणाः"॥ वा॰ प्रा० १,६९, ऋक्तन्त्र ७, पा॰ शि० ९७, सि० कौ०, पृ० ९७। सि० कौ० के इम नियम पर टिप्पणी वरते हुए नागेश (ल० शे०, पृ० २८) कहता हं—"दन्ता इति । दन्तसंयुक्तिया इत्यर्थः। अतो भनदन्तस्याप्युक्तारणं भवत्येव।" ऋ० प्रा० तथा तै० प्रा० का मत ही अधिक ममीर्चान हं, क्योंकि तवर्ग के उचारण में जिह्याप्र का स्पर्ण वास्तव में दन्तमृल पर होता है।
  - ४९. ऋ॰ प्रा॰ १,४७, बा॰ प्रा॰ १,७०; पा॰ गि॰ १७; सि॰ की॰, पृ॰ १७; बा॰ प्रा॰ १,८०— ''समानस्थानकरणा नासिक्योप्ट्याः ।'' अ॰ प्रा॰ १,२५— ''ओप्ट्यानामधरीष्टम् ।'' ते॰ प्रा॰ २,३९— ''ओष्टाभ्यां पवगें।'' त्रिभाष्यरही— ''अत्रोत्तरोष्टः स्थानम् 'अधरोष्टः करणम् ।'' दे॰ माहिपेय-भाष्य, पृ० २५ ।
  - ५०. म्रः० प्रा० १,६४— "अनुनासिकोऽन्त्यः ॥" ऋ० प्रा० १,३६— "रक्त-संजोऽनुनासिकः ॥" अ० प्रा० १,९९— "उत्तमा अनुनासिकाः ॥" वा० प्रा० १,८९— "अनुनासिकाश्चोत्तमाः ॥" तं० प्रा० २,३०— "अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः ॥"
  - भी. ऋ० प्रा० १३,२०— ''रक्तो वचनो मुखनासिकाभ्याम्।'' अ० प्रा० १,२७— ''अनुनासिकाना मुखनासिकम्॥'' वा० प्रा० १,७५— ''मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः।'' पा० १,१,८— ''मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः।''
  - ५२. या० शि० १५०— "पादादौ च पदादौ च संय्योगावग्रहेपु च । जः शब्द इति विज्ञेयो योऽन्यः स य इति स्मृतः ।" शुक्रयजुर्वेद (माध्यन्दिनी शाखा) के अनुयायियों मे इस प्रकार के उचारण का विशेष प्रचलन रहा है । इसी लिए यजुर्वेदाध्यायियों के प्रन्थों में यकार और जकार के पार-

स्परिक परिवर्तन के अनेक सदाहरण मिनते हैं। देव बाव प्राव 1 155, प्रतिज्ञानस्य ९ १३ रूप्यमाधनिदनीशिक्षा ३ ५ क्यांशीशिक्षा सूप्र १ ? प्रातिशारवषदायिक्षा (शिक सक पुरु १९७), Weber, Ind Stud, vol. IV p 271 Varma Critical Studies pp 126f

तै प्रा २,४३-- ओष्टान्ताभ्यां इतिवदारे।" इस सूत्र पर तिभाष्य 43 रझ करता है-- "बकार कार्येऽध्रतोग्राभ्यामुनारदन्तामे सह स्पर्नेयेर्। दन्तरिति स्थानि रेख । आद्याताभ्यामिति करणनिरेश ।" इसी प्रकार माहियेय चहता हं- वकार वश्यवाणे ओग्रा-ताध्या दन्ते स्वशंयति। तन दन्ता स्थानम् । ओष्ठान्ती करणम्।" इन आप्यकारों के अदुसार स॰ पा॰ का मल बा॰ प्रा॰ क सबया विपरात है, क्योंकि वा॰ प्रा॰ औष्ठ की बनार का स्थान और न्तार्श की य य मानता है। हिन्ने (Tait Prat p 75) भाष्यकारों क ब्यार्यान से अमानुष्ट होकर कहता But then why does not the rule read danteshu instead of the instrumental dantash 712

पा॰ शि॰ १८--- दन्त्योजा व रसृता बुधै ।" आपि॰ शि॰ 44 9 ९६ ५७ सि॰ बी०, १० ९७--- ' वशरस्य दम्सीटम् ।"

श्र- प्रा- १७,२१ ३३- व्यूहेर्दागगरीमाता पारेयूनेयु सपरे । क्षेत्र 44 धणाद्य स्रयामा व्यवेदा नश्मी स्वरे ।" दे० ऋ० प्रा॰ ८ ४० ।

इम उदाररणों के अनिरिक्त Alt Gr I, p 200 (दे॰ Ved Gr 46 p 40) न अधिय, अन्यं शुरिवये अस्थिय अस्य अभिम अभ्य सुमुद्रियं सुमुद्र्यं मितिथं सिन्धं इलादि उदाहरण भी इसी सम्बाध में प्रस्थत किए हैं। इस के आतरिक स्वर-भेद से अधिय, अधिए इयादि रूप भी मिलते हैं। या ४ ४,११६-११८ के अनुसार अस्पे म यद प्रख्य है और अधिय तथा अधिय ध प्रत्यय से सिद्ध होते हैं। पा ४ ४ ११७ पर काश्चिका का अत ह--- चकारस्तुमादुषितन्यस्यानु वर्पणाय । अभिवास । स्वरे विशेष । अधाय के दोना हवी के स्वरी का भेद स्पष्ट ही है। इस सूत्र पर ज्यास का भव है— 'ध बिहिते अन्ती दातर्ल स्थात् । ६वि तु सत्यायुगत्तर्वम् ।' उपरिनिर्दिष्ट पाइवात्य वंदिक स्याकरण

विद्वानों के अनुसार, य प्रत्यय ही दो प्रकार से (य तथा इय हप में) लिखा गया है। परन्तु पाणिनि के अनुसार, एक प्रत्य यत् है और दूसरा च या घन् है।

इसी प्रकार तुर्घ से तुम्रचे और तुम्रिय दो रूप बनते हैं। पा० ४,४,९९५ ने तुम्रिय की सिद्धि के लिए घन प्रलय का विधान किया है।

- чь. Alt Gr. 1, p. 204; Ved. Gr., p. 41; Gr. Lg. Ved., p. 35,
  - प८. दे॰ Oldenberg, Prolegomena, p. 376. कीथ ने (HOS. Vol. XXII,p. 173 f.n 2) अक्षरसंख्या ग्यारह करने के लिए अवाचि पाठ भी सुझाया है, और ज्ञा॰ औ॰ स्॰ (८, १६, ३) में ऐसा पाठ मिलता है। तथापि कीथ देवेभियः को ही अधिक उपयुक्त समझता है। भट्टभारकर देवेभ्यः के साथ च इत्यादि प्रण का सुझाव देता है। भट्टभास्कर तथा पड्गुरिशिष्य दोनों इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि वाचीन्द्राय की सवर्णदीर्घ-सन्य का विच्छेद करके उच्चारण करना चाहिए।

५८ क. Alt. Gr. I, p 204, Ved. Gr., p. 41.

- प९. ऋ० प्रा० १, ४५— ''सकाररेफलकाराश्च'' ॥ वा० प्रा० १, ६८—''रो दन्तमूले'' ॥ अ० प्रा० १, २८—''रेफस्य दन्तमूलानि'' ॥ इस सूत्र पर ह्विटने (A. Prat, p. 358) की टिप्पणी देखिए । ऋक्तन्त्र ८—''रेफो मूले वा' (रेफस्तु दन्त्यो दन्तमूले वा इति—भाष्यम् ) । या० शि० २१२ (शि० सं० प्र० ३३)—''एको दन्तमूलीयो रेफ '' ॥ व० प्र० शि० (शि० सं० प्र० १९९)—''रेफस्च दन्तमूलोत्यो जिह्यांग्रेण विधीयते'' ।
  - ६०. वा॰ प्रा॰ १, ७७—"रह्च" ॥ तै॰ प्रा॰ २, ४१—"रेफे जिह्वाप्रमध्येन प्रत्यग्दन्तमूलेन्यः" ॥ "प्रत्यग्" के व्याख्यान में त्रिभाष्यरत्न कहता है— "प्रत्यगित्यभ्यन्तर उपरिभाग इत्यर्थः" ॥ दे॰ व॰ प्र॰ शि॰ का मत टि॰ ५९ में ।
    - इ.९. श्र॰ प्रा॰ १, ४६—"रेफं वर्स्व्यमेके '॥ ऋ॰ प्रा॰ १,९ पर भाष्य करते हुए उवट कहता है—''एवमस्या शाखाया दन्तमूलीयो वा वत्स्यों वा रेफ

इस प्रचार किया गया है— बस्तिव्यति दन्तरफोरपरिष्ठादुन्तपरहोति सप ।" १० गा० ति० १७— सुमूर्यन्या बट्टाया"॥ आपि नि० १९२१ ४ - सट्टाया मूचन्या। दन्तमुख्यानवयेषाम्"॥ वस्त्रानिस्त (—'मूर्यो

દ૮

षहुरपाणाम्"। मि ची॰ १० १० म ऋदुरपाणां मूर्या । ११ Skt Gr p 18 Ved Gr p 42 Gr Lg Ved p 16 १४ बा॰ मा॰ १. ९६ — हरुमिता इत्त ।॥ यह शि॰ १७ चन्द्रसिय्त ग

ना॰ प्रा॰ १,९६— स्टम्मिता दत्त ।॥ पा॰ शि॰ १७ चन्द्रशिस्त ५ मा॰ शि॰ ११९ (शि॰ स॰ प्ट ३३) च॰ प्र॰ शि॰ १ (शि॰ स १॰ ११९)। सि वी प्ट॰ १७— 'स्वरण्यास दता ।॥ प्ता' यह पर दिव्यमी वसत हुए नामग्र (४० शे पु॰ २८) कहता है— 'दन्ता

इति । बन्तस्युक्तस्या इत्यमः । सता मास्य तसाधुम्बारमः महस्यमः ।

दर्भ दितीया मुमान्यदिनायितमा (सि॰ सः दृ० १९४)—'पनारम्य
स्मत्तरः समाङ्कारमा तु मो मोन्द्र'॥ सिः तिः (सिः सः दृ० १४०)
स्म १ — य सम्द्रमुक्त च ॥ सि॰ स०६० १५१ (पर १४) अ०स्थ
१८ मा॰ सि० १० (सि॰ सः दृ० १०१) आ॰ सि० (सि॰ स॰
दृ० १९६)।

हर १९२)।

श्र का श्र के विधिता उस्ती । देव पाव निक १६— इंशर पमतुष्य प्रमत्त्वामित्य प्रमुत्तम् । और्स्य त विशानीमात्तव्यमादुर सपुत्रम् ॥ म्रान्तन व १ वाच ठिव १७० (श्रिक सक्ष्य २६) स्थे विक १ (श्रिक सक्षय १९९९) वक्षय २६ विक १६ (श्रिक स्थाप्त

ति ती प्रा १ ४७ - उद्यावगानिमम्यानी इसार एवेपाम् ॥" इस पर किन्ने (Tast Prat p 79) बदला है - The rule would have वैदिक स्वाहत्त्व been made better by reading उदयवर्ण, instead of उदय-स्वरादि—'the following sound', instead of 'the beginning of the following vowel'—for the assimilation is not less true of the semi-vowels and nasals than of the vowels''.

- ६८. ऋ० प्रा० १, ३९; तै० प्रा० २, ४६; वा० प्रा० १, ७१; या० शि० २१२ (शि० सं० पृ० ३३); व० प्र० शि० ३३ (शि० सं० पृ० १२०); चन्द्रवृत्तिस्त्र ३; सि० कौ० पृ० १७।
- ६९. तै॰ प्रा॰ २,४८—''पूर्वान्तसस्थानो विसर्जनीयः'' ॥ पा॰ शि॰ २२— ''अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिन·''॥ ल० माशि॰ १६-२२ (शि॰ सं॰ पृ॰ १९५)।
- ७०. इत प्रा० १, ४८— ''नासिक्ययमानुस्वारान् (नासिक्यान् )'' ॥ वा॰ प्रा० १,७४— ''यमानुरवारनासिक्यानां नासिके।'' पा० शि० २२— ''अनुस्वारयमाना च नासिका स्थानमुच्यते'' ॥ सि० कौ० पृ० १७— ''नासिकानुस्वारस्य''।
- ें ते॰ प्रा॰ २,४९-५१—"नासिक्या नासिकास्थानाः॥ मुखनासिक्या वा॥ वर्गवचेषु"॥ ते॰ प्रा॰ २१,१२-१३ के आधार पर त्रिभाष्यरत्न "नासिक्याः" का व्याख्यान "यमा" करता है। परन्तु ते॰ प्रा॰ २,४९ पर टिप्पणी करते हुए हिटने (Tait Prat., p. 80) कहता है— "The 'nose-sounds', the commentary says, are the Yamas (xxi. 12, 13); but why the nāsikya (xxi. 14) should not be regarded as included among them I do not see".
- अ॰ प्रा॰ १,१०१-१०२---"रेफाद्ष्मणि स्वरपरे स्वरभक्तिरकारस्यार्धे
   चतुर्थमित्येके ॥ अन्यस्मिन्व्यक्षेने चतुर्थमप्टमं वा ॥"
- ७३. ऋ॰ प्रा॰ ६,४६—"रेफात्स्वरोपहिताद्वयङ्गनोदयादकारवर्णा स्वरभक्ति-रुत्तरा"॥ तै॰ प्रा॰ २१, १५—"रेफोष्मसंयोगे रेफस्स्वर-भक्तिः"॥ इस सूत्र पर माहिषयमाष्य—"ऋकारावयवो भवतीति

यावन्। ऋहारम्य नु बाहित स्वरंपर पान्मात्र । अतः या मध्यम रेप"प्रसान । एव"कारस्य ऋधान्स्य उत्तराधीं स्वतायथ"। इन एत पर विभाग्यरक्ष-"बाइस्य स्वयंय समानम्बरमञ्जूष्टि राज् । ऋगरधास त्रिरण्यकरणन्तेन र<sub>ा</sub>न्या च स्मानधर्म । मक्तिस्वयव एक्टेश इति यावन् । एतरुक्त भवति-ऋशारावयदो भवनाययं "।

षा• प्रा• ४,९७--- 'र गहनुवणाभ्यामुक्ताणि स्वरोदय स्वत्र<sup>11</sup> ॥ इस पर VY. टक्टमाच्य—''तौ स्वराकुन व्यवनादिति । शृष्ट । ऋतुस्वरमप्धौ व्यव नार्धमात्रकाविनि सूम । सी स्वरमधिनित्यायतु पन्तु प्रक्षिकी । न चती क्यों रेफल्कारयोग्यानां च सम्दर्शतंनात्रति सनी स्थीगस्य विल्ल हुरतः । रारश्याचात् । तथा चाह श्रीनषः-- "न स्थाम स्परमियदि हिन्।" (अ॰ प्रा॰ ६,३५) ॥ दे॰ व॰ प्र॰ शि ५३ ५५ ( गि॰ स॰ प्र 1२१५ গ্লান ব্লিন (ব্লিন ও পূল্মার্ছ)।

र प्रा·६ ६ - 'पृवातरस्वरधम्पता च ॥'' इस पर वयटमाप्येvΨ पूत्रत्यरसम्पतां चात्रस्वरस्यानां च स्वरअतेरेक आरावा सामनी। न इदरमुखरूमा स्वन्मतिसर्वाचय । सूर्यम् (ऋ०१९४३७) इन्यूबारक्ता स्वन्मकि । बॉह्यद (ऋ• ९ ६८,१) इति इकारस्पा स्वरमन्ति ।"

মা॰ য়ি৽ ९९-१०५ (শি॰ ৪০ পু০ ৮৩) ৩২)— ক্রমন্দী বস हमने स्वरंको स्त्रताची । कन्द्रको तथा च्यो स्तरमा<sup>स्त्र</sup>न र रिपनी ४५१४ तां इस्तां प्रतिज्ञानीयायाग् गामा मदेह याँ? । सम्यगनी विमनीयाद् श्री नभी परिवजयन् ॥१० ॥ सम्योगी यन गरेने छात्र िर्भाष निम्मनम् । अद्यर्दे थाजुङ्दः व विच्छिने विद्यनमा । ॥१ ॥१ स॰ तं॰ ९ ९,७ तथा क्षि० सं० ९ ६ में गुण्यतिगम् पार्ट मिली है। क्य कि तै वै ० ९ ९ २ था ० ०० ९,० तथा अन्य अन्य अभी में गुरुवेस्यम् पार का प्रवत्न है।

wI

मा शा पर १०३ (शि स प्रत १७)-- 'हरिसी मुर्सिन सर दिनी हरिता तथा : लड्डेंगरण लख प्रदल हमायय श्रदश क्रीनी शहयार्थे व क्षत्रियी नदबाग्या ॥ इतिन दशय सीवे । इ.र.ग. एस नारयो. ॥९९॥ या हु इंनपता नान मा सु रेस्प्रशाययोः (०) देवं पिहिनित वरिषो (२) उपविदेशित कृषियो ॥१००॥ (३) हरियो वर्णनिनित (४) हारियो वर्णनिनित (४) हारियो हारिया । (५) वर्षो वर्षाययोग्याहस्त्या हंनपदेति च ॥१०५॥ रक्षायां पर अञ्चाणो यह स्यु स्वरिनोद्याः । न्यरभण्डियो होना पूर्व-माकस्य पट्येन ॥१०२॥ रवरमिक प्रयुग्तनक्षीन्द्रोपान्परियांचेत् । दनारं चाप्युहारं च प्रस्तद्रोपं र्यायय ॥१०३॥११ दे० या० वि० ३६-४१ (वि० से० १० १७५); हो० ह्या० २,२-४ (वि० से १० ४५७).

- ওে. দৈঁও হাতি নূস ४ (চিতি নাঁও দূত ৭४৭-৭४২); ইও সভ নূত ২,३; তেও মাসিও ৭০-৭২ (চিতে নত দূত ৭৭৭), সাত হাতে (হাতে নাঁত দূত ২৭২)।
- ७९. ते० प्रा० २१,१६; ऋ० प्रा० ६,५०।
- 40. Alt. Gr. I, pp. 55 ff.; Ved. Gr. p. 13; Gr. Lg. Ved., p. 13. पाडचात्य निद्वानों वा सत दे कि शरकारान्त प्रातिपदिवों के पृष्टी तथा सप्तमी के दिवचनान्त हुंगों में—''त्रोः'' का ट्यारण सदा दो अक्षरों वाला होना चाहिए। परन्तु ये विद्वान् देने स्वरभक्ति नहीं मानते हैं और कहते दें कि प्रत्ययान्त मृत रूप तरों है। दें Alt. Gr. I, p. 55; Oldenberg, Prolegomena, 374 A, Ved. Gr., p. 13 f. n.
  - Co 等。Alt. Gr I, pp. 55 ff; Oldenberg, Prolegomena, 374 A; Ved. Gr., p 14; Gr. Lg Ved., p. 40.
  - ८१. वा० प्रा० ४,१००—स्वरात्मंयोगादिद्धिंग्स्यते सर्वत्र ॥ अ० प्रा० ६, २८—संयोगादि स्वरात् ॥ तं० प्रा॰ १४,१—स्वरपूर्वं व्यक्षनं द्विवर्णं व्यक्षनपरम् ॥ ऋ० प्रा० ६,१—स्वरानुरवारोपहितो द्विरुच्यते संयोगादिः स क्रमोऽविक्रमे सन् ॥ पा० ८,४,४७—अनचि च ॥
  - ८१ क. वा॰ प्रा॰ ४,१०१—परं तु रेफहकाराभ्याम् ॥ अ॰ प्रा॰ ३,३१—
    रेफहकारा परं ताभ्याम् ॥ तं॰ प्रा॰ १४,४—रेफालरस् ॥ ऋ॰ प्रा॰
    ६,४—परं रेफात् ॥ पा॰ ८,४,४६—अची रहाभ्या हे ॥ ऋ॰ प्रा॰
    ६,८—न रेफ ॥ तं॰ प्रा॰ १४,१९—रेफपरथ हकारः ॥

यावत्। ऋशरस्य 🖪 आहित हरस्पर पान्तात्र । अतः 🛍 सप्यमे रेफ'"भमात्र । एव"धारस्य श्राहाण्या उत्तराघों सवा यथ "। इम स्प पर त्रिमान्यरस्-"याञ्च रुपन्य समानन्यरमञ्जूषि स्यार् । क्राधान्य जिद्वाप्रहरण्यन रथुया च स्मानयम 1 मिक्स्वयह एव्देश इति यावतः । एनद्रकः । वित-श्रकारावयदो भवतः यथ "।

वा• प्रा• ४,९७--- रत्नकृष्यर्योध्यामुख्यणि स्वराश्य स्थम<sup>17</sup>॥ इस पर दवरभाष्य— तौ स्वरा<u>व</u>न व्यचनादिति । शृषु । अन्तृत्वासाची व्यप नार्धनात्रशाविन बूच । ती स्वरमिक्तिय यपु पर्यु प्रभिद्धी । न धनी बर्णी रेपण्कारवीरुज्यणं च मध्यानिनावि रातौ स्थानस्य विधात षुरतः । स्वरगण्यान्तात् । तथा पाह ग्रीनहः—' न स्थान स्वरमिति हिलि" (ऋ० प्रा०६,३५) ॥ द० व० प्र० पि ५३ ५५ ( पि० स. प्र० १२९ प्रा॰ शि (शि॰ सं प्र॰३९३)।

94

म प्रा • ६ ५१-- 'पूर्वोत्तरश्वरतम्पनां च ॥" इन पर खबडभाष्य--पुनस्परसम्पता बोत्तरस्यरमहपना च स्वरभभारक आचाया सन्यन्ते। न केवण्युवारस्या स्वर्भिकभारतात्वर्य । धूर्णम् (ऋ॰ १ १४३ प) इत्युद्धारकता स्वरमित । बाँदेपद (अ ९६८,१) इति इक्षारमपा स्वरमचि 🕬 मा॰ क्षि ॰९१०१ (गि०स॰ पृ ४७१७२)--- 'ठप्रसंधी यत्र

हरेंगते म्बरवर्णी स्वरोदयी । ऋत्ववर्णी सथा शेयी स्वरमणीति सहियती ॥९१॥ तो इत्ता प्रतिचानीयायया भागा भवेद सहि । सम्योगनी विभानायाद् ही दोशी परिवनवेत् ॥९० ॥ सम्ययेना यना परयेन्छतन िगीति निग्नानम् । अकार वाध्युकार व विच्छिने विश्वनतया ॥१०१॥" म सं १,९ २ तथा कपि स १२ में भुतविस्मिम्पाठ मिलता है। जब कित स॰ ३ ९,२ ना॰ स ९,२ तथा अनेक अन्य प्रार्थी में शतबंदसम् पाठ वा प्रवरन है।

या• द्वा• ९८ १-३ (शि स पू• १७)—'वरिया सुर्विणा चन इरिणी इरिता तथा । तहदेसपदा नाम पश्ना स्वरभक्तय ॥९८॥ बरिणा रहयाचीन क्विंगी ल्डबारयो । हरिणा रशयाचीने हरिता ""

- स्वरे ॥ पा० ८,४,४९—शरोऽचि ॥ ऋ० प्रा० ६,१०—न तृष्मा स्वरोष्मपर ॥
- (५) ऋ॰ प्रा॰ ६,१४—संयुक्तं तु व्यज्जनं शाक्लेन ॥ पा॰ ८,४,५२— दीर्घादाचार्याणाम् ॥
- (६) फ्र. प्रा॰ ६,७—नायसितम् ॥ वा॰ प्रा॰ ४,११६—अवसितं च ॥ तै॰ प्रा॰ १४,१५ [दे॰ टि॰ ८१ट (१)]। इस मत के विपरीत देखिए—अ॰ प्रा॰ ३,२६—पदान्ते व्यञ्जनं हिः॥ पा॰ ८,४,४७ पर वार्तिक—अवयाने च यरो हे भवत इति वक्तव्यम् (काशिका)॥
- (७) पा० ८,४,५१ सर्वत्र शाकत्यस्य ॥
- ५२. ऋ॰ प्रा० १८, ३२—सव्यक्षन. सानुस्वार. शुद्धो वापि स्वरोऽक्षरम् ॥ वा० प्रा० १, ९९—स्वरोऽक्षरम् ॥ अ० प्रा० १, ९३—स्वरोऽक्षरम् ॥ ते० प्रा० १, ९३—स्वरोऽक्षरम् ॥ ते० प्रा० १, २२—अनुस्वारो व्यक्षनं चाक्षराङ्गम् ॥ पा० ६, १,२ पर महाभाष्य—'व्यक्षनानि पुनर्नट-भाषीवद्भवन्ति । तद्यथा—नटाना स्त्रियो रङ्गगता यो यः पृच्छिति कस्य यूर्यमिति तं तं तव तवेत्याहुः । एवं व्यक्षनान्यिप यस्य यस्याचः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते ।"
- ८२ फ ऋ० प्रा० १८, ३३—व्यञ्जनान्युत्तरस्यैव स्वरस्यान्त्यं तु पूर्वभाक् । १, २३—स्वरान्तरे व्यङ्नान्युत्तरस्य ॥ वा० प्रा० १,१००. १०१.१०६—सहार्थव्यञ्जनैः ॥१००॥ उत्तरैरचावसितैः ॥१००॥ अवसित च ॥१०६॥ तै० प्रा० २१, २-३—तत्परस्वरम् ॥२॥ अवसितं पूर्वस्य ॥३॥ अ० प्रा० १, ५५. ५७—परस्य स्वरस्य व्यञ्जनानि ॥५५॥ पद्यं च ॥५७॥
- ८२ ख. वा॰ प्रा॰ १, १०२ संयोगादि पूर्वस्य ॥ तै॰ प्रा॰ २१,४, संयोगादि ॥ अ॰ प्रा॰ १,५६ संयोगादि पूर्वस्य ॥ ऋ॰ प्रा॰ १,२५ संयोगादिर्वा ॥ १८,३५ संयोगादिर्च वैवं च ॥ ऋ॰ प्रा॰ इस नियम में विकल्प करता है।
- ८२ ग. वा॰ प्रा॰ १, १०३-१०४—यमस्य ॥१०३॥ क्रमजन्न ॥१०४॥ अ॰ प्रा॰ १,५८—रेफहकारकमजन्न ॥ तै॰ प्रा॰ २१,५-६—परेण चासंहितम् ॥५॥

45

<१स वा• प्रा• ४ १•२—समान्तम्याभ्यस्य सग ॥ १६• प्रा• ६,५६— स्या एवं स्थारात् ॥५॥ ब्रद्धाची वा ॥६॥ तै प्रा॰ १४,२-स्थशार-पूर रपराध पौष्करसादे ॥१४ ३—स्पन एववेपामावार्याणाम् ॥ १४ ६— रेपपूर्वमोर्च निन्धम् ॥ १४ ७-- स्वारपूर्वे च ॥ १४ १७-- प्रथमगरर्च हानिहासायणयां ॥१४ १८ स्थापोयो हारीतस्य ॥ पा• ८४४ । पर बातिक-रार समो हे मवत इति बच्चन्यम (बाशिका) ॥ कारिका ने इस बातिक का बुनरा व्याख्यान भा किया है- ' अप्रवा सम जत्तरम 'गरा द्वे नरत । बन्स्यर । अपन्तरा ।" परन्त प्रातिशादयों के नियमों से सार है कि इसरे स्वारवान के लिए कोड विजय आधार नहीं है। दें टि॰ ८९ छ (४)। या॰ ८ ४,४७ वर बार्तिच-यणी स्यो हे भवन इति वहव्यम् ( शानिका )। इस वातिक के दमरे चार्यान- 'यण इति पष्टा सब इति पद्धमा (बाधिका )- के लिए भा प्रातिशाएमी में

< १ ग वा • मा • १ ९ • ८ — प्रयमेदित यास्त्रतायस्त्रयां ॥ त • मा • १४ ५ — द्वितीयबद्धसंयोशत वासनोत्तरयो पत ॥ १० ६० ६ २—सोप्सा स पूर्वीण भहीच्यते सक्तवेद ॥

के अनुरुद्ध है ।

कीर आधार नहीं है और प्रथम व्यारवात इस टिप्पणी में उद्देश्त नियमी

< १ म अ अ अ ६ ३ -- अस्यायादिरपि इउवार ॥ तै॰ प्रा॰ १४४॥ पा॰ (६१ ३३ ७६) ने छ श्रा दित्व न करक पुरवनीं स्वर को 'तुक्" वा शागम विया है। परिवास संसान हा है। 

अ॰ प्रा॰ ३ <sup>३९</sup>---(श) विसननाथ ॥ तै॰ घा॰ ३४ १५---अवसान र्णवस्त्रवर्गयितदामसँग्रोपयानीया ॥

- (२) पा॰ ८ ४ ५०—निवम् तपु द्याक्टायनस्य ॥
- (१) वा॰ प्रा॰ ४ १९०—सवर्षे ॥ अ॰ प्रा॰ ३ ३०—सस्थाने च ॥ तै॰ प्रा॰ १४ २३—स्वधसवावियर n
- (४) तै॰ प्रा॰ १४ १६—कप्ता स्वरप्त । अ॰ प्रा॰ ३ ३२— गपता वैदिक ध्याकरण

- ५८. युछ विद्वाच् इस द्व वो इ० यो० मृत्य्विन s अथवा प्रवेकालीन ताल्य्य zh (=gh) का प्रतिनिधि मानते हैं। प् की तुलना में द्व नघोप उपम है।
- ८९. पा० ७,४,४८ पर वार्तिक— "स्ववः स्वतवसोमीस उपग्रहच तकारादेश इप्यते" (काशिकापाठ) ।
- ९०. दे० SPW., s. v.; WZR., s v.; MWD., s. v; Alt. Gr. I, p. 181; Ved. Gr., p. 36; वं० प० को० में √पिट्द्+युच् (कर्तरि पा० ३,२,१५०) से इसका समाधान किया गया है। प्रो० रेन् पिट्द के पूर्यभाग में किये का अकारलोप वाला रूप मानता है। दे० Gr Lg. Ved, p. 117n
- ९० क. पा॰ ८,२,१८ पर वार्तिक (काशिका)—शलमूललप्यसुरालमट्गुलीनां वा रो लमापद्यत इति वक्तस्यम् ॥ कपिलकादीना संज्ञाद्यन्दरोशां रो लमापद्यत इति वक्तस्यम् ॥ पा॰ ने र् के सल्वविधान के लिए पांच स्व (८,२,१८-२२) यनाए हैं।
- ९१. दे० सि० की० (पा० ३,१,८४ पर)—''हप्रहोभेरछन्दसीति हस्य मः।'' पा० ८,२,३५ पर काशिका में वार्तिक—''हप्रहोभेरछन्दसि हस्येति वक्तव्यम्।''
- 13. Alt. Gr. I, p. 259; Ved. Gr., p. 54.
- ९३. ऋ० प्रा० १, ३६— ''रक्तसंज्ञोऽनुनासिक ।'' दे० ऋ० प्रा० ११,३६, १४,५१, १४,५६। दे० अमो० शि० ४१-४६ (शि० सं० पृ० ९७); छो० शि० ६-९ (गि० सं० पृ० ४५६), मा० शि० ११२ (शि० सं० पृ० ४७३)।

### ९३ क. दे० सर्वसम्मतशिक्षा ४८--

कास्य-ध्वनिसम रङ्गं हृदयादुितथतं भवेत्, यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रां इत्यभिभावते । एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्याः ॥

#### पा० शि० २६---

यथा सौराष्ट्रिका नारी तक इलिमिभाषते । एवं रक्ता प्रयोक्तव्याः खे अरो इव खेदया ॥

#### प्रथमोऽध्यायः

| 98   | िप्पणियां                                                                                                                                                                                                                    |               | ८३घ ८७                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|      | श्रमुलार स्वरमिष्ट्य ॥६॥ ऋ० मा० १ २६—च प<br>३६—मह्मम्य पण्डेम । ऋ० मा० यहाँ पर भी वि<br>ऋ० मा० १ ३२—स्वरमिष्ट प्रयागक्षराक्रम् ॥ है<br>— "नास्त्रिया" वे श्रमुसार सम परवर्ती स्वर के वे<br>है दि ७।                          | हरा<br>10 प्र | करता है।<br>१०२१,८         |
| ८२ घ | वा॰ प्रा॰ ३, १०५—तस्मास्त्रास्तर स्पर्धे ॥ तै॰ प्रा॰ १<br>स्मापरसत्वनम् ॥७॥ स्पर्धान्त्रास्त्रयः स्त्रस्म वेतरस्स (<br>॥९॥ व प्र द्वि० ४८ (दि० सं॰ १० १२१)—वर<br>परे पूर्वोङ्गङ यद्या । वाष्य्या पूर्वेद्य रस्त्राङ्ग वद्याः | सदार<br>स्वास | -सम्बरण )<br>वीत्तरं सर्वे |
| ८९ ह | भः प्रा॰ १८ ३४—विसन्तीयानुम्बारी भवेते पूबमध<br>२१ ६ [टि॰ ८२ (ग)]।                                                                                                                                                           | रम्           | লি≈ সা≏                    |
| e3   | Alt Gr I p 4 Ved Gr, p 7 परतु प्रो॰ व<br>ZII V, pp 193 202) वे इस सत का प्रत्यायवान                                                                                                                                          |               |                            |
| 4    | पाणिति (५ १ ६१ ५२) ने प्रशस्य तथा श्रुवः सान्य श्र<br>उद्यमे ज्याकात् सिद्धः निया इं (२० अनु० १९६कः। (<br>१६०)। वरित्तुः पाजान्य विद्वात् ज्यायस्य सं स्मुरपितः व्य<br>दे• WZR MWD बन्तुः १९६४।                              | देव ।         | ∏o €, ¥                    |
| د4.  | पांचात्व भागा-शाक्षी वर्षी की न्योन के अनन्तर इस नि                                                                                                                                                                          | क्ष्ये ।      | र पहुंचे                   |

्षाचास माना-शाक्षी की की को को कि कानतर इस निष्यये पर पहुँके कि ६० था क्रिकामा में कथ्य स्पर्धी की निषित्रित तीन प्रेणियों मी

(१) Lablo-Velars (मृज्यच्या सम्य)— qu qub gu gub

(२) Velus (मजरण्य सर्च)--- q qh g gb

(३) Palatal gutturals (ताहुनफ्ज सर्वा )— k kh g gh दे॰ ऋ पा॰ १२,१ ■ आ १ ७ वा॰ आ॰ १,८५। दे अपु॰ १)

८६ दे० ऋ पा॰ १२,१ ≡ प्रा १ ७ वा॰ प्रा॰ १,८५। दे अपु॰ १ ८७ इस सम्बन्ध में महत्वान स्तना आवश्यक है कि इ० थो मू-भाषा

After represent

८७ इस सम्बन्ध में मह व्यान हराना आवस्यक है कि इन यो मृत्भाषा ता दुक्का महाप्राण चांप (gb) का प्रतिनिध्य वैदिक है माना जाता और अत्यक्त प्रयोग वात्प झ अति अर्वाचीन माना जाता है।

# द्वितीयोऽध्यायः

## सन्धि-प्रकरणम्

३२. वर्णों के अत्यधिक साजिब्य अथवा अर्धमात्रा-व्यवधान को सन्धि कहते हैं। तै॰ प्रा॰ (२४,१-४) में संहिता के निम्नलियित चार भेद माने गए हैं—(१) पदसंहिना (२) अक्षरमंहिता (३) वर्णमंहिता तथा (४) अङ्ग-संहिता। इस प्रातिशाख्य के भाष्यकारों के मतानुनार, तै॰ प्रा॰ मे प्रतिपादित संहिता-विषय टन चार भागों में विभक्त है। हम सुविधा के लिये सन्धि को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) पदसन्धि तथा (२) अन्त:पदसन्धि । पदान्त तथा पदादि में आने वाले वर्णो के मध्य जो सन्वि होती है उसे पदसन्धि कहते हैं और पाइचात्य विद्वान् इम के लिये External Sandhi संज्ञा का प्रयोग करते हैं। पद के अन्दर अङ्ग तथा प्रत्यय के वीच होने वाली सन्धि के लिये अन्त पद-सन्धि संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है। और पाइचात्य विद्वान इसके लिये Internal Sandhi संज्ञा का प्रयोग करते हैं । अन्त.पट शब्द इसी अर्थ में अनेक वार प्रातिशाख्यों में प्रयुक्त किया गया है। यदापि पदसन्धि के प्रायः सभी नियम अन्तः पदसनिध में भी लागू होते है, तथापि अन्तः पदसन्धि की कुछ अपनी विशेषताए हैं। अत एव पदसन्धि तथा अन्तः-पदसन्धि का पृथक् विवेचन वाञ्छनीय है।

### पदसन्धि (External Sandhi)

- २३. स्वाध्याय तथा विनियोग के समय वैदिक मन्त्रों का संहितापाठ अनिवार्थ है। इसलिये वेदों की संहिताओं का विशेष महत्त्व माना जाता है। प्राति-शाएयकार तथा यास्क पदों को संहिता की प्रकृति मानते हैं और पदों के आधार पर ही संहितासम्बन्धी विकारों का न्याख्यान किया जाता है<sup>3</sup>।
- ३४. हम ने अभी स्पष्ट किया है कि पदान्त तथा पदादि में आने वाले वर्णी के मध्य होने वाली सन्धि को पदसन्धि कहते हैं। अत एव पदसन्धि का

#### द्वितीयोऽध्यायः

मा- थि॰ १९२ १९२ (थि॰ स॰ पू॰ ४७२)— यमा सीराष्ट्रिका नारी खरौँ इन्यमिमापने । एव रक्ता अयाकच्या बक्तरप्रिक्षिना ॥१९२॥ नासाङ्ग्याचे रक्त कमेन सावायनिस्पन । प्रण्वेच द्विमान साव पृष्टिमों देशि निर्देशनम् ॥१९४॥

पा० शि २३---

'अगमुर्वीणाःमर्घोपो दन्तमून्य स्वरानतु । अनुस्वारस्तु वक्तव्यो निय 🔟 शपसेपु च ॥''

९४ म अ० ११,११—चरातुरक्षायम्यानस्ट्राप्ट स्थितम् ॥ स्थितः हे व्याख्यानः में उद्युट षहता है— यन वृष्णस्यानसानित्यं जिङ्कारतिष्ठते संस्थितसस्यते।" है डि ४०।

A Prat I 26 Tast Prat II 30 JAOS X, pp LXXXVI ff Skt Gr, p 25

Yed Gr Stu p 17

Ved G: Stu p 31— Final 19 before vowels is changed after a long sowel to Anusvira' सम्भात हव अवीग के समर्थन में में शिक्ष स्थान किया सिमा पिता साम मान्य प्रति मान्य मान्य प्रति मान्य मान्य मान्य प्रति मान्य मान्य

वैदिक "याकरण

# द्वितीयोऽध्यायः

# सन्धि-प्रकरणम्

वर्णों के अत्यधिक सानिच्य अथवा अर्थमात्रा-व्यवधान को सन्धि कहते ३२. हैं । तै॰ प्रा॰ (२४,१-४) में संहिता के निम्नलिखित चार भेद माने गए हैं—(१) पदसंहिता (२) अक्षरसंहिता (३) वर्णसंहिता तथा (४) अङ्ग-संहिता। इस प्रातिशाख्य के भाष्यकारों के मतानुसार, तै॰ प्रा॰ मे प्रतिपादित संहिता-विषय इन चार भागो में विभक्त है। हम सुविधा के लिये सन्धि को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) पदसन्धि तथा (२) अन्तःपदसन्धि । पदान्त तथा पदादि मे आने वाले वर्णी के मध्य जो सन्धि होती है उसे पदसन्धि कहते हैं और पारचात्य विद्वान् इस के लिये External Sandhi संज्ञा का प्रयोग करते है। पद के अन्दर अङ्ग तथा प्रत्यय के वीच होने वाली सन्धि के लिये अन्त पद-सिन्ध संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है। और पाइचात्य विद्वान इसके लिये Internal Sandhı संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अन्तःपद शब्द इसी अर्थ में अनेक वार प्रातिशाख्यों में प्रयुक्त किया गया है। यद्यपि पदसन्धि के प्रायः सभी नियम अन्तः पदसन्धि में भी लागू होते है, तथापि अन्तः-पदसन्धि की कुछ अपनी विशेषताएं है। अत एव पदसन्धि तथा अन्त.-पदसन्धि का पृथक विवेचन वाञ्छनीय है।

## पदसन्धि (External Sandhı)

- रेरे. स्वाध्याय तथा विनियोग के समय वैदिक मन्त्रों का संहितापाठ अनिवार्य हैं। इसिलेये वेदों की संहिताओं का विशेष महत्त्व माना जाता है। प्राति-शाख्यकार तथा यास्क पदों को संहिता की प्रकृति मानते हैं और पदों के आधार पर ही संहितासम्बन्धी विकारों का व्याख्यान किया जाता हैं।
- २४. हम ने अभी स्पष्ट किया है कि पदान्त तथा पदादि मे आने वाले वर्णों के मध्य होने वाली सन्धि को पदसन्धि कहते हैं। अत एव पदसन्धि का

## द्वितीयोऽध्यायः

वणन बरने से पूर्व यह बतलाना आवर्यक है कि वर्णसमात्राय के कौनन्दीन से वर्ण बंदिक पदों के अन्त में तथा आदि में आत हैं. ताकि पदसि प के विवेचन में उन्हीं वर्णी के विकारों पर विरोप ध्यान दिया 'ता सकें।

মাতির রহাটাম

पदान्तीय घण (The Law of finals)--वा॰ प्रा॰ (१ ८५) पहान्त में आने बाले बंग के न्य पदा तीय (final) सश का व्यवहार करता है, जय कि अर प्रा∙ (१ ३) में इस के िये पद्य सज्ञाका प्रयाग दिमा गया है। इस इस दाय में सर्वेत चहा तीय संका का प्रयोग करेंगे।

श्रातिगाल्यों के अनुवार निम्निश्वित वर्ष पद्मानीय हैं---

(1) मर तथा छ क सिवाय सथ स्वर"। (१) च , ज तथा ज के सिराय वर्षी क प्रथम तथा प्रथम वण"।

(1) अ॰ प्रा॰ ( १ ५ ) ज्हार को भी पदान्तीय भानता है और अ॰ 🤻

बार् (१३१) छल् (२ १३५१) तथा फल् (२०१३५१) धा दों में परान्तीय रहार के अराहरण मिन्द्री हैं<sup>६</sup>। ग्रह• प्रा• तथा बा• प्रा• ल्कार को भदान्तीय नहीं सानते हैं. क्योंकि इनकी सहिताओं में पदान्ताय रकार का कोइ उदाहरण नहीं मिन्ता है।

(४) सभा प्रातिगाएय विसन्ताय को पदा तीय सानते हैं ।

(५) घवन के सभी वण तथा व पदान्त में नहीं आते हैं और पदान्त में चव्य वर्ष अ तातम बवय-वर्ष में परिषत हा जाता हैं।

(६) यकार तथा वकार प्राप्त में नहीं आते हैं । प्रातिगाख्यों के अनुहार स्तयार्भी पदान्तमें नहीं आ सक्ते। परन्तुपाताय विसर्ग भाग विशेष परिस्थितियों में इत्वां स्ट्रॉं परिण्त हो जाती है (दे अतु- ५५)। यनन्त में वृकाट और गृष्टा पूरप्रहति के अनुसार कृ या ट्यन जाता है (दे अनु २५ तया ७४ ७६)। इसी प्रकार मूल्यहति के अनुसार ह भा क्या र में परिणत हो जाता है (द० अनु० २५ तथा छ।) और पदा तं में नहीं मिलता है। धाणिनि के सतानुसार (८,० ६६) पदात में सूवा दू(पारिमापिक दं) बन बाता ह और विशप परिस्थितियों में रेफ भी पटान्तीय हो सकता है (दे॰ अनु॰ ५६), ययपि कुछ परिस्थितियों में रेफ विसर्जनीय में परिणत हो जाता है (८,३,१५)।

- रेप. पदादिचर्ण १६० प्रा० (१२,२) के अनुसार, १६, रह, विसर्जनीय, जिह्यमूलीय, उपन्मानीय, अनुस्वार तथा ह्य ह् ट् ट् ए के सिवाय सब वर्ण पदादि में आ समते हैं। परन्तु ट् वर्ण भी कहीं पदादि में नहीं मिलता है।
- रे६. (क) पदसन्धि की अभिन्यासि— अनसंहिता में एक अर्धर्च (ḥemistich) के सभी पदों के बीच निरन्तर सन्ति की जाती हैं । अ॰ तथा वा॰ सं॰ आदि में भी सन्धि इसी प्रकार होती है । चार पाद वाले छन्दों में प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अर्थर्च बनता है और तृतीय तथा चतुर्थ पाद का दूसरा अर्धर्च हो जाता है । तीन पाद वाले गायत्री छन्दः में प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अर्धर्च वन जाता है और तृतीय पाद का पृथक् अर्वर्च रह जाता है। पाच पादों वाले पिकछन्दः में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद का प्रथम अर्धर्च माना जाता है और चतुर्थ तथा पचम पाद का दितीय अर्धर्च बनता है। इस विषय में यह तथ्य जहेरानीय है कि ऋ॰ में एक ही अर्धर्च के प्रथम पाद के अन्त में तथा दितीय पाद के आदि में आने वाले वर्णी के मध्य स्वरसन्धि होने के उदाहरण अति विरल हैं। इस के अतिरिक्त सन्यि के नियमों का प्रतिपादन करते समय ऋ॰ प्रा॰ ने अनेक स्थलों पर पाद के मध्य, अन्त तथा आदि का प्रतियन्ध लगाया है (दे० ऋ० प्रा० २, ३४,३५, ६०,६४, ७०, ४ ४४ ४५, ५६, ५७ प्रमृति )। इसी प्रकार पाणिनि ने भी सन्धि का विवेचन करते समय अनेक चार पाद का प्रतिवन्ध लगाया है (दे॰ पा॰ ६, १, ११५ १३४, ८, ३, ९)। इन प्रन्थों में स्वर के नियमों का विचार करते समय भी पाद के अन्दर पद की स्थिति को ध्यान में रक्खा गया है। इस से प्रतीत होता है कि एक पाद में आने वाँठ वर्णों के बीच होने वाली सन्विही मौलिक रही होगी और कालान्तर में अर्धर्च के अन्त तक निरन्तर सन्धि होने छगी। इसी लिये पारचात्य विद्वान कहते हैं कि छन्दर तथा स्वर के साक्ष्य के अनुसार मूल

10

ऋषेद मं निरन्तर सिंध की अभिव्याप्ति केन्त्र एक पाद तक ही रही होगी और प्रयक्ष पाद के अन्त में अवसान रहा होगा । दरिये उदाहरणार्थ ग्र ७ १३ ३ क ८, ९९ क 'नहीं सिंध करने से छन्दीभक्त होता हैं।

३६ (य) अयसान में यणों या स्वरूप—जर निर्मा पदार्ताय वर्ष से परे शेर्ड वण न आए तब पदार्ताय कण वी उत्तरिवित वा साभारण्या मसान करते हैं (२० ग० । ४ १० ० - "व्हासोक्ष्मनपद्दे")। वितामों में अर्थय के अन्त म आने वाला पदार्त्य वण बरसाव में माना जाता है। पर तु, जेवा कि इस पट बतान पुत्ते हैं वित्यस आपुत्तिक दिसानों के मनात्रभार मून कर के मयक चाद के अन्त में अववान होता होगा और दा पारों के मध्य गिंच नहीं होता थी। अरसाव में बेवत के बच का सम्में वें जो उत्पुक्त निवमों क अनुपार पदार्ताय क्या का प्रधान में अरमान में पदात्त्रय आपों के मतात्रुपार क्यों के प्रधान में अरमान में पदात्त्रय सम्बे हैं, वस्तु बहिल्य आपाय वर्षों के सुनीय क्यों वा अवनाव में पदात्त्राय सानत हैं (२० ०० ५)। वास्तव में मता में प्रधान कों का अरसान में पदात्त्राय सानने बाला प्रभा है मिर्ग घरिताओं में तथा अन्यत सावाहर दिका साव में

> सपि अवतान में आने वाले पदा ताब वच प्रामेण अधिकृत रहते हैं तपानि कणिया पदातीय स्वरों में निम्मितिकत विवार हो जाते हैं— (1) अवतान में आने बाते असपूत्रा (अपूर के लिए दे समुद्र ७५) एउत मा मा इ है, द क दा बतुवासिक बन चाता है के यदा—पदि मा चेन्स्री है (==अस सक्तुतासिक का चाता है के यदा—पदि

(१) यणि प्रातिधारमों के बतुगार अधन के आंतिय पाइ से पूर कॉन गर्ले निमी पाइ ने अन्त में अवसान नहीं माना जाता है तथारि इस प्रकार के पाइ के अत में आने बाते के बा को परदार्ती पाइ के प्रनार इस स्थार पूर अनुनासिक बना कर प्रतिसान से प्रवट करने का शहितानिक में (पास्ताल विद्यानों के मतानवार) कह सिक्क करता है कि मुन्न का प्रत्येक पाइ के अन्त में अवनान होता था। शरू प्रा॰ में इस प्रकार के धनुनानिकट्य तथा विद्युत्ति (Hiatus) वा विधान है। इस के अनुसार परवर्ती पाद के पटादि में आने वाले किसी भी रतर से पूर्व सची या धा तथा विशिष्ट धान्यों से परे आने वाला निपात था अनुनानिक यन कर पाद के धन्त में प्रकृतिभाव से स्त्ता है; और इनी प्रचार परवर्ती पाद के पदादि ए तथा थो से पूर्व आने वाला पदान्तीय हा था अनुनानिक यन कर प्रकृतिभाव से रहता है था, यथा—

सर्ची+उधत् =सर्ची उधत् (फ००, ८१, २), पूर्वणी +आ+अर्थः = पूर्वणीर्शे श्र्यः (फ०३, ४३, २); धनेने+एकं.=धनेगुँ एकं: (फ० १, २३, ४), उपस्यो+एकं =उपन्धाँ एकं (फ०१, ३५,६), उप्र+ श्रोकं = दुमँ कोकं: (फ००, २५, ४)।

- (३) नंदिता में पदान्तीय एस्व स्वर का छान्दस दी धे करेन पर पदादि स्वर स पूर्व विश्वत के लिये दी घे ग्वर का अनुनासिक बना देते हैं, यथा— पुनों अफ्रिम् (ऋ॰ ५, ६, ९०)। छान्दम दी घे के लिए देखिये अनु॰ ४६ छ।
- रे७. पदसन्धि (External Sandhi)—पदान्त तथा पदादि में आने बाले वर्णों के मध्य जो सन्धि होती है उसे पदसन्धि कहते हैं। जिस प्रकार वर्ण-समान्नाय के दो मुख्य भद—स्वर तथा व्यञ्जन—किए जाते हैं उसी प्रकार पदसन्धि को भी पदान्तीय-वर्ण के विचार से स्वर-सन्धि तथा प्रकलन-सन्धि इन दो मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। और इन में से प्रत्येक सन्धि के अनेक उपभेद भी किये जा सबते हैं।

## स्वरसन्धि

- ३८. पदान्त तथा पदादि में आने वाले स्वरों की सन्धि को स्वरसिध कहते हैं। इस के निम्नलिखित उपभेद किये जा सकते हैं—
  - १. सवर्णदीर्घ (प्रदिलप्ट ) सन्धि २. गुण (प्रिर्लिप्ट) सन्धि ३. वृद्धि (प्रदिलप्ट ) सन्धि ४. यण् (क्षेप्र ) सन्धि ५. अयादिसन्धि ६. पूर्वरूप (अभिनिहित ) सन्धि ७. प्रकृतिभावसन्धि ८. छान्दसदीर्घ (सामवरा )

## द्वितीयोऽध्यायः

દર

पूर्व होती है। क्योंकि यह सान्द्रस टार्चल केवल सहिता में ही शेता है और पदगाउ में मूल पदान्तीय स्वर दिखलाया जाता है. इस लिये इस ने इसे स्वरसिंध में भम्मिटित किया है । प्रातिनार यों में इन मिथयों के लिय जो सज्ञा प्रयुक्त की गई ह उसे प्रकोशों में रक्सा गया है। अर॰ प्रा में संबंगदाय गुण तथा वृद्धि तानों सन्धियों के लिये देवल एक प्रदिलंग सहा का व्यवहार क्या यया इ। यदापि लोकिक सस्कृत सथा वैदिक भाषा में मिथकतर सचि दिवस समान ही है संबापि बहिक्सीय की प्रमुख विरापता यह है कि उड़ा लौकिर मस्ट्रत में साधारणतया सचि प्राप्त होती है वहा पर वैदिकमाथा में अपवादस्तरूप अनेक स्थलों पर स्वरों के मध्य विवृत्ति (hintos) आ पाता है और साधारण समिविकार नहीं होता। इस प्रकार का विष्टुक्ति वृदिकसचि का मृद्य विशेषता है। नाय स्वर सिष के वणन में इस प्रशार का विशेषनाओं को प्रयक् करक दिवलामा गया है।

## १ सर्ग्यदीर्थ (प्रस्तिष्ट) सन्धि

36 यदि समानाश्वर ( क का इ इ द द ) से परे सवय (सस्थान ) समाना क्षर आए ता दोनों ६वण समानाक्षरी क स्थान पर एक दाघ सवण ही जाता है यथा— इह+अस्ति = वहाति इत्त्रभा=इत्ता, रहा+अने रवाहे क्षम+<u>न्व</u>=सुप्तांव सु+दुक्तम्=सूक्तम्।

विद्योप (१) सहिताओं में परान्ताय तथा पदादि ऋ में सिथ होने का उदाहरण

नहीं मिन्ना है कादेद म पनान्ताय क्ष का सबया अभाव है (दें 20 8)1

(२) कहीं कहीं अधव के दा पार्ने के सच्य तथा एक पाद में भी म और मा को सवणदाय गांचि नहीं होता और विद्वति के कारण वे प्रकृतिभाव से रहते हैं<sup>८%</sup> यथा—अनीया! अग्नि =मनीया अग्नि ( ऋ० १ ५० १) पृथां+ खुबि्ग्दु =पृथा विवाद (ऋ० १० २६ ९) स्वृधां+असि= वैदिक ब्याकरण

स्वधा क्षंसि (तै॰ सं॰ १,१,९,३); प्रतिमा+अस्ति=प्रतिमा क्षंसि (वा॰ सं॰ ३२,३)।

- (३) इसी प्रकार कहीं कही उ और ऊ के मध्य भी सवर्णदीर्घ-सन्धि नहीं होती और विश्वति के कारण वे प्रकृतिभाव से रहते हैं '; यथा—सु+ कुर्ध्वः = सु कुर्ध्वः ( ऋ॰ ६, २४, ९ ); सु+ कुितिभीः = सु कुितिभी: ' ऋ॰ १, १९२, १ ); ब्रोळू + उत्त=ब्रोळ् उत ( ऋ॰ १, ३९,२ )। समास में भी यह विश्वति मिलती है, यथा— सुकुत्वर्यः ( ऋ॰ ८, ४७, १ )।
- (४) पाश्चात्य विद्वानो का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से अनेक ऋचाओं में समानाक्षरों के मध्य विद्वत्ति मान कर उन का पृथक् उच्चारण करना चाहिए और ऐसे स्थलों पर लिखित संहिता में दिखाई गई सवर्ण-दीर्घसन्धि का आदर नहीं करना चाहिए और इन के मतानुसार, इस प्रकार विद्वत्ति से उच्चरित अक्षरों में पटादि समानाक्षर गुरु माना जाता है; इस लिये ऐसी विद्यत्ति में यदि पदान्तीय समानाक्षर दीर्घ हो, तब भी उसका लघु उच्चारण करना चाहिए की; यथा—चार्चत = च अर्चत (ऋ०१,९५०,१), चासात = च आसात् (ऋ०१,२००,३); मापे = म आपेः (=मा+ आपेः ऋ०४,३,१३), मुळातीहशे = मुळाति ईस्शे (ऋ०४,५०,१), पन्तीन्देवः = चिन्त इन्देवः (ऋ०४,४०,२), मुद्दन्तूचर्ण = मुब्दन्तु जुक्षणें: (ऋ०६,९६,४०)।

जब किसी सवर्णदीर्घ-सन्धि में पूर्व अक्षर किमी अप्रक्त पद का पदान्तीय हो, तब छन्दः परिमाण के विचार से ऐसे सवर्णदीर्घ अक्षर में मिलेन वाले दोनों अक्षरों का विद्यति से उच्चारण करना चाहिए और वि तथा हि निपातों के सम्बन्ध में यह नियम प्रायेण लागू होता है, यथा—वीन्द्र=वि ईन्द्र (ऋ० १०, ३२, २), हीन्द्र=हि ईन्द्र (ऋ० १,१०२, ५)।

## २. गुण (प्रश्लिष्ट) सन्धि

४०. यदि अ आ से परे ह ई आए, दोनों के स्थान पर ए एकादेश, और उ क आए तव ओ एकादेश हो जाता है १०; यथा— 83

इद्द†इह ≂इदेर्द पिना+इय=पिनर्व आर्श्य्=णम्, आ+्या =भोभा।

विद्रोप-- त्र. मै॰ स॰ तथा बा॰ सं॰ मं अनार तथा ऋगर की सिप से बाद एकादश नहीं होता है जैसा कि तै॰ स॰ बा॰ सं॰, अ॰, उत्तरकालीन बैदिक्वारुगय तथा लैकिक सरस्त में हो जाता है । इस के विपरीत अ तया वा • स • में ज से परे ऋ आने पर अ अविकृत रहता है और हा से पेर ऋ आने पर का वा इन्ब हो जाता है १०३ यथा - इन्द्र + सुमुभि =इ दे मामुश्रि (ऋ० ३ ६० ५) तयां । कत् =नर्य कानु (ऋ० १,१६९ १९) बिश्यकंमां+मार्थिः =बिश्यकम् ऋषि (वा•स १३, ५८)। मैं । स॰ में भर से पूर्व आने वाले पदा तीय का वा दीय ही जाता है मया---पु+ऋइ =चा ऋक ( मै॰ स॰ २ ११ ६ )। श्र॰ में कहीं वहीं कर परे रहने पर पदान्तीय का का अनुनासिक बन जाता है<sup>११</sup> यमा----ष्पु या+ अनुतस्यं= द्विपु याँ अनुतस्यं ( ऋ० ६ १ १२ ), कुदा+अनुविद् =पूर्वी अंतिचित् (तर ५ ६ ९) विश्वां+ मुसु =विश्वां मुसु (त ४ 23 3 )1

(१) पास्यान्य विद्वानों का सत है कि छन्द परिमाण के विचार से ऋ में भी वहीं वहीं न तथा ऋ वा अरू एकादेश करक उच्चारण करना बाम्छनय है सथा - सुन्तऋषयं (% ३० ३० १ ९ ४) समास का उच्चारण सुष्तुपर्य करना चाहिये<sup>र व</sup>। पदनार तथा उदट (त प्रा • • • १) धर्नचन् ( क १० ४६ ५) तथा शुत्रवेसम् ( क ७ १०० 1) में अस के ज का लोप मानते हैं। पर त अनेक पाइचास्य विद्वार इन में भ तथा घर की सीध मानते हैं।

(३) नहीं नहीं परातीय आ से परे इ इ तथा उ क आने पर, वह विकृति द्वारा प्रकृतिभाव से रहता है<sup>र</sup> यथा— पा÷इयम्≍<sup>रूप</sup> इयम् (ऋ॰६ ७५३) पित्री-श्मम्≈ पित्री इसम् (पदपाठ में पिन रूप है य∞ ८ ९७ ९) अया। इशान ≈ भुया इशान (ऋ १ ८७ ४) होतास+कुर्वम् =होतास कुष्वम् (वा सं 30 96)1

# ३. वृद्धि (प्रिश्लिष्ट) सन्धि

- 88. अ आ से परे ए ऐ आने पर ऐ एकदिश और ओ भी आने पर औ एकदिश हो जाता है <sup>१३</sup>, यथा—आ में एन्स् = ऐनेस् ( ऋ० १,१२३,१), पर्रा में पेत् = परेंत् ( ऋ० १०, ६१, ८); यर्त्र + ओर्पधीः = यत्रीर्पधीः ( ऋ० १०, ९७, ६ ), प्र + औ्थुन् = प्रौक्षेत् ( ऋ० १०, ९०,७ )।
  - विशेष—(१) कहीं वहीं पाद के आदि में आने वाले ए तथा क्षों से पूर्व पदान्तीय क्ष तथा क्षा का अनुनासिक हो जाता है और फिर वह अनुनासिक स्वर विश्विष्ठ द्वारा प्रकृतिभाव से रहता है (दे॰ अनु॰ ३६ ख, टि॰ ७ ख में ऋ॰ प्रा॰ २,६२)। परन्तु यदि अमिनन्तु का पदान्तीय अ पाद के मध्य में हो तब भी सन्ध्यक्षर से पूर्व इस का अनुनासिक वन जाता है और यह विश्वत्ति द्वारा प्रकृतिभाव से रहता है, यथा—अमिनन्तु†एवैं: = अमिनन्तुँ एवैं: (ऋ॰ १, ७९, २)।
    - (२) कहीं कहीं अ आ से परे ए आने पर ए एकदिश, और ओ आने पर ओ एकदिश (पा॰ के अनुसार, अ आ का पररूप और तै॰ प्रा॰ के अनुसार आ आ का लोप) हो जाता है १३क, यथा— ततार्+ एव = ततारेव (ऋ॰ ७,३३,३), हुन् + एतंय = इवेतंय (ऋ॰ ३०,९१,४); अहिन्ना+ एव = अहिन्नेव (ऋ॰ ८,९,९); उप+ एतन= उपेतंन (तै॰ स॰ ३,१,४,३); समुद्रस्थ+एमन= समुद्रस्थमंन् (वा॰ सं॰ ३३,१७), यथा+ ओहिप= यथोहिषे (ऋ ८,५,३); त्ना + ओ बीन = त्वोधीन (तै॰ सं॰ ४,३,१,वा॰ सं॰ ३३,५३)। समास में भी यह सन्धि होती है, यथा— दर्श+ओणिम् = दशीणिम् (ऋ०६,२०,८), दशी॰ये (ऋ०८,५२,२), दशीणये (ऋ०६,२०,८)।

# थण् (क्षेप्र) सनिध

४२. असवर्ण स्वर से पूर्व इ ई का य्, और उ का व् वन जाता है<sup>१४</sup>; यथा-प्रति+आुयुम् =प्रत्यायम् ( ऋ॰ १, ११,६), जनित्री+अुजीजनुत्= जानिन्यतीवन्त् ( % ॰ ३० १३४ १) का तु नि ग्यां का देशां ( तः ९ १ १) । यान्वात्व ।वद्रात्वे वा मत इ वि ग्रन्यतिमा के विनार से सोध्यानि क व वृ वा उर्ज्यात्म प्रावेष हू इ व समान दरता वारता वारत्य तथा न्युनेषा ( तः १, ९२, ४) वा उर्ज्यात्म विद्येष हु इत् समान इत्ते कीर वृद्धिक वृद्ध

हरण प्राय अन्त वरहाणि (Internal Sandhu) में हा मिल्ले हैं।

ऋ में प्रान्तीय वर वा बोह जराहण नहीं मिल्ले हैं।

काराशकाल बाव्यव तथा लोकिक सकत में वर वा इ. वन बात है

यवा—किन्छन्- एवल किनावीक है। असे १३ १, ४ १)।

पिशेष— उठ अपों वा प्रान्तीय ह अश्क्रसरूक न होते हुए भी छहिता में

स्रार से पूर्व प्रार्टिशाय है रहता है है कि वर्ष व प्रच (८)]।

## ५ अयादिसन्धि

ध्रेष्ट (क) एको से घरे आ हे जिल स्वर आंते पर पाणित सवा अंतक प्रासिधारणों क नजुसार यूको का कमश्च वयू जावू वन आता है और इन के यू व् ना ोप हो जाता है। धरत ब्रह्म आ के अञ्चार हू को से पर व से जिल स्वर आने पर ए जाया औ के स्थान पर का हो जाता है और को के स्थान पर होने वाले का या पर जब ब करो जिल स्वर

ह आर का कश्यान पर हान बाल कर्स पर अव व कर निर्माश हो तो इस करके पत्यात सुप्तसङ्क वृक्ता आपम हो जाता है<sup>1</sup>। अर आर में इसे बद्धाइसिंच वहते हैं। बद्यपि खूब्के रोप के विषय में

वैदिक स्याकरण

लेनक मतभेद हैं। , तथापि बच् के च् वा लीप वेयल उ क से पूर्व ही होता है; यथा— अग्ने + हुइ= अग्न हुइ ( १६० १,२२,१० ); वायों + उम्धेमिं:=वार्य उम्धेभिं: (१९० १,२,२), वार्यों + का यां ि=वायुवा यां ि (१९० १,२,१); इन्दों + इन्द्रांय = इन्द्रविन्द्रांय (१९० ९, ६९,१०)।

(स) ऐ की से पर स्वर आने पर, पाणिनि तथा अनेक प्रातिशाखों के अनुसार ऐ की के स्थान पर कमशः आयु आयू हो जाता है और इन के सू प्का छोप हो जाता है (दे० टि० १५)। परन्तु ऋ० प्रा० के अनुसार, ऐ की से परे स्वर रहने पर ऐ तथा की के स्थान पर आ मन जाता है; और उ के से भिन्न स्वर से पूर्व की से चने का के परवात सिमसंज्ञक प्का आगम होता है! । आयू के यू का प्रायः छोप हो जाता है। ऋ० तथा वा० से मे आव् के व् का लोप केवल उ के से पूर्व ही होता है, परन्तु मैं • स० तथा का० सं० में सर्वत्र आव् के व् का लोप हो जाता है। अ० के १९ वें काण्ड के कितिपय स्थलों को छोड़ कर इस संहिता में आव् के व् का लोप नहीं होता है। यह ध्यान रहे कि अ० के १९ वें काण्ड को अ० प्रा० में मान्यता नहीं दी गई है।

यथा—तस्मै+इन्द्रिय= तस्मा इन्द्रीय ( अ० १, ४,१० ), सुजिद्धी+उर्प = सुजिद्धा उर्प ( अ० १,१३,८ ), ती+इन्द्राग्नी=तार्विन्द्राग्नी (अ० १,१०८,३ ), ससौं+एहिं= असावेहिं ( वा॰ सं॰ ६८,२ ); ती+डभी= ता डभी ( वा॰ सं॰ २३,२०), ती+ एन्म = ता एंनम् ( मै॰ सं॰ ४,१२,४ ); ती+एहिं = ता एहिं ( का॰ सं॰ ३५,१८), डभी+इन्द्राग्नी डमाविन्द्राग्नी ( अ० ५, ७,६ ) परन्तु— पादौं+ डन्येते= पादौं उन्येते ( अ० १९,६,५)।

चिद्योप—(१) लौकिक संस्कृत की माति वैदिक में भी अयादि सन्धि के य् व् का लोप होने पर क का और परवर्ती स्वर के मध्य पुनः सन्धि नहीं होती है। परन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी मिल्ते हैं और अन्तस्था का लोप होने पर भी कहीं कहीं पुनः स्वरमन्धि हो जाती हैं रिक, यथा—सर्तुवै+ भाजी=सर्तुवा आजी=सर्तुवाजी (ऋ० ३,३२,६); वै + असी=वा असी =वासी (ऋ० ५,१७,३)।

द्वितीयोऽध्याय.

"

- श्री पास्त्वात्म विद्वानों का मत इ कि छ द्यिरिमाण के विचार से अनक म्थानों पर अत्वस्था ना गेप होने पर भा पूर्ववर्ती अनार तथा परवर्ती स्तर में पन सीध करके उच्चारण करना चाहिए<sup>रट्स</sup> यथा—ते 🚉 ≖तु दुग्दु ≕ तु दु (ऋ०७ २९ ९ ८४०९) गोहे+उप ≕गोह उप = गोशेर (अ॰ ९, ४, २३)। पर तु लिखिन सहिताओं के अनुसार उपर्युक्त मनी उदाहरणों में य क लेप के पहचान स+इ तथा म+उ का सचि नहीं माना गई ह ।
- (३) सन्तिओं में इंड एमे उदाइरण भा मिलत हैं निन में अप के प् की रोप नहीं होता है यथा— ते+का=तयुका (मै स० १ १ २ )।
- (४) म॰ स॰ म निस पदा तीय ए पर अनुदात या अनुदात से बना स्वरित हो उस से परे म से भिन्न सोदात स्वर ( अनु ) आने पर सियन भए के ए था नेप हो जाता ह और उपधा के व का दीर्थ बन जाता है यया---कमणा-माच्यांयध्यम् = कर्मणा माच्यांयध्यम् ( म॰ स १ १ १)।

### ६ पूर्नेरूप (अभिनिहित) सन्धि

- **४४ पदान्ताय ए तथा को से पर पदादि क आने पर, पदान्ताय (ए ओ)** और पदादि (अ) स्वर के स्थान पर प्वरूप ( ए अयवा ओ ) एडादेश हो जाता है<sup>१९</sup> अवशा तै॰ प्रा॰ (टि॰ ९९) के अनुसार अ का लोप हो गाता है यथा सूनवं+श्रानं=सूनवेऽन्न (ऋ ११,६) स्यम्यो+श्रान =रभम्योदानं (ऋ॰ १ ९४ १९)।
- चिदोप—(१) ऋ॰ ८ ७० ५ म खोतंबे+ अस्त्वीम् की सिंध स्तोनंब अस्त्वीम् दिसाराइ गई ह । पान्यान्य विद्वानों क मतानुसार, यह उराहरण इस प्राति का परिवायक ह कि मूठ क् के में में पूर भी पू भी अयादिसी के नियमानुसार कमश कय अब में परिणत हो जाते में । और यह भी माना जाता है कि इस प्रशृति क अनुसार गोलंग्र की गौरिक सिंघ भी सर्वेद्ध रही होगी वर ।
  - (२) हिस्तित ऋग्वेद्सिहिता के ज्यमग ७५ प्रतिशत से अधिक प्रयोगों में और अयतवद्सहिता के ज्यामय ६६ प्रतिशत प्रयोगों में पदादि अकार वा

पतान्तिय प् को के काच प्रीक्ष्य जिल्लामा गया है, और केष प्रयोगों में प्रशिक्ष प्रशृतिकार से रहता है", यदा— हेवामी शुर्द्ध = हेवामी शुर्द्ध ( श्रान्त १, १, ८ ), प्रशृक्ष शुर्द्ध = प्रत्रके श्रीकि ( शान ८,९, १५ ); तु+ शुरेद्ध = श्रे सुर्द्ध ( यान सेन ५, ८ )।

(३) पाइनएय दिलानी का मन है कि सन्दर्शिताण के विचार से, जान के लगामा ६६ प्रतिस्ति (४५०० में में ४४३० के लगामा) प्रयोगों में और ला (१६०० में में १३०० में स्वित्र ) भमा प्राप्ति के प्रशासों के प्रान्त्र भाग के एमामा ८० प्रतिस्त क्योगों में प्रशास ए को के प्रशास आने प्रान्ति के प्रशास करना काहिए, और इस में पहले काने प्रान्ति प्रशास के को उत्तारण वरना काहिए, और इस में पहले काने प्रशास के स्वार्थ क्यों में प्रशास करना काहिए, और इस में पहले काने माने प्रशास कुने के की प्रशास करना काहिए। उस मान के कि उत्तारण करने मास कि स्वार्थ के प्रशास मान के मास कि उत्तारण करने मास कि इस की प्रशास का माहिए । इस मन्यन्थ में यह स्वार्थ कि काल के प्रशास की प्रशास का प्रयोग प्रशास कि का प्रयोग प्रशास कि स्वार्थ के प्रशास के में से प्रशास के मास क्यों की गई। अध्य के प्रशास के प्रशास के प्रशास के मास क्यों की मान का स्वार्थ के प्रशास के प्रशास के प्रशास के प्रशास के मास क्यों की मान का सिम्ता है।

## ७, प्रकृतिभावसन्धि ( प्लुत तथा प्रगृख)

४५. उपर्युक्त सिन्धि-नियमों के पर्णन में (रे॰ धनु॰ १९-४१; ४४) अपनादरपेण प्रकृतिभाव के जो उदाहरण दिये गये हैं, उन के अतिरिक्त च्छुत
तथा प्रमृद्ध मंजा वाले पदान्तीय स्वर पदादि स्वरों से पूर्व नित्य प्रकृतिभाव में रहते हैं थे।

### प्लुत

(फ) प्लत स्वरों का परिचय अनुन्छेद २ में दिया जा खुका है। ऋ० में प्लिति के देवल ३, अ० में ३५, बा० सं० में ७, और तं० सं०

## द्वितीयोऽध्यायः

में लगमन ४० प्रयोग मिलते हैं । सहिताओं में प्रायेण विचार स्पास सम्बोधन आदि व लिल प्यति न प्रयोग मिलता है<sup>445</sup> । पाणिति तवा कम्मसुमें ने उत्तरकारीन परम्परानों का वर्णन त्रिया है जिन के अनुसार वसकम समित्रादन प्रयोग काह्यन सहला, मासना आदि में मी प्यति का स्थाप विचा जाता चा<sup>म्बस</sup> । ब्राह्मणप्तयों तथा शैतसुमी में इत प्रदार क प्रयुद्ध प्रयोग मिलते हैं। परन्तु कीविक सरकृत में प्यति सा प्रयोग अतीन विदल है।

(१) प्लुति प्रकट करने के लिय स्वर के आगे इ का आह लिया जाता है और इस भद्र से पूर्व समानासर का प्रायेण दीप रूप ही लिखते हैं। बाशिका तथा छि॰ कौ॰ ने प्रत्यभिवाद ( पा॰ ८, २,८३ १०६ ) आदि के उदाहरणा में हम्ब स्वरों के आगे ३ का अड़ लिख कर उनका प्हात रूप न्सिलाया है। संहिताओं में ऐम उदाहरण अत्राप्य हैं। पर तु Alt Gr I (Nachtrage zu Band I p 172) में इसूनेर ने निम्नलिखित उदाहरणों में प्लन माना है—बश्त (में स॰ १ १० १६) व्येनप्र • इस्त ( म॰ स॰ १ ९०, १६ ) । शास्तव में इन उदाहरणों में ६ ना अद्भ स्वर की विरोपता ( क्षेत्र अभिनिद्दित आदि) को प्रकट करता है प्यति को नहीं (दे॰ स्वरप्रकरणम् ) इसा प्रकार केंद्रनेर द्वारा (इसी पुस्तक के पु॰ १७२ ) दियं गये अन्य उदाहरण— पाशाईत (सा १,१६ इ मा · ८ ६ • , ६ ) में भी १ ना अह स्वर के निय प्रयुक्त किया गया है-फ़ित के लिए नहीं। फ़ित समानाक्षर से परे स्वर आने पर प्रत स्वर प्रकृतिभाव से रहता है वया- ही३+इतिं=ही३इनिं (त॰ स॰ ७ १, ६, १) । बाक्यर्मण (या ६ १ १३०) आचाय क मतानुसार ई ३ से परे स्वर आने पर है ३ को प्रकृतिभाव न हो कर स्वरसचि हो जाती है यया-चिन्ही ३ + इट्स् =चिन्होदस् ।

पतार्थात (पा ६ १ १३० पर महा॰ मा॰) तथा अन्य वैवा करणों के स्थारतान के श्रमुनार में केल इ हूं अशि द्व अन्य पता स्वर्रे का महतिनाम मी इस सुन के प्रमान से वैवश्यिक हो आता है गया-इस्रा १ १ - न्यस् — न्यस्य (७० १३४ ४२ — व्हरेसर सम्बोरिन अ॰ मा॰ १ ९७ १००)। पा० ६ १ १९६ के अनुतार औरिक होती शब्द में पूर्व प्लुत स्वर की प्रकृतिभाव नहीं होता है और इस सूत्र पर महा॰ भा॰ तथा काशिका में यह उदाहरण दिया गया है— सुक्लोका३- हितं, सुक्लोकितं (का॰ सं॰ २८,४, तै॰ सं॰ १,८,१६,२, तथा पदपाठ में सुक्लोका ३ ५ हितं सुक्लोका ३ ५ )। परन्तु वा॰ प्रा॰ ४,९१ (प्लुत-मिती) के अनुसार, अवैदिक इति से पूर्व प्लुत स्वर प्रकृतिभाव से रहता है; यथा— विवेशा ३ हितं (वा॰ मं॰ २३,४९)। अ॰ प्रा॰ (१,९७; ४,१२०) विदिक हितं तथा फमपाठ के हितं से पूर्व आने वाले प्लुत स्वर के प्रकृतिभाव का निषेध करता है, यथा— अर्थना ३ + हितं=अव्धीतं (अ॰ १२,४,४२); तुमूचेतिं चमूचाँ ३ (अ॰ १०,२,२८ कमपाठ)। अधिकतर प्रयोगों में प्लुत समानाक्षर का प्रकृतिभाव ही मिलता है और जिन प्रयोगों में प्लुत समानाक्षर की परवर्ती स्वर से सामान्य सन्धि हो जाती है ऐसे प्रयोग अति विरल है।

(२) ए तथा क्षो का प्लुतहप दो प्रकार से लिखते हैं। प्रस्न, सम्बोधन, प्रत्यिन-वादन, विचार तथा याज्या आदि में प्रयुक्त किये जाने वाले अप्रगृह्यप्लुत ए को का पूर्वार्ध आ३ के रप में लिखा जाता है और इन का उत्तरार्ध कमशः इ तथा उ के रप में लिखा जाता है अगः, यथा—अप्ना ३ इ पतीवन् (वा० सं० ८, १०); अग्ना ३ इ पत्नीवाः : (तै० सं० १,४,२०); होत्रस्य दीश्चितस्य गृहा ३ इ न होत्रच्या ३ मिति (तै० सं० ६,१,४,५), अधिगा ३ उ (हे० ब्रा॰ २,०); पटा ३ उ (काशिका)।

सन्धि में स्वर परे रहने पर अप्रगृह्य प्छत सन्ध्यक्षरों के उत्तरार्घ के ह तथा उ का क्रमश. य तथा व वन जाता है और पूर्वोक्त सन्धि-नियम (अनु० ४३) के अनुसार, य व का लोप हो जाता है वेष्टा, यथा— मजाइई + इति = अजा ३ इति (तै० सै० ६, ५, ८, ४); पटा ३ उ उदकम् = पटा ३ युदकम् (काशिका)। परन्तु इस नियम के (विशेषतः ऐ० जा० में) अनेक अपवाद मिलते हैं और प्छत से परे आने वाले ह उ प्रकृतिभाव से रहते हैं, यथा— ऐन्द्रावरुणा ३ ह एपा (ऐ० जा० ६, २५), अधिगा ३ उ इति (ऐ० जा० २, ७)।

(३) उपर्युक्त से भिन्न तथा प्रगृह्य ए ओ की प्छति को प्रकट करने के लिए इन के आगे ३ का अड्स लिखा जाता है, यथा— सर्पे ३ त् (ऐ० ब्रा॰ 9.

में रगमग १० प्रयोग मिलते हैं । शहिताओं में प्रापेग दिवार तथां सम्बोधन व्यादि किय प्हांत वा प्रयोग मिलता है "क । शाधिन तथां रमसूनों ने उत्तरकारन परम्परानों वा वर्षने दिवा है कि र अनुसार वश्कम अभिवादन प्रसोचर ब्याह्मन महत्त्व, भरतमा आदि में भा प्लांत का प्रयोग किया जाता या<sup>लख</sup> । आज्ञकर मी तथा गीतसूनों में इस प्रकार के प्रयुर व्यापा मिनते हैं । यह ब्रुं शीवक सम्हत में प्रतीत का प्रथम अग्नव दिवा है।

(1) प्लुति प्रकट करने केल्यिस्तर केशाये ३ का अड लिया जाता है और इस अह से पृथ समानासर वा प्रायेण दीय रूप ही लिखते हैं। काशिका तथा छि॰ कौ॰ न अस्यभिवाइ (पा॰ ८, २,८३ १०°) आदि के उदाहरणों में हम्ब स्वरों के आमे ३ का अड स्थित कर उनका पहते स्प दिसलाया है। सहिताओं में ऐसे उसहरथ अन्नाप्य है। पर हु Alt. Gr I (Nachtrage zu Band I p 172) में वैद्यनेर ने निप्रतिसित उदाहरणों में प्लुत माना है—बश्तु (मै॰ स॰ १ १० १६) व्येन्य्र • १ हते ( म॰ स॰ ३ १०, १६ )। वास्त्यु में इन उदाहरणों में १ वा अइ स्वर की विदेयना ( शैप अभिनिहित आदि) को प्रकट करता है प्यति को नहीं (दे॰ स्वरप्रकाणम् ) इसा प्रकार कैतुनेर द्वारा (हमी प्रान्तक के प्र- १७२ ) दिये गमे अन्य उदाहरण- पास्कृत ( सा- १ १६ व मा॰ ८ ६०,९) में भी १ का अह स्वर के लिय प्रयुक्त किया गया प्रकृतिमान से रहता ह यथा— ही३ ÷ इतिं=ही३इनिं (त • स • ७ 1, ६, १) । चाक्रवर्मण (पा॰ ६ ९ १३०) आचाय क मतानुसार है है से परे स्वर आन पर है ३ का शहतिभाव न हो बर स्वरसिंघ हो जाती वया—चिनुही ३ + इदम्=चिनुहादम्।

पतार्थात (पा॰ ६ ९ १३० पर सहा॰ मा॰) तथा आन्य वैदा करणों के न्यारपान के अनुसार न केन इ इ अधि तु अन्य प्यत स्वर्रे हा श्रष्टीतमान भी दम सुच ने प्रमान से विद्यालक हो आत है कि हुंचा १-१इयन = कुप्यस्त (अ॰ १२,४,४२ रू = कुर्येसा १ महुकेरि - ज॰ प्रा॰ १ ९,०५)। पा॰ ६ १ ११६ के अनुसार अवेरिक हिर्म हैं भं; यथा— हरीं + ऋक्षेस्य = हरी ऋक्षेस्य ( ऋ० ८, ६८, १५ ); इन्द्रंवायू+ ड्रमें = इन्द्रंवायू ड्रमे ( ऋ० १, २,४ )। इसी प्रकार ये उदाहरण हैं—रोदंसी उमे ऋष्यमाणम् (ऋ० १,१०,८); उप युक्षाथे अपः ( ऋ० १, १५१, ४ )।

पारचात्य विद्वानों का मत है कि छन्दः परिमाण की दृष्टि से कही कही प्रग्रेख के का हस्व उच्चारण वाञ्छनीय है र कि स्था— साधू क्षेसी (ऋ॰ २,२७,१५) में के का हस्व उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार तिहन्त पद के प्रग्रेख ए का उच्चारण भी छन्दः परिमाण की दृष्टि से कही कही हस्व होना चाहिए, यथा— परिमुखार्थे अस्मान् (ऋ॰ ७,९३,६) में ए का हस्व उच्चारण वाञ्छनीय है।

विशेष— संहिताओं में इव परे आने पर प्रगृह्य ई को सवर्णदीर्धसिन्ध हो जाती हैं ; यथा— दम्पती + इव = दम्पतीव (ऋ० २,३९,२); उपधी + इव = उपधीर्व (ऋ० २,३९,४); विश्वपतीं + इव = विश्वपतीं व (वा० सं० ३३,४०), नृपनीं + इव = नृपतींव (अ० ८,४,६) र का । परन्तु अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहा इव से पूर्व भी प्रगृह्य ई प्रकृतिभाव से रहता है, यथा— हरीहव (ऋ० १,२८,०), अक्षी हंव (ऋ० २, ३९,५)। रोदंसी में (=रोदंसी + इमें ऋ० ७, ९०,३) में प्रगृह्य ई और पदादि इके मध्य सवर्णदीर्धंसिन्ध मिलती हं । पारचात्य विद्वानों का मत है कि कतिषय अन्य उदाहरणों में भी प्रगृह्य ई और परवर्ती इकार का इसी प्रकार सवर्णदीर्धं करके उच्चारण करना चाहिए, यद्यपि लेखवद्ध संहिता में ऐसे उदाहरणों का प्रगृह्य से मिलता है २०६०। इन्दःपरिमाण के विचार से कुछ उदाहरणों में प्रगृह्य स्वर की सन्धि का प्रकृतिभाव करके उच्चारण करना चाहिए, जबिक लेखवद्ध संहिता में प्रकृतिभाव नहीं मिलता है, यथा—धिष्णयें में (=धिष्ण्यें + इमें ऋ० ७, ७२,३) का उच्चारण धिष्ण्यें इमें करना चाहिए, ऽ।

(२) इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों के सप्तमी एकवचन में आने वाले पदान्तीय ई और ऊ प्रगृह्य माने जाते हैं ''; यथा— सोमों गुौरी क्षिष्ठ श्रितः (=गुौरी-क्षिष्ठ श्रितः ऋ० ९,१२,३), स्वायां तुन्

द्वितीयोऽध्यायः

- २ २२) अञ्चल ६ १ ( ऐ० झा० ६ १५) ये ३ यजामहे (आश्र भौ० स्०१ ५५) बाहो ३ ( ग झा० १४ ७३,३) हो ६ ( श झा० ११ ४ ९ ३) जो ३ ज्या झहाँ (या० स० ४०,१७)।
- (v) एउत के तथा भी को भी दो प्रकार से लिखते हैं। है औपट्, बीवर इत्यादि निपानों क च भी वा प्लित जो प्रकट करने के लिय इन के आग केवा ३ का अह लिख दने हें यदा- है ३ देवरूस (या० ८, २, ६५ पर काशिका) अस्त की अवट (आध्व॰ थी॰ स॰ १ ४ १३) सोमस्यामे बीहि बी १ वट् ( ऐ जा॰ १ ५ । आलः भी॰ सू॰ ५ भ १९) भट । निपान से सिम शाद के ने औं की प्लति की प्रकट करने के लिये उपयुक्त निवम के अनुसार (दे॰ दि॰ २४ घ) ऐ भी का पूर्वीये भा ३ के रूप में लिखा जाता है और इन का उत्तरार्थ कमरा ह तथा क के रूप में लिका जाता है और सच्चिमें स्वर से वर्व ह तथा ड कमश य तथा व मं परिणन हो जाते हैं यथा- असरा वे ह (=असी शं॰ हा॰ १२ ५ १ १) यहपठा ३ विति (=यहपंती त॰ स ६,६९ । पाणिनि के बतानुसार प्यत के भी के उत्तरार्थ के अवसव हमारा इ द पां प्छति होता है और महा∘ मा के अनुमार पहत ऐ औ आर चार माताओं के होते हैं में 1 काकिका लगा मि की. आहि म इसे प्छति वे निम्निकिसित उदाहरण मिलते हें-- के ३ तिकायन, औश्पगव । पर द बैदिक बाङ्मय म मुझे ऐशी प्लति का कोइ उदाहरण नहीं मिल सवा है।

#### प्रग्रहा

- (क) स्वर में पूर आने वाना प्रव्यवनक स्वर विदिता में नित्य महितिमान से रहता है और इस के प्रव्यावन के प्रवट्ट करने के नियं प्रदाठ में इस के आगे सूर्य जोता हों के जाने में इस के आगे सूर्य जोता है (दे कानु ८८)। पाणिनीय प्रवाहरण नमें प्रामित्राव्या में निम्नानिवात वक्तर के स्वर स्वय आने जाते हैं। पाणि नीव प्रवाहन के स्वर विन में आते से बाते हैं वे पद प्रव्यावनक करनाते हैं पद प्रवट्ट के स्वर विन में आते में आते हैं वे पद प्रवट्ट के स्वर विन में आते हैं वे पद प्रवट्ट के स्वर विन में आते हैं वे पद प्रवट्ट के स्वर विन में कात है।
- (१) दिवचन पर्दों के अन्त में आने वाले ई ऊ तथा छ स्वर प्रएस माने जात

वा र्ड एनत् (वा॰ सं॰ २३,१६); परन्तु अवेट् व् हेन्द्र (=ड्र+हुन्द्र फ्र॰ १,२८,१); किम्ब्रावर्षनम् (=ड्र+ आवर्षनम् वा॰ सं॰ २३,९)। तै॰ सं॰ में प्रकृतिभाव से रहने वाले अष्टक्त ड्र तथा परवर्ती स्वर के सध्य वकार का आगम होता है, परन्तु जव ड्र से पूर्व कोई स्पर्श हो तव उपर्युक्त सन्धिनयम के अनुसार स्वर से पूर्व ड्र का व् वन जाता है । प्रया— स र्डव् एक ब्रिंशवर्तिनः (तै॰ सं॰ ४,३,३,२), परन्तु तस्माद् व् आईपम् (=ड्र + आईपम् तै॰ स॰ ६,१,११,६)। छन्दः-परिमाण के विचार से निपात ड्र के उचारण के सम्बन्ध में दे॰ अनु॰ ४२। संहिताओं में ड्र को जहा साहितिक दीर्घ (ड्र) हो जाता है वहां पर भी यह प्रशु माना जाता है; और उस अवस्था में इससे पूर्व स्पर्श वर्ण होने पर भी यह स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव से रहता है । यथा— उद् के अयान् (फ्र॰ ६,७१,५); तम् के अकृण्वन् (फ्र॰ १०,८८,९०)।

- (६) नामों या निपातों के पदान्तीय अ अथवा का के साथ उ की गुणसन्धि होने पर जो को एकदिश बनता है, वह भी प्रगृह्य माना जाता है और संहिता में प्रकृतिभाव से रहता है । , यया— एपो उपा (= एपा + उ ऋ० १,४६,१), मो आसीम् (=मा+उ अ० २०,१२७,१३); अथो इन्द्रीय (= अर्थ+उ ऋ० १,२८,६), उतो अपः (=उत+उ ऋ० २, १९,५)।
- (७) उकारान्त प्रातिपदिकों के सम्बोधन का एकवचनान्त भी ऋ०, अ०, वा० सं० तथा तै० सं० के पदपाठ में प्रगृह्य माना जाता है और उस के आगे इति जोड़ा जाता है १८ । इसके अतिरिक्त तै० सं० के संहितापाठ में भी कई स्थलों पर सम्बोधन के भी की प्रगृह्य मान कर उसे खर से पूर्व प्रकृतिभाव से लिखा जाता है, यथा—इन्द्रो इत्यह (तै० सं० ६,५,८,३), पितो का विशस्त (तै० सं० ५,७,२,४)।
- विशेष—(८) प्रातिशाख्यों के अनुसार, अनेक पदों के पदान्तीय आ को भी मंहिता में प्रकृतिभाव होता है, परन्तु पदपाठ में इसे प्रगृह्य नहीं माना जाता है (दे० दि० १२, अनु० ४०)। एकत्वन प्रथमान्त तथा तृतीयान्त हपों के पदान्तीय ई को संहिताओं में कहीं कहीं स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव

द्वितीयोऽध्यायः

98

( N 1c, Y, Y ) 1

विदोप—यदिप संसबदसंहित में बेबुन्याम् (ऋ॰ २३४) पठ मिन्ता है, तथाए छन्द परिमाण के विवार से बदीं के पदा तीय ह वा प्रश्तिमाय करक उपचारण करना चाहिय और पान्याय निदानों का मत है कि क्टर परिमाण के विचार में इस प्रचार के प्रत्य हु & का उत्पारण रदा हरत होना चाहिए यथा- बेयुस्याम् का उरवारण वेदि शुरमाम् करना चाहिए।

(३) अस्मद्तवायुष्मद्ते वने वृद्यसन्त स्पों अस्म युष्म में स्वे का पदान्तीय व प्रकृष माना जना है यथा- अस्मे भा बहुतस् (स॰ ८ ५ १५) युक्ते इस् (स॰ ८ १८ १९) स्वे इस् (स॰ १ १६६) स रायेः (बा॰स ७ २२)। बा॰ प्रा॰ में यह से प्राय रप से उदाइत है और पदशठ में इस म इति म के रूप में दिशलाया गया है। उपयुक्त चारों एशरान्त पर प्रायेण सप्तमी विभरित के अर्थ में प्रयुक्त हात है। परपाठ में इनक आग हिने चारा जाता है।

 (४) भन्म् से बने बहुवचनान्त पुँजिङ्ग रूप भुमी वा पदान्तीय है प्रगता माना जाता है भ और पन्पाठ में इसक आये इति जोश जाता ह। यद्यपि नः में ऐसा बोई उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें अभी से परे नाई स्वर आता 🔳 तथापि अन्यत्र एसे डदाहरण मिन्नी है-- सुमी भन्याता (त॰ त॰ ६,९ ५ ४) अमी अनुसा तन्त (सा॰ नी स्॰ ३ ४ ३,९५)।

(५) मप्टक ( एकवन ) नियात हु प्रयुक्त माना जाता है और परपाठ में इसका दौष तथा अनुनासिक के बनावर इसके आगे इति जोणा जाता है। यथा- कें इति । सचित्र य तथा विज्ञृति (hiatus) से परे आने वाला प्रयुप उ सहिता में स्वर से पूर्व प्रश्नविभाव से रहता है और स्वर्शों से परे आने बाला प्रकृत उत्वर से पूर्व वृ में परिणत हो जाता है<sup>18</sup> यथा— ममूह मार्च अवर्षे (ऋ॰ १,४६ १०), प्रत्युं अन्दर्यायुकी (अः० ० ४९ ९) इदिय सोमें धनसा उ ईमहे ( ऋ० १० ६५ १०) न था । यह दीर्घत्व मुत्यतया छन्दः की आवदयक्ता पर आश्रित है, इस लिये इम इसे छान्दसदीर्घमनिध भी कह सक्ते है। पदपाठ में अन्य सिन्य-विकारों की भौति सामवशसिन्य के दीर्घत्व को दूर करके पद का छद्ध पदान्तीय छस्व स्वर ही दिखलाया जाता है। श्रातिशाख्यों ने सामवश-सिन्य के दीर्घत्व का विशद तथा विस्तृत वर्णन किया है । परन्तु पाणिनि ने इस दीर्घत्व के मम्बन्ध में केवल पांच सूत्र (६,३,१३३-३७) बनाए हैं और अन्तिम सूत्र (६,३,१३३-३७) जनाए नियम का विधान किया है, जिन के द्वारा सायण ने अपने वेदमाध्यों में

- अनेक प्रकार के दीर्घल का समाधान किया है ।
- (स) छान्दस दीर्घत्व प्रायेण निम्नलिखित अवस्थाओं मे होता है—
- (१) पदान्तीय म इ उ प्रायेण असंयुक्त पटाटि व्यञ्जन से पूर्व दीर्घ बनते है, यथा— अद्या चिन्नू चित् ( =अ्छ+चित्+नु+चित् ऋ० ६, ३०, ३)।
- (२) कहीं कहीं ये पदान्तीय स्वर ऐसे व्यक्षन से पूर्व भी दीर्घ वन जाते हैं जिस से परे य् अथवा व् आए, यथा—क्षश्चा ह्यंग्ने (=कर्ष+हि+अ्ग्ने श्व. ४, १०,२); अभी प्वर्श्यः (=श्वभि+सु+अर्थः १००१०, ५९, १)। पादचात्य विद्वानों का मत ह कि ऐसी अयस्था में य् व् का उचारण कमशः इ उ करना चाहिए प्राप्ता
- (३) कहीं कहीं संयुक्त व्यक्षन तथा स्वर से पूर्व भी छान्दस दीर्घत्व हो जाता है; यथा—शिक्षां स्तोतृम्यं (=शिक्षं +स्तोतृम्यंः ऋ॰ २,११,२१); पूर्वां अग्निम् (=प्व+अग्निम् ऋ॰ ५,६,१०;५,२५,९)।
- (४) आठ अक्षरों के पाद मे प्रायेण पष्ट अक्षर पर और ग्यारह तथा वारह अक्षरों के पादों मे कहीं अष्टम और कहीं दशम अक्षर पर छान्दस दीर्घत्व होता है पण, यथा— ईश्वांनो यवगा बुधम् (अ० १,५,१०); तादीत्ना शश्चं न किला विवित्ते (ऋ० १,३९,४); अग्ने सुख्ये मा रिवामा बुधं तर्व (ऋ० १,९४,१)।
- (५) अवसान में और पाद के अन्त में यह छान्दस दीर्घत्व नहीं होता है। पाधाल विद्वानों का मत है कि इस नियम का अपवाद केवल वहां पर

द्वितीयोऽध्यायः

हो जाता है । यथा— सुखाना वार्षि देवई (ता० १०,८५ ४६) प्राप्त क्षां क्षां

### ८. छान्दसदीर्घ (सामग्रश) सन्धि

**४६ (क)** पदान्तीय स्वर पदादि व्यक्तन स पूर्व साधारणतया अविकृत रहता है पर दु सहिताओं में वहीं वहीं पदादि व्यक्तन से पूर्व दीय यम जाता है। ऋ प्रा (७,९) में इस प्रवाद के दीर्घत्व का सामवशसिय की सहा दी गई ह । इस सम्बाध मं बह तथ्य विश्वपतवा उतेरानीय है कि सामवरासि भ साधारणतथा सवत नहीं हाती है और यह दीर्घन प्रामेग इस बात पर निभर है कि लघु और गुद की हिंछ से पदान्सीय इस्व स्वर की क्या स्थिति है। यह देखा गया है कि पदा तीय हस्य स्वर प्रव भक्षर बाले यजन से पून प्रायेण अविष्टत रहता है और लच्च भगर वाले व्यज्ञन स पूर्व संहिताओं में यहीं वहीं दीर्घ बनता ह । वदा हरणार्थ- अर्थ तु सु वा पदान्तीय हस्य स्वर रुघु व्यक्तन से पूर्व वहीं वहीं दीर्थ हो जाता है और ग्रुट अक्षर बाले व्यथन से पूब अविकृत रहता है । पायात्य विवानों का मत ह कि सामवशसिंध का दीर्घत वैदिक भाषा की एक प्राचीन छा दस प्रवृत्ति पर आजित है। उस प्राचीन प्रवृत्ति के अनुसार दो रुघु अक्षरा के बीच आने वाले उस पशन्तीय इस्व स्वर को दीध कर दिया जाता था जो क<sub>र</sub>ी अन्यत्र भी दीर्घ कर सकता था और छा दस औचिल की दृष्टि से पाद में जहां गुरू अक्षर की आवत्यकता दोती थी वहां उस आवऱ्यकता की पूर्ति के त्रिये प्रकृत दीपैत्व किया जाता

था । यह दीर्घन्य मुख्यतया छन्दः ही आवश्याता पर आधित है, इस लिये हम इसे छान्द्रसदीर्घमन्धि भी वर्ष मवते हैं। परपाठ में अन्य सन्धि-विवासों की भाँति मामवशसन्धि के दीर्घव को दूर वरके पद का छद पदान्तीय हस्त म्यर ही दिखलाया जाता है। प्रातिनान्थों ने मामवश्यान्धि के दीर्घन्त का विवाद तथा विस्तृत वर्णन विया है कि । परनत पाणिनि ने दस दीर्घन्त के सम्यन्ध में केवल पांच स्म (६,३,१३३-३०) बनाए हे और अन्तिम स्म (६,३,१३३-३०) कि कि कि विवाद तथा विद्या है कि अन्येष्य के विद्या है कि कि कि सम्यन्ध में केवल पांच स्म (६,३,१३३-३०) बनाए है और अन्तिम स्म (६,३,१३० अन्येष्यमिष इस्पेत ) में एक व्यापक नियम वा विधान किया है, जिन के द्वारा सामण ने अपने वेदभाष्यों में

- अनेक प्रशर के दीर्घात का समाधान किया है ।
- (स) छान्दस दीर्घत्व प्रायेण निम्नलिखित अवस्थाओं मे होता है—
- (1) पदान्तीय म इ उ प्रायेण असंयुक्त पदादि व्याधन से पूर्व दीर्घ बनते है, यथा— अद्या चिन्तू चित् (=अ्य+चित्+च्र+चित् त्रा॰ ६, ३०, ३)।
- (२) वहीं करीं ये पदान्तीय स्वर ऐसे व्यञ्जन से पूर्व भी दीर्घ बन जाते हैं जिन से परे य् अधवा य् आए, यथा—अधा होतं (=नर्ध+ित्-भूग्ने ना॰ ४, ९०,२); अभी व्य∳र्य. (=भ्रीभ+सु + भुर्यः ऋ० ९०,५९, १)। पादचात्म विद्वानी का मत ह कि ऐमी अवस्था में यु व् का उच्चारण कमशः ह उ करना चाहिए प्राः।
  - (१) यहीं वहीं संयुक्त व्यक्षन तथा स्वर से पूर्व भी छान्दस दीर्घत्य हो जाता है; यथा— शिक्षां स्तोन्भ्यं (=शिक्षं +स्तोन्भ्यं: १९० २,११,२१); एवाँ अग्निम् (=एव+अग्निम् १९० ५,६,१०;५,२५,९)।
  - (४) आठ अक्षरों के पाद में प्रायेण पष्ट अक्षर पर और ग्यारह तथा बारह अक्षरों के पादों से कहीं षष्टम और कहीं दक्षम अक्षर पर छान्दस दीर्घत होता हैं<sup>961</sup>; यथा— ईश्वांनी ययपा व्यम् (अ॰ १,५,९०); तादीत्ना असुं न किला विवित्से (ऋ॰ १,३३,४), धाने सुख्ये मा रिपामा व्यं तर्व (ऋ॰ १,९४,९)।
    - (५) अवसान में और पाद के अन्त में यह छान्दस दीर्घत्व नहीं होता है। पाथात्य विद्वानों का मत है कि इस नियम का अपवाद फेवल वहां पर हैं

| 96 | सचित्रकरणम् [४६ ग                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | मिलता इ जहां चेहितानारों ने छन्द गुद्धि ना ध्यान न रखते हुए पारें<br>चा अगुद्ध विभागन निचा है, वा अग्यन प्रतुष्ट होने वारे मनभाग ची<br>अगरत आहति चा है <sup>च्य</sup> , यचा—क १,२५ १९ के थु <u>धी</u> / हर्षम् /<br>में पदान्तीय इ ना दार्थन अग्यन (क॰ २ १९ १ ग्रावादे) मिलने वारे |
|    | दर्भत्व वा अनुवरण करवे विया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,_ | े कि के कि कार के कार के अपने अवस्थाओं                                                                                                                                                                                                                                             |

(ग) निम्नलिखित प्रकार के खादों के पदान्तीय हत्व स्वर को उपर्युक्त अवस्थाओं में छान्दस दौर्यन्व होता ह---(1) निम्नलिखित निपातों के पदान्तीय लर को सहिता में छा दस दीर्घल हो

जाता है- अच्छे अवि अर्थ अ्च अर्थ, अर्थ, उत एव किले घ न प्रस्मु हुड्बुइड चुलत्रं उभवतं इत्त्रं सः पत्रं अपि भूमि वि बृद्धि परि परि हि, इ. सर्वतः सुम्रुस्त मिर्धुस्

(२) तुर्ताया एकनथन के रुपों के पशान्तीय व्य को छा दस दीघला होता ह यपा- मातेनां, धार्येना पूना तेना बनां। नहीं वहीं पत्ती एक्वन के पदान्ताम = वा दीघत्व मिलता ह यवा— अस्या हुरिगस्मा

सम्बोधन व पदान्तीय अ के दर्शन्य के वया दो उदाहरण झा में मिथी ई—बृ<u>ष्भा</u> (४०८ ४५,३८) <u>द्वास्योजना</u> (४०१ ९९ १९)। (३) गेट् मध्यम पुरुष ने हर्षों के पराताय व्य तथा इ का सहिता में भेनेक स्थ<sup>ों</sup> पर दापल हा नाता ह समा—पिका सुह्या म दस्वा नुदाती बना भरा भवी, तिष्ठी रक्षा कर्तना,

गुणुता नयया इ ठेना कृषी बृणुही श्रुषी गुणुषी गुणुही जुदी विद्या। (४) परम्मपद उक्तमपुरुप बहुवचन के जिन रुपों क अन्त में म शाता ह उनके पदा तीय अ को दीर्घन हो जाता है यथा-- विचा चुकुमा रिपामा

रुद्देमा । परमीपद ने अय तिरन्त रूपों ने परान्ताय अ हो भी छान्दरा दायन्द होता है यया- वेदी वेश्यां।

(५) परमीपर 🔳 न्द्रिकेतीची पुरुषों के एकवचनान्त और सध्यमपुरुष बहु यचनान्त हर्षों ने पदान्ताय अ नो छा दस दीयत हो जाता है यथा---विभया विवेक्षा जन्म अनुद्रा चुका। वैदिक व्याकरण

- (६) कतिपय त्यवन्त रूपों के पदान्तीय भ को छान्दस दीर्घत्व होता है; यथा— अभिगूयी, भाच्यी, अख्खुळीकृत्यां।
- (७) ऋ॰ प्रा॰ के अनुसार पुरू, सिर्मा, ब्रह्मा, धन्यां, जिनेमा, रोर्मा, स्वाद्मां और भूमां के पदान्तीय स्वर को छान्दस दीर्घत्व हुआ है और पदपाठ में इनका हस्व रूप दिया गया है। परन्तु पाणिनि (६,१,७०) तथा वा॰ प्रा॰ (३,१८) के अनुसार, कम से कम जिनमा, रोमां आदि कुछ हपों में नामिक प्रत्ययहप झानि के नि का लोप माना जा सकता है।
  - (८) ऋ• २,२६,४ के तिङन्त रूप रक्षती में इ का छान्दस दीर्घ माना जाता है<sup>५०ड</sup>।

## व्यञ्जन-सन्धि

पदान्तीय व्यक्तन और पदादि स्वर या व्यक्तन के मध्य होने वाली 80. सिन्ध के लिए व्यक्षन-सिन्ध संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। इस सिन्ध के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवर्यक है कि वैदिक पर्दों के अन्त में कौन-कौन से व्यञ्जन मिलते हैं और पदादि में कौन-कौन से स्वर तथा व्यञ्जन आ सकते हैं। पदान्तीय तथा पदादि वर्णों का परिचय पहले ही दिया जा चुका है (दे॰ अनु॰ ३४-३५)। व्यज्ञन-सन्धि के नियमों को समझने के लिए यह याद रखना चाहिए कि पदान्तीय व्यञ्जनों मे क्ट्त् प्तथा विसर्जनीय अघोष हैं, और छ न् म् घोष हैं। पदान्त में चवर्ग का क्वर्ग, रेफ का विसर्जनीय, सकार का रेफ वन कर विसर्जनीय, शकार तथा हकार का मूलप्रकृति के अनुसार क्या ट् (दें अनु २५), और प्काट्वन जाता है। वैदिक पदों के श्रादि में आ कर पदान्तीय व्यानों के साथ सन्धि में मिलने वाले मुख्य वर्ण निम्नलिखित हें— अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, क्, ख्, ग्, घ्, च्, छ्, ज्, त्, द्, ध्, न्, प्, व्, भ्, म्, य्, र्, ल्, व्, श्, ष्, स्, ह्। व्यञ्जन-सन्धि के विकारों की प्रमुख विशेषता यह है कि परवर्ती पदादि वर्ण के स्थान तथा प्रयत्न के प्रभाव से पदान्तीय व्यज्ञन के स्थान (position) तथा / अथवा प्रयत्न (quality) में परिवर्तन

## द्वितीयोऽध्यायः

300

हो जाता है। पदान्ताय क्, ट्ष्म मुरयतया प्रयद्ध (quality) वा परिवतन होता है पदा तीय न स में देवड स्थान (position) ना परिवतन होता है और व तथा विमर्तनीय 📱 दोनों प्रकार के परिवतन होते हैं। इसी प्रकार शेष सन्धि विकारों का व्यारयान किया जा सकता है। इस साधारणतया पदान्तीय वर्षा के कम से व्यञ्जन सिध का वंगन करण और इनके साथ साथ यथास्थान पदादि वर्ण इ, इ., स व महत्त्वरूण सिधन विवारों पर मी विधार किया नाएगा।

सन्धि प्रकरणम्

### १ पदान्तीय क्ट्त्प्

**⊌८क (९)** पदातीय क्टल प्रेत परे स्वर आग्ने पर ये अपने वर्गके घोष स्पन्न (तृताय वण) म परिणत हो जाते हेंग्, सथा-- भुवीक्+ भा=भुषामा (ऋ ४ ३२ ९५) पदात में नुर्वाय् के ख्वा क्वन गयाह दुयुवाट्+भुनिन ≕हुयुवाळुनिन (३२०५४२) ४ के ळ बनने ने सम्बन्ध म देखिये प्रथम अन्याय टि ३ चन्+अुद्र=चहुङ्ग (प्रा १ १ ६) जिप्दुष् + द्रद = ख्रिप्दुबिद्ध ( ऋ० १०, १३० ५)।

(॰) इसी प्रकार परादि घोष छ पूर्व भा पदान्ताय क्टू न प् अपने वर्ष के पोप स्पर्श में बदल नाते ह<sup>रहक</sup> यथा- अविक् + राध = भुवामाध (स. १ ९५) रुव्युवार्+ बुद्धाल = ह युवार् नुद्धारम (स १, १२ ६) गमत् + गार्नेशि = गमुद्रावंति ( तः १ ५ १ ) फ्रिन्डप् + गुःपुत्री= त्रिप्टुर् गांयुत्री (क ३० १४ १६)। पदान्तीय वर्णी ह नियमानुसार जि़ष्टुभ् दे स्वाष्यन गया (दे० अनु० ३४)।

(३) पदादि अनुनासिक स्पन्त से पूर्व पदा तीय कृट्स ए अपने वर्ग के अनुनासिक स्पर्ध में बद्र अति है <sup>९</sup> यथा— अवर्षर् + मुरा ≈ भूवार् नरा ( तर ७, ६२ ८ ) बट् + महान् = बण्महान् ( फ्र. ०, १ १ ११) वत्+ 🛮 = वर्न (ऋ०१ १९८) निकुरुप्+ निवर्ति

≈ित्रवृक्तिवर्तत् (ऋ ३, १२१ ४)। (v) पदान्तीय क्ट्ष्पगि क् ख्ष्छ तः प्रुद्ध स्ते पूर्व साधारणन्या अविष्टत रहते हैं। पर तु तै॰ स॰ के इछ उदाहरणों में पटान्तीय क् पदादि त् द् से पूर्व कमशः त् द् में घडल जाता है;

यथा—सम्यक् + ते = सम्यत्तं (ति॰ सं॰ १, २, ७, १); अर्मृक् +

हाम्याम् = असूद् हाम्याम् (ति॰ सं॰ ७, ४, ९, १)। ति॰ प्रा॰ में

इस सम्यन्ध में कोई नियम नहीं है। यह भी सम्भव है कि परम्परा-भेद
या उच्चारण-भेद के कारण पदान्त में प् क् वाले— कुकुप्, अस्रेक्,

सम्यक्— इत्यादि कुछ शब्दों का अन्य एप भी माना जाता था जिस के

पदान्त में त् का उच्चारण किया जाता था प्रका । इसी प्रकार ति॰ सं॰ में

पदान्तीय प् वाले श्रिष्टुप् तथा अनुष्टुप् क प् क रथान पर कही कही

पदान्तीय क् मिलता है (या प् का क् हो जाता है); यथा— ति॰ सं॰

प, २, १९, १; ४, ३, २; ४, १२, १।

# २. पदादि ह्

४८. (स्र) पदादि हकार से पूर्व आन वाले पदान्तीय क्ट्त प् उपर्युक्त नियम (अनु • ४८ क) के अनुसार अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में यदल जाते हैं और पदादि हकार पूर्ववर्ती पदान्तीय वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण बन जाता है । यथा—मूट्टर्यक् + हुवानः = मूद्र्यंग् घुवान ( ऋ ॰ ३, ४१,१), अवाट् + हुव्यानि = अवां खुब्व्यानि ( ऋ ॰ १०,१५,१२); यत् + हर्यः = यद्धरं: ( अ ॰ १८, २, ३६)। कतिपय आचार्यों के मतानुसार, हकारसम्बन्धी विकार विकन्य से होता है, अन्य आचार्य यह मानते हैं कि ऐसा हकार सर्वथा अविकृत रहता है, और एक मत यह भी हैं कि पूर्ववर्ती पदान्तीय स्पर्श और हकार के मध्य उसी स्पर्श के वर्ग के चतुर्थ वर्ण का आगम हो जाता है ।

# ३. पदान्तीय त्

- धर. उपर्युक्त प्रयझ-सम्बन्धी विकारों के अतिरिक्त पदान्तीय त् को निम्नलिखित सन्धियों में कहीं स्थान-सम्बन्धी और कही होनों प्रकार के विकार होते हैं।
  - (क) पदादि रू से पूर्व पदान्तीय त् का रू वन जाता है "; यया— भद्गीत् ऽभद्गात् + लोम्नी:ऽलोम्नाः = भद्गीद्द्वालोम्नोलोम्नाः (ऋ० ३०, १६३,६ ), यत् + लोहितम् = यलोहितम् (तै० सं० २,१,७,२)।

## हितीयोऽध्यायः

40

- (व) परादि च स् च ते प्व पदान्तीय स वा च और पदादि व् से प्र स् वन आता है", यथा— वत् + चर्च = त्रक्षम् ( त्र॰ ७,६६ १६), बत् + खाँदे = वस्प्रीदे (त्र॰ ८,६७ ६) वत् + श्रद्धप्य = त्रक्रक्षम् (या - स॰ १ ५) वत् + विशासि = बीधगीसि (त्र॰ १० ४१)। सै॰ स और सानवधीतस्य में पदा दे से यूव पदान्तीय स वा न वन जाता है यथा—जव्य + ग्रद्धप्य = वन्न्यक्ष्यम् (से स॰ १,४)। सा॰ औ। सु॰ १७,२९४)।
- (ग) यद्यपि अ० आ० ने यह विधान विचा ह कि टवग से पूर्व स ना इ वन जाता ह<sup>10</sup> परन्तु सहिताओं स क्षित्री भी पद के आदि में टवग का कोह बण नहीं मिलता है।

### ४ पदादि श्

यदि पदान्तीय ह् और न् से परे पदादि हा हो, सब स् और न् का क्रमशः व् भीर भ बन जाता ह और ण का छ बन जाता हण्य यथा--तत्+शुक्रे<u>य</u>म्= तच्दकयम् (वा॰ स १,५) बश्चित् + श्विषिह=पुश्चिम्छृतुषिदि (अ १ ६३५) श्राद्विरवात +श्मश्रीम =श्राद्विरवान्स्मश्रीम (ते च ५० १२ ९) । परन्तु क्र के छ् विकार के सम्बन्ध म अवेक मतभेद तथा प्रयोग भेद मिलते हामै ॰ स तथामा औ ॰ स्॰ में पदातीय द तथान से परे इर का छ नहीं बनता है यथा- आदिस्यान् + इसभूभि = शुर्तिद्याल् इसश्रुंसि (स॰ स॰ ३ १५ १) पदान्तीय त का उदाहरण दे॰ अनु॰ ४६ (ख) स। वा॰ स॰ में वहीं पर ॰ वा स्वन जाता है और कहीं जा अविशत रहना है। नवा-पिशहान् + श्रिशिराय =पिशहा म्हिशिसय (वा स॰ २० ११) आदित्यात् + इमसुंभि = आदिस्य इमधूमि (वा स॰ २५९ वा॰ प्रा॰ ४९६९७ पर भाष्य म उदट न अपने उदाहरणों में आदिश्याज इमस्मि पाठ दिया है। बा॰ प्रा॰ ( ४९७ टि॰ ४१ ) ने इस प्रयोगभेद का यह समाधान दिय ह कि जिस इर से परे रूपते से भिन्न वण हो वह सवर्ग से परे ए परिणत हो जाता ह और अन्य नहीं । सावल्य के पिता का मत है नि सभी स्पर्शों से परे ग्र.का ज़ हो जाता है शाकल्य के मतानुसार इ को कहीं भी छ्नही बनता है; तै॰ प्रा॰ का मत है कि मकार को छोट् कर किसी भी पटान्तीय स्पर्श से परे आने वाले पटादि श् का रह बन जाता है; परन्तु वाल्मीकि के मतानुसार पटान्तीय प् ते परे आने वाले दर का छ नहीं यनता है, और पौष्करसावि का कथन है कि जिस पटादि इसे परे व्यञ्जन हो उसमे पूर्व पदान्तीय न् आने पर, पदान्तीय न् का स् और श् का छ् नहीं बनता है अर्थान् दोनों अविकृत रहते हें । पदान्तीय त् न् के अतिरिक्त, ट्रप्स परे आन वाले पटादि इर का छ वनने के उदाहरण भी संहिताओं में मिलेत है और इसी प्रकार पदादि हा से परे व्यक्तन होने पर भी पूर्ववर्ती स्पर्श के निमित्त से भ्र का छ वनने के उदाहरण उपलब्ध होते हैं; यथा—विषार् + शुतुद्री=विषार् छुतुद्री ( ऋ॰ ३, ३३, १ ), तुराषार् + शुप्मी= तुरापाट्छुप्मी ( ऋ॰ ५, ४०, ४ ), सानंट् + शुचि= मान्ट्छुचि (तै॰ सं॰ १, ३, १४,६), अनुष्डप् + ग्रार्दी = अनुष्डप्छार्टी (तै॰ सं॰ ४, ३,२,२ ), परन्तु वा॰ सं (१३,५७) में 'अनुष्टुप्रार्द्शि' प्रयोग मिलता है; द्वान् +श्लोकः = द्वेवाव्ल्लोकः ( ऋ॰ १०, १०, ५)। पां शौ । सू । के ऋक्छः पट में क् में परे श्र का छ बनने का उदाहरण मिलता है, जब कि ऐ॰ बा॰, गो॰ गृ॰ स्॰ इत्यादि बन्धों में ऋक्झा हप मिलता है। पाणिनि के मतानुसार, वर्गों के पञ्चम वर्णों को छोड़ कर अन्य किनी भी स्पर्श मे परे आने वाले इ. का विकल्प ने छ बनता है यदि उस स परे कोई स्वर या ह्य्व्र्में से कोई वर्ण आए; और वार्तिक के अनुमार ग्र से परे छ्या वर्गों के पञ्चम वर्ण के परे होने पर भी श का विकल्पिक छ्यन जाता है<sup>५०</sup>। उपर्युक्त विक्रयों के फलस्वरप संस्कृत-प्रन्थों की प्राचीन पाण्डुलिपियों में अनेक पाठभेद मिलते हैं। ग्र और छ के <sup>भ्वन्यात्मक सम्बन्ध के विषय में दे• अनु० २५।</sup>

# ५. पदान्तीय ङ्

- ५१ (क) हस्त स्वर के पश्चात् आने वाले पदान्तीय ह से परे पदादि स्वर आने पर ह का द्वित्व हो जाता है<sup>५१</sup>, यथा— क्रीहर्ट् +हन्द्रं: =क्रीहर्ट्ह-न्द्रं: (ऋ॰ १०, १०८, ३)।
  - (ख) पदान्तीय ह्रेस परे स इर प् ओन पर, ड्रेके पदचात् क् का आगम होता हितीयोऽध्यायः

40

(स) पदादि चुछ इत्से पूर्व परान्तीय त् वा चु और पदादि ल्से पूर ज् बन जाता ह<sup>ल</sup> यथा— तत्+चर्षु = तच्यु (अ॰ ०,६६ १६) बर्+ छुदि = बर्ट्स् (श॰ ८६७६) तत् + शुक्रेयुम् = तस्यंक्यम् (सा॰ स॰ १ ५) यन् + जिगासि = यजिगासि ( र॰ १० ०१ १)। में • स॰ और मानवधौतस्त्र म पदादि इत्से पूद पदान्तीय ह् वा न् बन आता ह यथा—तत् + शुवेयम् = तन्शंकपम् (मै॰ स॰ १,४१, मा॰ थी॰ स॰ ३ ७.२ २४ )।

(ग) यद्यपि अ॰ प्रा॰ ने यह विधान किया ह कि टक्क से पूर्व स् का द्वन जाता हु" परन्तु संहिताआ म विसा भी पद के आदि में टवग का की बण नहीं मिलता है ।

### ४ पदादि श्

सदि पदान्तीय द् और न् से परे पदादि इर हो, तब द् और म् मा बमश प् और न बन जाता ह और झू वा छ वन जाता ह्<sup>वर</sup> यथा—तत्+<u>रानेपुम्</u> तर्पकथम् (वा॰ स॰ १,५) बृद्धित् + श्वृष्टिहि=वृद्धिन्छृनुष्टिहि (श. १, ६३ ५) श्रादित्यान +श्मश्रंभि = श्रादित्याम्समध्रीम (ति॰ स पण १० ९) । परन्तु इ. के छ विकार के सम्बन्ध में अनेक मतभेर तथा प्रयोग भेद मिलत ह । मै॰ स॰ तथा मा॰ थी॰ स्॰ में पदा तीय स् तथा न् स परे इस का छ नहीं बनता है यदा- आदिस्यान + इसर्सुमि = भादिस्याल् इमश्रीम (म॰ स॰ ३ १५ १) पदान्तीय त् मा उदाहरण दे॰ अनु॰ ४६ (क्ष) म । वा॰ स॰ में कहीं पर इर वा छ वन पाता है और कहीं श्र अविद्वत रहता है यथा—प्रिव्यात्र + श्रिविराय =प्रिव्या म्डिशिराय (बा॰ स॰ २४ ११) आदित्यात् + इमर्श्वभि = जादिस्याँ इसश्रुमि (ना-स-२५९ वा प्रा- ४९६९७ पर भाष्य में उत्तर न अपने उदाहरणों में आदित्यात्र इसमुक्ति पाठ दिया है। वा∘ प्रा (४९७ टि॰ ४६) ने इस प्रयोगभेद का यह समाधान किया ह कि जिल भा से परे स्वर्ध से भिन्न वण हो वह तवर्ष से परे ए में परिणत हा जाता इं और अन्य नहीं। शाक्त्य के पिनाका मत है कि सभा स्पर्धों से परे भू का छ हो जाता है, आकस्य के मतानुसार भ को कही भी छ्नहीं यनता है; तै॰ प्रा॰ का मत है कि मकार को छोड़ कर किसी भी परान्तीय स्पर्श में परे आने वाले पदादि श का छ बन जाता है; परन्तु वाल्मीकि के मतानुसार पदान्तीय प् मे परे आने वाले हर का छ् नहीं बनता है; और पौष्करसादि का कथन है कि जिस पटादि इरसे परे व्यञ्जन हो उससे पूर्व पदान्तीय न आने पर, पदान्तीय न मा म् और म् वा छ् नहीं वनता है अर्थात् दोनों अविकृत रहते हैं । पदान्तीय त् न् के अतिरिक्त, ट्प्से परे ऑन वाले पटादि इर का ह वनने के उदाहरण भी संहिताओं में मिलेत हैं और इसी प्रकार पदादि श्र से परे व्यञन होने पर भी पूर्ववर्ती रपर्श के निमित्त से इर का छ् यनने के उदाहरण उपलब्ध होते हैं, यथा—विषार् + बुतुद्री=विषार् हुतुद्री ( ऋ॰ ३, ३३, १ ), तुराषार् + शुष्मी= तुरापार्छुप्मी ( ऋ॰ ५, ४०, ४); आनंर् + शुचि=आनुर्खुचि (तै॰ सं॰ १, ३, १४,६ ), अनुष्डप् + शार्दी = अनुष्डप्रवृद्धि (तं॰ सं॰ ४, ३,२,२ ), परन्तु वा॰ सं (१३,५७) में 'अनुन्दुव्शार्दी' प्रयोग मिलता है; देवान् +श्लोकः =द्वेवाव्स्लोकः ( ऋ॰ १०, १२, ५ )। शां० श्रौ॰ सू॰ के ऋक्छः पद में क् मे परे इर का छ बनने का उदाहरण मिलता है, जब कि एँ० बा०, गो० गृ० स्० इत्यादि प्रन्थों मे ऋस्काः हप मिलता है। पाणिनि के मतानुसार, वगें। के पञ्चम वर्णों को छोड़ कर अन्य किपी भी स्पर्श से परे आने वाले श्र का विकल्प में छ बनता है यदि उस से परे कोई स्वर या ह् य् व् र्में में कोई वर्ण आए; और वार्तिक के अनुमार घ से परे रू या वर्गों के पञ्चम वर्ण के परे होने पर भी श्रका वकित्पक ष्ट्र वन जाता है<sup>५०</sup>। उपर्युक्त विकरों के फलस्वरूप संस्कृत-प्रन्था की प्राचीन पाण्डुलिपियों में अनेक पाठभेद मिलते हैं। ग्राऔर छ् के <sup>भ्वन्यात्मक सम्बन्ध के विषय में दे• अनु० २५।</sup>

## ५. पदान्तीय ङ्

- ५१. (क) हस्य स्तर के पश्चात् आने वाले पदान्तीय ह् से परे पदादि स्वर आने पर ह का दिल हो जाता है भी; यथा— क्षीद्द + हन्द्रे: =क्षीद्दहि-न्द्रे: (ऋ• ३०, १०८, ३)।
  - (ख) पदान्तीय ह् से परे स श प् आने पर, इ के पश्चात् क् का आगम होता

308

है", यथा--- प्राङ्∔सोर्म =प्राङ्क्मोर्म (वा॰ स॰ १९ ४)। उवर ने अ - प्रा · ( ४ १६ ) के भाष्य में इस सचि के निम्नतिसित उदाहरण दिये हैं- अवाहक छे-वसुमम् (ऋ-३ ३५६) प्रशाह्क स विश्वी (ऋ-५, ८० ३)। पर द त्र ॰ बी मुद्रित सहिताओं में कृ वे परवात क आगम का उदाहरण नहीं मिलता है क्योंकि ऋ॰ प्रा॰ न इस प्रधार क आगम को देवत कतियय आवार्यों का मन माना है और दाहरूप आवार्य इस आगम का समर्थन नहीं करते हैं। इसी प्रकार ते प्रा॰ के भाष्य कारों ने क् क आगम के निश्चिति उदाहरण दिये हैं-- मुस्ह् संमान (तै- स- ३ २ ८, ६) मुखदूक बंहुद्द (तै- स- ७,४,९ ५)। पर त सुदितसहिता में यह आगम नहीं दिखलाया गया है। भ की मुदितसहिता में भी क् के आयम का काई उदाहरण नहीं मिला है।

### ६. पदान्तीय न

- ५२ (क) हस्त स्वर के प्रधान आने वाले पदान्तीय मू से परे पदादि स्वर आने पर मू का दिला हो आता है " यथा— आईन् महिंम्= शहुनिहिंस् (年0日3339);
  - (स) भा के पद्मान् आन बाले पदा तीय वृ से परे समावपाद में पदादि स्वर आने पर जुवा प्रामेण नेप हो जाता ह और उपधा का आ अनुनासिक बन जाता ह<sup>५५</sup> यया—सर्गीर्∤हुब्=सर्गा<sup>क</sup> हद ( ऋ॰ ८३५ २ ) पुषनांत्+वप=तृषन्ते वर्ष (त स \* ६,६,०) महात्+इ मं =मुही इन्से (ऋ॰६ १९ १)। पर हु -बान् से परे आने वाला पदादि स्वर यदि समान पाद म नहीं है तो नू में बाद विकार नहीं हाना है यथा-- शयेह विश्वा भवेसे पर्जे याना (यजेवान् / मा) सादय (ऋ ३ ५० ५)। इन नियमों के भेनेक अपवाद मिलत है। ऋ में इंड ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें धमान पाद में भा स्वर से पूर्व ऐसा फ्हान्तीय जू अविकृत रहता है<sup>भ</sup> स्था--पुत्रान् था ( % - १ - ८५ ४५ ) और नहीं-नहीं पाद के अन्त में आने नारा पदान्तीय न् अन्य पाद के आदि में आने बाते स्वर के निमित्त से भी इस सचि विकार की प्राप्त होता है<sup>आक</sup> ।

मै॰ सं॰, जै॰ सं॰ और किप॰ सं॰ में कहीं-कहीं पदान्तीय न् की उपधा के भा का हरव बन कर उसका अनुनासिक हो जाता है; यथा— अस्मान्+ अङ्गोतु = अस्म अङ्गोतु (मै॰ सं॰ १,५,४); अस्मान् + भवं= अस्म अर्व (मै॰ सं॰ ४,१२,४)। संहिताओं के अनेक उदाहरणों में भा के परचात् आने वान्य पदान्तीय न् स्वर से पूर्व अविकृत रहता है पख; यथा— शिशुमारीन् + आर्ल्योति = शिशुमारानार्लभते (वा॰ सं॰ २४,२२); मुक्षान् + आप्नोति = मुक्षानीप्नोति (वा॰ सं॰ १९,२९); सुपमान् + कृतये = सुपमान्तये (तै॰ सं॰ ४,७,१५,४); तान् + अस्मिन् = तानुस्मिन् (अ॰ ४,४,८); तान् + आधान् + अकृतु = तानु। चानकृत (मै॰ सं॰ १,५,११), सुपलान् + इन्द्रं = सुपत्नानिन्दं (मै॰ सं॰ १,१,१३)। पदान्तीय न् को स्वरों से पूर्व अविकृत रखने की प्रशृति उत्तरकालीन वैदिक वाद्मय में निरन्तर बढ़ती गई और लौकिक भाषा में यह प्रशृति पूर्ण विकास को प्राप्त हुई। इसके फलस्वल्प स्वर से पूर्व आने वाला ऐसा पदान्तीय न् लौकिक संस्कृत में सर्वत्र अविकृत रहता है।

(ग) ई, ऊ तथा ऋ के परचात् आने वाले पदान्तीय न् से परे समानपाद में स्वर आने पर न् का र् और उपधा के दीर्घ स्वर का अनुनासिक बन जाता है "; यथा— परिधीन् + किंते = परिधी "रातें ( ऋ॰ ६,९००,९०,९००,९००); अभीश्रंन् + हुन = अभीश्रंतिव ( ऋ॰ ६,५००,६), नृन् + अभि= नृर्दिभि ( ऋ॰ ५,५४०,९५), कर के परचात् न् का र् बनने का केवल यही उदाहरण मिलता है। ऋ॰ प्रा॰ ( ४,०२) में इन्हें स्पर्शरेफसिन्ध कहेते है। कहीं-कहीं पाद के अन्त में आने वाला पदान्तीय न् अन्य पाद के पदादि स्वर से पूर्व र् में परिणत हो जाता है और उपधा का ई ऊ अनुनासिक बन जाता है, यथा—दस्यून् + एकं:=इस्युरेकं ( ऋ॰ ६,१८,३)। परन्तु पाद के अन्त में आने वाले -ईन्, -ऊन् का पदान्तीय न् स्वर से पूर्व प्रायेण अविकृत रहता है। उपर्युक्त एकमात्र उदाहरण से अन्यत्र ऋ के परचात् आने वाला पदान्तीय न् स्वर से पूर्व अविकृत रहता है। और पारचात् आने वाला पदान्तीय न् स्वर से पूर्व अविकृत रहता है। और पारचात्य विद्वानों के अनुसार, इस अविकार का कारण यह है कि एक ही अक्षर (Syllable) में दो रेफों को सहन नहीं किया जाता था भण्या

ता के परशानुआने को रे पशन्ताय नुस पर परा। दे हुँ थे पूर्य लग र ऐमा न् प्रायेण अविकृत रहनाइ घरन्तु कतिपय उदाहरणों में ्का लोप हाकर उत्तरा के का का अनुनासिक बन "नाता ह<sup>™</sup> यथा— दुधन्त्रान् + य = दुधन्त्रों य (ऋ ९, १०७,१) परन्त्र ग•स•1९२ में दुशुत्राय° पाठ मिल्लाइ टुद्दान् **बा**⇔ <u>द</u>ुर्दी वा प्र० 1० 11२ ३) बुकान + बर्नान = बुक्सँ बर्नान (अ ६ ४५ 1) पीर्वाभानान् + रुख्युर्धः = पीर्वाबन्ता रिध्युर्धः (ऋ ७ ९१, ३),परन्तु वा स २७, २३ मं— 'वीर्वात्र'नार<u>वि</u>र्द्धां पाठ मिलता है (दे दि॰ ५८)। और मैं ॰ स॰ ४ १४,२ का पाठ वीवी भन्न रियक्षे 'है। **इ.** क क परचात् आन वाल पदार्श्तीय मृते परे पदादि इ. सृत् आने पर म् वा र हो जाता है और उपश वे स्वर का अनुनासिक बन जाता है" यथा— पुणीन् + हुतस् = पुणा इतस् ( ऋ॰ १ १८४,२ ), दस्यूर् ÷ योगां= दस्यूँ यॉनां (ms 3, ६२ ४) पुणीन् + वर्षाभ = पुणी वै थांभि (ऋ∙६३९०)। पशान्ताय म् स परे पनाि ल आने पर्, न् का ल अर्थात् अनुनामिक ल् वन जाता ह' यथा- जिनीवान् + लक्ष्य = जिनीवार्क्ट्रक्षम् ( ऋ• २ १९ ४) श्रीन् + <u>शोकान्</u> =श्रीह्ँ\_ोकान् (वा॰ स॰ ३ ११) ध य दोनों उदाहरण ऋ॰ प्रा॰ तथा बा॰ प्रा के उदरभाष्य के अनुसार दिये गये हैं। परन्तु मुदित सहिताओं में इस नियम का बहुत कम पालन किया गया है। सहिताओं के अनक उदाहरणों 🗏 पदादि रू सं पूर्व पदा तीय न् अविकृष मिलता हं और वहीं वहीं नू वा लीप हो वर उपधा

के स्वर का अनुनासिक रूप मिलता है। तै॰ शा॰ में उद्भुत बात्रेय के मतामुसार पनादि ल से पूज पदा तीय न का ल हो आता है और उपपा के स्वर का अनुनासिक बन जाता हैं। यथा-- त्रीव् + लोकाव् = न्नी ह्लोकान् (तै • स॰ ३ ७ ११ १)। यदापि तै • श्रा क भाष्य

म यह उदाहरण दिया गया है तथापि तै स के मुद्रित सस्करण में

वैदिक स्याकरण

ŧ

(1

to

ia.

۱ ۱۱

इस उदाहरण का न् अविकृत मिलता है। तै॰ सं॰ के अधिकतर उदाहरणों मे ऐसा न् अविकृत मिलता है।

(छ) पदादि इर च् छ् ज् से पूर्व आने वाले पदान्तीय न् का ज् वनता हं '', और पदादि इर का छ् हो जाता है (दे॰ अनु॰ ५०); यथा— वृष्टिन् + इनुधिहि = वृज्जिल्लुन्धिहि (ऋ॰ १, ६३, ५); जुध्वीन् + घरधीय= जुध्वील्चुरथीय (ऋ॰ १,३६,१४); तान् + छन्दोंकिः = ताल्छन्दोंकिः (तै॰ सं॰ १, ५,९,७); तान् + जुपेथाम् = ताल्जुंपेधाम् (ऋ॰ ५, ५१,६)।

जो पदान्तीय न ( पुं० की प्रथमा के ए० और द्वितीया के ब० मे )
मूलतः न्स का प्रतिनिधित्व करता है, उस से परे पदादि इ
ओन पर न का द्या बन जाता है और उपधा के स्वर का अनुनासिक
हो जाता है ११ । ऋ० में च तथा चित् से पूर्व प्रायण यह सन्धिविकार होता है; यथा— अनुयाजान + च = अनुयाजाँदचे ( ऋ० १०,
५१,८), तान् + चित् = तांदिचेत् ( ऋ० १०,१५४,१); अमेनान् +
चित् = अमेनांश्चित् ( ऋ० ५,३१,२)। इस नियम के कुछ अपवाद
भी मिलते हैं ११; यथा— अस्मार्च ( ऋ० २,१,१६); चमसान्चतुर्यः
( ऋ० १,१६१,४), प्रशूर्वं स्थातूब्च्यर्थं च पाहि ( ऋ०१,०२,६);
अनुद्वार्चं (तै० सं० ४,०,१०,२)। कुछ उदाहरणों मे पदान्तीय न्
की उपथा के स्वर का अनुनासिक नहीं बनता और न का अनुस्वार
बन जाता है १५, और विशेषतया यजुर्वेद की संहिताओं में अनुनासिक
तथा अनुस्वार के विषय में विशेष व्यवस्था नहीं वीख पड़ती है।

विरोष— मै॰ सं॰ मे अनेक स्थलों पर पदादि ज् से पूर्व आने वाला पदान्तीय न् अविकृत रहता है; यथा— देवान् जिगाति (मै॰ सं॰ १, ६, १); देवान् जर्नम् (मै॰ सं॰ १, ४, ४)। तं॰ सं॰ के कुछ उदाहरणों मे पदादि च् से पूर्व आने वाला पदान्तीय न् भी अविकृत मिलता है (दे॰ टि॰ ६४), यथा— आयुन् चर्तकः (तै॰ सं॰ ५, २, ३, ४); आर्ध्नुवृन् च्रुणां (तै॰ सं॰ ५, ५, १, ५); वारुणान् चर्तुष्क्रपालान् (तं॰ सं॰ २,

रे, पेरे पे ) । स्थान्य साम्य वर्ग्या द्वारा अवस्थित से से ॰ तथा स॰ ये • से मूरे स्थित्या का ज्युष्टा ज्याद्वया सिन्दु है। यान्यु सम्बद्ध है कि वर्षायय याज्याना रहा से दून शास्त्रियार औसित से है।

(क) साहिताओं में करी करी १ ताहि लें। यूव भीने बान कर्यानीय में का बच्च कर कर्या है भी, वेदान का हता अनुन शिक हा जाता है!, येवान्य सुरावर्षन, स्वया क्ष्मावर्षन, स्वया क्ष्मावर्णन, स्वया क्ष्मावर्षन, स्वया क्ष्मावर्यं क्ष्मावर्षन, स्वया क्ष्मावर्यं क्ष्मावर्यं

का भा (ति ६६०) में वरित्तिन वर्षत्र अभी से अस्वत्र अभ वारी पदान्तिय में पनादि स् श पूर चा । स अविकृत रहना है" यथा-स्वा<u>ष</u>ान् त्मना ( अ - १ ३ - १ s ) । तः - सं - के वेष् न ११ तराहरा में परादि स से पूर्व भाने बान बनानाँच ज्वा का यनना 🐇 और केप सगभग ६०० उ॰'दरणों में एना न् अविश्न रहना है। बा॰ मा इए राष्ट्रों की परिन्ताना की है जिनका पराजीय में परादि से से पर वा॰ स॰ में अदिकृत रहता है है। अ जा॰ ने भी वेस बारही के मा का टांक्स किया इ जिनका पशालीय व पशाहि सु स पूर्व अविकृत १६गा है<sup>(ब्रा</sup>) सहिताओं में मिन्ने बाउे उदाहरणों क विन्डेपण सा स्पर है कि भधिकतर दैन्नित्र की प्रथमा के एक्तवन और दिनीया क बहुवबन (वार् आदि) का पदान्ताय न् पदादि स् श पुत्र का बनना है और एड् प्र प्र द॰ ( अर्भवन् आदि ) तथा नदारान्त वर्गे की सप्तमी और सम्बोधन एकतान (राजेन् आदि) का पणन्तीय मृ स् श पूर्व प्रत्येण अविकृत रहता है। यह माना जाता है कि व्यूचित के विवार से तान इन्यादि क्यों का पदान्त'य बन्न गूलत स या (यथा- वान्स्) अव 🖪 अभेवन् इत्यादि मपों का पदान्तीय वण मृत्त स् रहा होगा (यथा— अर्थवर्ष्)।

उत्तरकारीन संस्तृतवाद्यय स पादि त् से पूर्व परा "तीय तृकां स बनान की प्रशति उत्तरोत्तर कडती गई और सम्बोधन

ţ

आदि के पदान्तीय न् को भी यही सन्धि-विकार होने लगा; यथा— चिक्रकायस्व<sup>रण्य</sup>।

- (म) पदादि प् से पूर्व आने वाले पदान्तीय न् की सन्धि के सम्बन्ध में अनेक मत मिलते हैं। ऋ॰ प्रा॰ के अनुसार, निम्नलिखित उदाहरणों में पदादि प्से पूर्व आने वाले पदान्तीय न् का विसर्जनीय वन जाता है और पूर्व-वर्ती स्वर का अनुनासिक हो जाता है (८; यथा — नृन् + पर्तिभ्यः = नृः पतिभ्यः ( ऋ॰ प्रा॰ पृ॰ १५७; तै॰ ब्रा॰ ३,६,२; का॰ स॰ १५,१३ ); नृत् + प्रणेत्रम् = नृँः प्रणेत्रम् ( ऋ० प्रा० पृ० १५७; तै० त्रा० २,६,२); वृत् + पात्रम् = वृः पात्रम् ( ऋ॰ १, १२१, १ ); वृत् + पाहि = वृः पोहि (ऋ॰ ८, ८४,३); स्वर्तवान् + पायुः =स्वर्तवाः पायुः (ऋ० ४, २,६)। उपर्युक्त उदाहरणों से अन्यत्र ऋ॰ मे पदान्तीय न् पदादि प् से पूर्व अविकृत रहता है (°; यथा— रक्षा नृन्पार्धसुर त्वमस्मान् ( ऋ॰ १, १०४, १)। वा॰ प्रा॰ का मत है कि पदादि पकार से पूर्व नृन् का पदान्तीय न् विसर्जनीय में परिणत हो जाता है और उपधा के स्वर का अनुनासिक हो जाता है 00, यथा— नूँ. पोहि ( वा० सं० १३, ५२)। पाणिनि के मतानुसार, पदादि पकार से पूर्व नृन् का पदान्तीय न और पायुः के पकार से पूर्व स्वर्तवान् का न् 'रु' में परिणत हो जाता हैण?; फिर 'रु' का विसर्जनीय और उपधा के स्वर का अनुनासिक (और अनुनासिक न होने पर अनुस्वार का आगम) हो जाता है (दे॰ टि॰ ६३ ग) । पाइचात्य विद्वानो के मतानुसार जो पदान्तीय न् ब्युत्पत्ति के विचार से मूलतः न्स् का प्रतिनिधित्व करता है, वह पदादि प् से पूर्व अनुस्वार-विसर्जनीय (mh) में परिणत हो जाता है "। मैं भं के कुछ उदाहरणों में नून का पटान्तीय न पदादि प् से पूर्व प् म परिणत हो जाता है और उपघा का स्वर अनुनासिक बन जाता है; यथा-- वृँष्पोहि (मै॰ सं॰ २, १३, ११), वृँष्प्रेणेत्रस् (मै॰ सं॰ ४, १२,२), नृष्पतित्यः (मै० सं० ४, १३, २)।
  - (घ) पदादि स से पूर्व आने वाळा पदान्तीय न् प्रायेण अविकृत रहता है। परन्तु कतिपय आचार्यों के मतानुसार, पदान्तीय न् और पदादि स के

11.

િષ3, ∓

#### ७ पदान्तीय म्

५३ (क) स्वरों से पूत्र अने वाला पदान्ताय स् अविकृत रहता है, नेपा---भूगिनम् + हुळे = भुगिनमंदिः (१९० १ १,१) । परम्तु पारवान्य विद्वानी के मतानुसार कतिश्य वैदिक उदाहरणों में स्वर से पूब पदान्तीय म् का शेप हो कर पश्वनी स्वर और मुका उपचा के स्वर में सचि हो गई इ" यया— दुगर्दैवर् ( क॰ ४ १८ ३) = दुगर्दम् + पुतर् सुवर्तनो भवतुरम् (ऋ ८१०) = मुक्तनम् + उस्यकुरम् वाङ्गोव (ऋ ६,४६४) =बाजम् +प्रत सवन्दम् (त०स १४४४) =पवनम् + हुदम् (वा॰ स॰ ८ १८ म इद सवनम् प्रयोग मिलता है)। यह संहार करत हुए में कि परपाठ के अनुमार इनमें पदा तीय मू नहीं है अधि पदान्तीय ला है भारताय विद्वान इनमें धनानतीय सु सानत है। और दे बर्दे हैं कि छन्त्रपरियाण ने हा इस मन्य का ज्ञान ह'ता है, इस लिय तिश्वित सहिता में इस सचित का अभाव हान पर भी छन्द परिमाप मे बरी-करी इस सिष के अनुसार तकारण करना चाहिए, यथा-राष्ट्रमिद" (अ॰ १३ १,५) का उचारण राष्ट्रह करना बाहिए। अपर्वप्रानिसाल्य के अनुसार अ० क कतिस्य प्रयोगों में -बाहम् के स का रण हा जता इ और फिर स्तरसचि हो अनी है<sup>लक</sup> समा---मुरमाकम् + वर्षाय=भुरमादायीय (अ० १ ५,६)- अरमाकम् + दूरम् = मुस्मादेदम् (अ॰ ३ र४४) अस्मार्कम् + द्वती = मुस्माद्वीती (अ॰ ana 3) 1 ई- aid- 3 £8 1

(स) ऋ० प्रा० तथा वा० प्रा० के अनुसार, पदादि र् श्र प् स ह से पूर्व पदान्तीय म् का अनुस्वार वन जाता है भे; यथा— होतारम् + रिल्म् धार्तमम् = होतारं रिल्म् धार्तमम् (ऋ० १,१,१); वर्धमानम् + स्वे= वर्धमानं स्वे (ऋ० १,१,८), मित्रम् + हुवे = मित्रं हुवे (ऋ० १,२,७)। ते० प्रा० का मत है कि र श प् स ह से पूर्व म् का लोप हो जाता है और उपधा के स्वर का अनुनासिक वन जाता है भे; यथा— प्रत्युष्टम् पर्कः मत्युष्ट परक्षं (तै० मं० १,१,२,१); सम् + जितुम् च प्रितम् (तै० सं० ५,१,१०,२) तम् + पर् = तर्षर् (तै० सं० ५,५,२,६); त्वम् + ह = त्व र ह (तै० सं० २,६,११,१)। तै० प्रा० ने अन्य आचार्यों के मत का भी उद्धेख किया है जिसके अनुसार म् का लोप होने पर उपधा का स्वर अनुनासिक नहीं बनता है और उसके पश्चात् अनुस्वार का आगम होता है (दे० टि० ७६)। परन्तु मुद्रित तै० सं० मे पहले मत का अनुसरण करते हुए उपधा के स्वर का अनुनासिक रूप दिखलाया गया है।

अ॰ प्रा॰ तथा कतिपय अन्य आचार्यों के मतानुसार, र् श्ष् स् ह् के अतिरिक्त य्व छ से पूर्व भी पदान्तीय मकार का लोप हो कर उपधा के स्वर का अनुनासिक वन जाता है । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि अनुस्वार का प्रयोग मृलतः श्र स प् ह् मे पूर्व ही होता था और र से पूर्व म् अविकृत रहता था, जैसा कि सुम्नाज् शब्द में प्रयुक्त म् से स्पष्ट हैं । अनुस्वार का प्रयोग-क्षेत्र निरन्तर बढ़ता चला गया और कालान्तर में सभी व्यञ्जनों से पूर्व और अनुनासिक स्पर्शों के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा। सभी व्यञ्जनों से पूर्व पदान्तीय म् को अनुस्वार का आदेश करके पाणिनि ने भी अनुस्वार के बढ़ते हुए प्रयोग को प्रोतसाहन प्रदान किया ।

विशेष— मंहिताओं के कतिपय उदाहरणों में पदादि व्यक्षन से पूर्व र्द्रम् के पदान्तीय म् का लोप हो जाता है  $^{c}$ , यथा— सम् + र्द्रम् + गार्वः = सम्। गार्व (ऋ॰ १,७२,६), र्द्रम् + मुन्द्रासुं = र्द्रमुन्द्रासुं (तैं ॰ सं॰ ४,१,८,२)।

| 112 | सर्भिः प्रकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्रिश् सब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ग) | अधिकरार प्रातिशास्त्रों के अनुसार परादि यू व् हो परान्तर्ति स् मान में हुँ हूँ में परिणत हो जाना जा समुद्र्यम् सुन्नर सुन्न हुं जुंह में परिणत हो जाना जा समुद्र्यम् सुन्न सु | हिंदू", नेपा—<br>दे +    = जर्वें<br>दे -    वर्जें<br>स्टेट्ट इमी (का<br>स्टेट इमें कि प्रातीय<br>स्टेट इस्टेट किया के प्रातीय<br>स्टेट किया के प्रातीय<br>स्टेट दे के प्रातीय<br>स्टेट इस्टेट इस्टेट इस्टेट इस्टेट इस्टेट इस्टेट इस्टेट इस्टेट<br>स्टेट इस्टेट इस् |
| (   | (ब) पाणिनि ने मतानुसार किस पदादि ह से परे खु हो उस<br>म् बा खु है। रहता है और जिस ह से परे न्हों उस<br>मू बा जू बन आता है और इस सम्बन्ध में एक सार्तिन<br>पदादि हु से परे व मू न्हां इस से पूर्व आने ।<br>विकास से कम्मा मूँ मूँ मूँ में परिचत हो आता है। गर्ति<br>सि॰ वी॰ में इस सिंच के निम्मितिशत उदाहरण दिं<br>स्वरूपित किन्नु सुने किस स्वा, किसू स्वरूपित, वि<br>वेदिक परिताओं में इस सिंच निवाम वा को द उर्ते<br>वैदिक परिताओं साथा माहामान्यों में सुसे इस जिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स पूर पदान्ताव<br>मार्ग पदान्तीय स्<br>१   बाधिया तथा<br>थे क्ये हिं— किस्<br>स्टॅं ह्लाइपति।<br>टेल नहीं है और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### वैदिक स्वाकरण

सिंध के नदाहरण मिलते हैं।

नदी मिय इ । वैदिक वाक्सव में प्रातिशाय्यों के निवमानुसार होने बारी

(ह) स्पर्श से पूर्व आने वाला पदान्तीय म् उस स्पर्श के वर्ग का पञ्चम वर्ण बन जाता है दे ; यथा—भूद्रम् + क्रिट्प्यिसं = भूद्रफूट्प्यिसं (ऋ॰ १,१,६), अहम् + च = अहम्रं (ऋ॰ ८,६२,११), भृद्रम् + नः = भृद्रन्तः (ऋ॰ १०,२०,१)। परन्तु अधिकतर पाण्डुलिपियो तथा मृद्रित संहिताओं में इस सन्धि-नियम का पालन नहीं किया गया है और अनुनासिक स्पर्श के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग मिलता है, यथा— भृद्रं कंट्रिप्यिसं। अनुनासिक स्पर्श के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने की प्रयृत्ति को पाणिनि से भी प्रोत्साहन मिला है (दे॰ टि॰ ७६)।

# ८. पदादि स्

- पेटे. (क) जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं (दे० अनु० ५१ ख), पदान्तीय क् में परे पदादि स् आने पर इन के मध्य क् का आगम होता है। यदि पदािं स् से पूर्व पदान्तीय ट् न् आए, तो ट् न् के पश्चान् त का आगम होता हैं। यदि पदािं स् से पूर्व पदान्तीय ट् न् आए, तो ट् न् के पश्चान् त का आगम होता हैं। यथा— वर्षट् +स्वाहां = वप्ट्रस्वाहां (तै० सं०७, ३, १२); अप्राट् + सः = अप्राट्रसः (ऋ० ९०, ३२, ७)। उवट ने ऋ० प्रा० के भाष्य में उद्धृत इसी उदाहरण में 'सः' से पूर्व त का आगम दिखलाया है, परन्तु मैने ऋ० के जितने मुद्दित संस्करण देखे है उन में से किसी में भी त का आगम नहीं दिखलाया गया है।
  - (ख) ऋ॰ में 'चित्' के पदान्तीय त् से परे आने वाले 'स्कर्मनेन' के पदादि स का लोप हो जाता है<sup>८६</sup>, यथा— चित्+ स्कर्मनेन = चित्कर्मनेन (ऋ॰ ९०, ९९९, ५)।
  - (ग) प्रातिशाख्यों के अनुसार उद् उपसर्ग से परे आने वाले स्था तथा स्तम्भ् धातुओं के आदि स का लोप हो जाता है ", यथा— मा + घोपा + उत् + स्युः = मा घोपा उत्थुं (अ० ७,५२,२); उत् + स्तुमान = उत्तमान (वा० सं० १७, ७२); उत् + स्थिताय = उत्तिभान (ते० सं० ७,९, १९, ३), उत् + स्थितम् = उत्तिभतम् (ऋ० १०, १४९, २)। परन्तु ऋ० के पदपाठ में उद् उपसर्ग तथा स्थितम् के बीच अवग्रह नहीं दिखलाया गया है और केवल 'उत्विषतम्' स्प दिखलाया गया है। इसी

118

प्रसार वसीमार्ग (= क्यू + स्तुमिता व • ३० ८ ५, ९) में भी वनार तमा मात के मध्य अलग्रह नहीं दिग्लामा मना है और परमा में धरितास्त ज्यों वा त्यों दिग्लामा मना है। त्र- क्या में मा हव धार्म के दिग्ला नहीं है। प्रतिकारणों के तिवान से मिस तिवान ना प्रतिप्रत्य करते हुए पाणिन स्था तत्या स्थम प्रतिज्ञों के आहि स वा शीन न कर्य न्ये स्थापन के द का सबल अवान सू जनाना है और पुन हव च वा बस्तिक क्षा कर्या। वान्तु महिनाओं में इम त्रवार के आहि कर्या हा बनन नग सिला है। वान्तुक्व महिनाओं में इम त्रवार के आहि कर्या हा बनन नग सिला है। वान्तुक्व महिनाओं हम त्रवार के आहि कर्या हा बन्द वाह में क्षा का वाल्य के हम ताने वाल कर्य पाति के आहि स हा पूलव्यण आग्न कालाव स हा जाना ह रा। वाणिकासि ने इम गोनी प्रपाणि के विमानित्यन उत्ताहणा दिव है— मान हस्तुक्व वाल क्यो मान सा।। परमा महामाया में सम्ब स्तुक्तिक एं

### ९ पटान्तीय विसर्जनीय

५५. दस पहले (अबुः ६७) बतान जुके हैं कि आदियान्सों के अतुमार ह तथा कर परन्त में नहीं मिलन है और कथा नथा अन्यत्म बणा में वे देवर विसर्वनाथ परन्त में में ती मिलन है और कथा नथा अन्यत्म बणा में वे देवर विसर्वनाथ परन्त में आता ह (००००)। जुज विषेष परी में रूपण का में आता करा है। तथा में पर पर क्षा में परन्त कर मातियान्सों क न्या परन्तान विषय का राष्ट्रन किया परा है। अन्त एवं इस परन्त जातियान्सों क स्वातुमार परन्तीय विषय की साथिय का मात्र के में और उनके परन्तान व्यवस्थान पालित तथा परन्तान विद्यान के में स्वात्म कर परन्तान विद्यान के स्वात्म कर पालित तथा परन्तान विद्यान कर में किया विद्यान के में विद्यान के स्वात्म कर पालित तथा परन्तान विद्यान के स्वात्म कर प्रात्तान कर प्रात्तान विद्यान के स्वात्म कर प्रात्तान कर प

अग्रोप ब्यश्चनों से पूच धदान्तीय विसर्नेतीय

(६) क्ष्ये पुत्र आज वारा प्यान्तीय विवाजनीय जिह्नाम्शिय में और प्रकाश पुत्र आने वारा उपच्यानीय में परिण्य हो जता है वा दिवाय अ अविकृत बहुता है \*\* यथा—दिष्णा - कर्मोण्ड विग्लो×कर्मीण

; K

र्टीय हैं

शयवा विष्णोःकर्मीण (११० १,२२, १९), इन्हें + पर्च= इन्ट्र×पर्घे अथवा इन्द्र- पर्च (१६० १,७,९)। मुद्रित संहिनाओं में जिलामृजीय तथा उपभानीय का प्रयोग उमश्राय है और क् मृष् क् से पूर्व विसर्जनीय ही मिलता है थे।

- विशेष— पटपाठ तथा ऋ॰ प्रा॰ (४,८०) है अनुसार, वैदिक प्रयोग "अटो पितो" (ऋ॰ १,९८७,७ = पपा॰—अट्टः + पितो हिते), मे प मे पूर्व वियर्जनीय का क्षो माना जाता है। परन्तु अनेक पास्चात्य विहानों के मता-नुसार, अदो में अद + कु की सन्धि है और इसमे जुदस एप नहीं है पके।
  - (रा) जिस पदादि क् त प् के तुरन्त पञ्चात् श प् स आए, उसमे पूर्व आने वाला पदान्तीय विमर्जनीय अविकृत रहता है , यथा— चनापनः क्षोभेणः (तै॰ सं॰ ४,६,४,१); ज्ञात हेतुः स्तरेत् (श०८,१,११), द्रिसः प्सायात् (श॰ वा॰ ३,५,४,३४)। पाञ्चात्य विद्वानों के मतानुसार, विदिक प्रयोग "अध् क्षरेन्तीः" (श०७,३४,२) में क्ष में पूर्व विसर्जनीय का लोप हुआ है १२६, वयोंकि पं॰ वा॰ (१,२,९,६,१७०) में इसी मन्त्र का पाठ "अधः क्षरन्तीः" मिलता है। परन्तु इस मन्त्र के पद्पाठ में केवल "अधं" पद माना गया है।
    - (ग) संहिताओं में कतिपय विशिष्ट शब्दों के आदि में आने वाले क् प् में पूर्व फुछ शब्दों का पदान्तीय विसर्जनीय म में परिणत हो जाता है: और यदि ऐसे स से पूर्व क्ष का से भिन्न स्वर (उ ई व क इत्यादि) हो, तो स का प् वन जाता है। प्रातिशाख्यों में ऐसे शब्दों की परिगणना की गई है । इह प्राव्शा के लिये उपाचरित संज्ञा का प्रयोग किया गया है। उपाचरित-सिन्ध के लिये उपाचरित संज्ञा का प्रयोग किया गया है। उपाचरित-सिन्ध के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखत है— दिव. + पीर = दिवस्परि (ऋ० १,१२१,१०), पत्नीवत. + कृष्टि= पत्नीवतस्कृधि (ऋ० १,१४,७); मातुः + पदे= मातुष्पदे (ऋ० ४,५,१०); छो.+ पिता= छोष्पिता (ऋ० १,८०,१६)। प्रयेण सभी संहिताओं के समारों में उपाचरित-सिन्ध नियमपूर्वक होती है । यथा— परः पा= परस्पा, आयुः + पा= आयुष्पा, दु + कृत= दुष्कृत, नमः + कृरिण= नमस्कारेण । परन्तु कतिपय समारों में, जिनका पूर्वपद श्रेयः, सुष्यः, छन्दः, अन्तः

~

पुर प्रस्तवणा (ऋ०० १० ९)।

115

इत्मादि हो, क् प् से पूर्व ओने वारा विसर्जनीय अविकृत रहता है (दे टि॰ ९४) यथा—- क्षेत्रं कत (अ॰ ५ २० १०) सुत त्री (अ ११ ७१०) बन्दपक्षे (अ०८९,१२) अनुतुपत्रि (अ. ११ ॰ १५) हुत प्रदानम् (तै स॰ इ २ ९ ७) बृहि पृरिधि (त॰स॰ २ ६, ६, २) बुहि प्राण (तै॰स ६,१ १,४)

विशेष- पूर्वते स्वर्पेति अहुपति तथा बार्ट्याय समासों में व क से पूर्व रिफिन विसर्ननीय का इ. बनता ह<sup>भवक</sup>। रिफित विसर्जनीय के लिय देखिये अनु ० ५६। वर चुना में स्वंपति रूप भी मिलता है।

म परिणत हो "मता है" यथा-- देवा + चुकुम = देवाहबुकुम ( म 1 -, , ७, १२) <sup>९५३</sup> अुद्धीलय +श-य = अुद्धीवयुद्दश्चर्य (वा स १४,१८) य + तुः = यमें (क १, ४४) देवा +तस् = देवालस् (班 4, 44 95)1

(ध) च्छ और त् वे पूथ आने वाला पशन्ताय विश्वर्गनाय क्रमश इर और स्

विद्योप- क आ॰ के अनुसार वैदिक प्रयास मी चिन् (ऋ 1, १९९, इत्यारि) में च् से पूर्व विसन्तीय का की वन गया हैं पर द्व पादचात्व विद्वानों के मतानुसार इस सचि म निम्निष्तित पद हैं। ह म+दु+बित=सी चिन्। क प्रा ४ ४० दे अहुसार, बहिक प्रवान आवतम (% १ ९० ४= पगा - भाव + तम ) म द ते प्र विसर्तनीय का इ वन गया ह । आनु मं रिक्ति विमजनाय है (दे ह १०७)। परन्तु पांचाय विद्वाना का मत यह है कि-- आवतम =आवत (√३ वा छ० प्र पु० ए ) ∤तम ै। यशपि वृ से पूर्व दिवित विश्वनीय का साधारणतथा इद बन जाता है यया- एसं (प्र 1 १८९२) तथापि स्वेचका आर स्वेचना में स का र्चनता है परान्तीय विसन्तीय के साथ परात्रियुट ठ्वा सिंध सहिताओं 🗎

नरी विश्वी है। (क) क का से शिक्ष स्वर के पदचात आने बाटे पटातीय विसर्जनीय से <sup>बना</sup> वैदिक स्याकरण

हुआ स कितपय तकारादि गब्दों से पूर्व ष मे परिणत हो जाता है और उस के परिणामस्वरूप परवर्ता त् का ट् बन जाता है। स के मूर्धन्यत्व के सम्बन्ध मे विस्तृत विवेचन आगे (अनु॰ ६९-६५) देखिये। यहा पर केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि समासों मे और सर्वनामों से बने तकारादि रपों से पूर्व स का मूर्धन्यत्व सभी सहिताओं में नियमपूर्वक होता है और ऋ॰ मे इन से भिन्न अवस्थाओं में भी होता है रेण्ल; यथा— दुस (दुः) + तर्रः = दुष्टरंः (ऋ॰ ३, २४, १) रेण्ग, गृहुस्पतिंस (मृहुस्पतिं.) + स्वा = गृहुस्पतिंद्वा (वा॰ सं॰ ४, २१)।

- (च) श्रष्स से पूर्व आने वाला पदान्तीय विसर्जनीय परवर्ती ध्वनि (अर्थात् श्रष्स्) में परिणत हो जाता है या विकल्प से विसर्जनीय ही रहता है रेंद्र यथा—वः + शिवर्तमः = वृद्दिश्वर्तमः अथवा वः शिवर्तमः ( ऋ० १०, ९,२), देवी + पृट् = देविष्ण्ट् अथवा देवीः षट् ( ऋ० १०,१२८,५); पृतं + स्पृत्वाः = नृस्सुपत्ताः अथवा नृ सुपत्तां (ऋ० १०,१२८,९); पुतं + सम् = पुनृस्सम् अथवा पुनृ सम् ( ऋ० २, ३८, ४) । सहिताओं की पाण्डलिपियों और मुद्रित प्रन्थों में श्रष् स् से पूर्व प्रायेण विसर्जनीय ही मिलता है।
- विशेष— (१) कतिपय समासो मे पूर्वपद का रिफित विसर्जनीय (दे० वानु० ५६) उत्तरपद के स से पूर्व र वन जाता है और उत्तरपद के स का मूर्धन्य हो जाता है "; यथा— धूर्पर्देम् (ऋ० १०, १३२, ७; पपा०— धूर्पर्देम् (ऋ० १०, १३२, ७; पपा०— धूर्पाहें। (=धू + साहों, ते० सं० १,२,८,२, वा० सं० ४,३३), वन्धदेम् (ऋ० १०,१३२,७; पपा०— वन्ऽसदेम् ) " का भारीषेदया (ते० सं० ६,२,९,४) " वा० सं० ४,३३)।
  - (२) वैदिक प्रयोग "पर्रातो चिंद्यता" (ऋ॰ ९,१०७,१, पपा०—परि । इतः । सिल्चत्) मे ऋ॰ प्रा॰ (५,१७) के अनुसार विसर्जनीय का स्रो वनता है १९ग ।
  - (छ) यदि पदादि श्र ष् स के तुरन्त परचात् अघोष स्पर्श आए, तो इस प्रकार के श्र ष् स से पूर्व आने वाले पदान्तीय विसर्जनीय का लोप हो जाता

115

[ ५५

इत्यादि हो, क्षृ पु से पूर्व आने वा ग विसर्जनीय अविष्टत रहता इ ( > टि॰ ९४) यथा— केर्यक्त (अ॰ ५ २० १०) <u>सुत</u> त्री (अ १९ ७१०) छद्पक्षे (अ०८,९,९२) अन्तुपात्रे (अ ११

९ १५) हुत प्रदानम् (तै॰ म॰ ३ २ ९७) गृहि परिचि (स॰स २६,६,२) बृहि प्रीण (तै॰स॰ ६,९ १,४) पुर.प्रस्वणा ( ऋ॰ ८ १०० ९)।

चिद्योप--- पूपति स्वयंति अहुवर्ति तथा <u>बार्</u>गाय शमासों मंग क्से प्र रिफिन विसर्जनीय का इ बनता इ वन रिफिन विसर्जनीय के त्य देखिय अनुक ५६। पराद्धासा सम्बंपति रूप भी मिलता है।

(प) च छ आर त् मे प्य आने बाल पदान्ताय विसर्जनीय हमश झ और व म परिणम हो जाता है । यथा-- देवा + खुकुस = देवानयुकुम ( न 10, २७, १२) भेर अञ्चीवय + छ वं = अञ्चीवयुक्त दे (बा स १४, १८) स + ते=बल ( २०१, ४४) देवा +तस्मृद्यातः

(おって ツッカリ)1 पिरोप- क प्रा॰ के अनुसार वैदिस प्रयास सो विन् (ऋ १,१९९) १० इत्यादि) में चू से पूर्व विसञ्जनाय का की बन गया है। पर पाण्यात्य विकामों के मतानुमार इस सचि में ।नम्निण्यित पण्युं पर स+ड+बित=मो चिन। क प्रा॰ ७ ४० वे अनुसार, वरिव प्रयोग भावतम (ऋ १९० ४= प्या॰—अध्व + तम ) म ख ते प्र

विसन्तीय का र्वन गया ह। आवु संरिक्ति विनर्जनीय है (दे हि 100) । परन्तु पान्नात्य विद्वाना का मत य" हे कि- आध्वतम = मुक्ति (√य का छ० प्र पु•ए ) †सर्म । यद्यपि च् से पूर्व रिक्ति विमननाय का सापारणतया इह बन जाता है यथा- पूर्व ( क्र १८९ - ) तथापि स्वेचक्षा और स्वेचना सदस वार् बनता है। परान्तीय विसन्तीय के साथ परादि स्ट्रका सीध सीहताओं ह

नहीं मिखता है । (**ङ) अ भा**से शिक्ष स्वर देपऱ्चान् आनं वाळेपना तीय विस्कैनाय से <sup>दरा</sup> हुआ स कतिपय तकारादि शब्दों मे पूर्व ए मे परिणत हो जाता है और उस के परिणामस्वरूप परवर्ता त का ट वन जाता है। स के मूर्धन्यत के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन आंग (अनु • ६१-६५) देखिये। यहा पर केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि समासों में और सर्वनामों से बने तकारादि हपों से पूर्व स का मूर्धन्यत्व मंभी संदिताओं में नियमपूर्वक होता है और ऋ॰ में इन से भिन्न अवस्थाओं में भी होता है उपने ; यथा— दुस (दु · ) + तर्रः = दृष्टरंः (ऋ० ३, २४, १) 'णा; महुस्पितिस (मृहस्पितिः) + ह्वा = मृहस्पितिष्ट्वा (वा॰ मं॰ ४, २१)।

- (च) श्प्स से पूर्व आने वाला पदान्तीय विसर्जनीय परवर्ता म्विन (अर्थात श्र प्स्) मे परिणत हो जाता है या विकल्प से विसर्जनीय हो रहता है रेंद्र यथा—वः + शिवतम = वृश्चित्रवर्तमः अथवा वः शिवतमः ( ऋ० १०, ९,२); देवी + पुद् = देविष्यट् अथवा देवीः पट् ( ऋ० १०,१२८,५); नुः + सपत्नीः = नुस्सपत्नीः अथवा नुः सपत्नीः (ऋ० १०,१२८,६), पुनेः + सम् = पुनस्सम् अथवा पुन सम् ( ऋ० २, ३८, ४) । संहिताओं की पाण्डिलिपियों और मुद्रित श्रन्थों में श्र प्स्ते पूर्व प्रायेण विसर्जनीय ही मिलता है।
- विशेष— (१) कितपय समासों में पूर्वपद का रिफित विसर्जनीय (दे० अनु० ५६) उत्तरपद के स से पूर्व र वन जाता है और उत्तरपद के स का मूर्वन्य हो जाता है ''; यथा— धूर्पर्दम् (ऋ० १०, १३२, ७; पपा०—धूः इसदेम् ), स्वर्षाम् (ऋ० १,९१,२१; पपा०— स्वः इसाम् ); धूर्पाह्ये (=धूः + साह्ये, ते० सं० १,२,८,२, वा० सं० ४,३३), व्रत्पर्दम् (ऋ० १०,१३२,७; पपा०— व्रतः इसदेम् ) '' अश्वरीधंदया (ते० सं० ६,२,९,४)' प्राः
  - (२) वैदिक प्रयोग "प्रशितो पिञ्चता" (ऋ॰ ९,१०७,१; प्पा॰—पिरे। इत:। सिक्चित्र) में ऋ॰ प्रा॰ (५,१७) के अनुसार विसर्जनीय का सो बनता है<sup>९९ग</sup>।
    - (छ) यदि पदादि শ্ব प् स के तुरन्त पश्चात अघोष स्पर्श आए, तो इस प्रकार के श्र प् स् से पूर्व आने वाले पदान्तीय विसर्जनीय का लोप हो जाता

शिष्य प्रकरणम् [ ५५

हैं \*\* यया— मृन्दियें + स्पोतित = मृन्दिम् सोसीस (ज 1, 1, 1)

हे अमृद + स्थ = स्पुत स्थ (ज ६६९,६) तू + स्थर= ९

स्थर (ज ० ५ ५६,५) ति (निस्) + स्थित (स्युत) = तिर्धन (ज १ १६५,०) तु (हम) + स्युति (स्युति) = दुस्ति (ज 1, 1, 1)

क्षा, वा० जा तथा न० जा० दश रोष या विभान स्थते

है (दे० टि० १०) और कृ जा० (१ १०) में इसे सम्बदस्वन

सीय कहते हैं। अंश्रा तथा गणिति इस सीय के सम्याय में जीत है और कारायान ने विकर्कांग्रस्तीय वे वंतियव विचान दिया हैंगां। सिंदातों में अधिवनर पायद्वित्यों और मुद्रितम में में इस नियम में पालन नहीं निया गया है और विस्तानीय मा लोग गर्दी दियानाया गया है। आउमार में अपने ऋश्वे के सम्बद्ध में इस वियम या पालन दिया है। अपत्रिय पारपास्य विद्वानों मा मत ह कि निम द्वा यु स्व दे द्वारत समार आतस्या अवस्था अनुमाशिय में नि आप उत्त क्ष्य पू से स्व केनी वाते मत्ताय विस्तानीय या वैद्वानियम गेप होता है भा ह स्वेत मिनानिवित उदाहरण दिये जात ह— जुत्त बुक्त अर्था अनुमाशिय के स्वार्थ स्व क्ष्य प्रस्त स्व

१) मि (मि) र स्वरुप (त्रा० ७,१,७)। यसपि पदराव दे अनुशि इन वानों उदाहरणों में या स्त्रे पुत्र विस्तवस्था नहीं है तथानि नायल माम्प (विदेत स्वाधानस्थल स्वरूप) हे पाठ कुल व्हाहित्रोक्षणें म विम्नजीय दिखानायां गया है। कै स्व० ४ १४ १६ तथा ते ता २ ५,५,५ म ओ कुल अव 'बाठ वित्या है उदाने सामार पर पद्मालयां विद्यानों ने यह त्या विद्यत दिया है। हस सम्बन्ध ।। १ ड्रेन्ट्रेर (Alt Gr I Nachtrage p 194) वा मत है कि ता ता कुल " प्रदा सम्मोधन का रूप है और स० स० तथा दे ० ता व बा कुल " प्रदा विमालि ने एक्यपन का रूप है।

(स) इए समाधों में उत्तरपर के द्र वृक्ष से पूर्व पूचल के दिसर्जनाय को लीप हो नाता है और कतिराय समाधों में नियमनीय का लोग होने पर उसकी उपचा के का को दीच हो नाता है कि सवा— कृष्टिंगई (स

#### वैदिक ब्याकरण

48.

१०,१५,३; परन्तु पपा०— वृद्धित्रम्यः); द्योसंशितः ( अ० १०,५, ६७, पपा॰— द्योऽसंशितः)। पारनारय विद्याद इन उदाहरणों से विसर्जनीय जा लोग मानते हे और यह मन नमुनित प्रतीत होता है। यदिय वा॰ सं॰ ५,८ में अनु-ज्ञुया, रुजु-ज्ञुया और हृद्गिया हम मिलने हैं, तथापि तं॰ सं १,२,७ में अञ्चाद्यवा, रुजु-ज्ञाया हुर्गु-ज्ञुया हम निर्देन हैं।

# स्वरों तथा घोप व्यजनों से पूर्व पदान्तीय विसर्जनीय

रिफित विसर्जनीय — स्वरों नगा गोप प्यक्षनों से पूर्व काने पाले पहानीय विमर्जनीय मी मन्धि या गर्णन पर्दन में पूर्व यह बतलाना आवर्यक है कि प्रातिकाल्यों ने विमर्जनीय के यो मुग्य सेट किये हैं — (१) रेकी या रिफित विसर्जनीय, और (२) करेकी या कारिफित विसर्जनीय। रतरों या गोप व्यजनों से पूर्व रेफ में परिणत होने वाले विसर्जनीय को रेकी या रिफित पहेते हैं। रिफित विमर्जनीय मूलतः रेफ का प्रतिनिधि हैं और प्रातिशाख्यों के पदान्तीय निगम के अनुमार (टे॰ अनु॰ ३४) यह विमर्जनीय में परिणन हो जाना है। प्रातिशाख्यों ने ऐने शब्दों की परिगणना की है जिनके अन्त में रिफित विमर्जनीय आता है (दे॰ दि॰ १०७)। का तथा का से भिण रचर के तुरन्त पद्यात् आने वोले विमर्जनीय को भी रेकी या रिफित विसर्जनीय कहते हैं (दे॰ दि॰ १०९)। जो विसर्जनीय कभी रेफ में परिणत नहीं होता है, उसे जरेकी या कारिफत विसर्जनीय करते हैं।

सिन्ध-चर्णन की विभिन्न पद्धतियां—प्रातिशाख्यों का अनुकरण करते हुए मैन्डानल आदि पाखात्य विद्वानों ने स्वरों तथा घोष व्याजनों से पूर्व आने वाले पदान्तीय विमर्जनीय का रेफ मे परिवर्तन, लोप या ओकार दिखलाया है। इस सन्धि के वर्णन मे पाणिनि ने एक भिन्न और मौलिक पद्धति को अपनाया है। पाणिनि ने पद के अन्त में आने वोले स का म् (पारिभाषिक रु) में परिवर्तन करके (८,२,६६), अघोष व्याजनों (राम्) से पूर्व तथा अवसान मे रेफ का विसर्जनीय बना दिया (८,३,५५), और घोष व्याजनों तथा स्वरों से पूर्व उसे रेफ हो

व्यक्तों से पून न तो पदान्ताय विसर्पनीय है और न विसर्जनीय-धीय।
पाणिनि क सतादुगार यह मुख्यत्या बदान्तीय रेफ की सीच है। इसी
दिन्ने मोदीन्दाजित प्रमति वेदावरणों ने इस कीच के क्ष्मि यूष्टर प्रदाण
कता नर उसे स्वादि-थाचि प्रकारणम् 'नी सहा दा है। सातत्व में
पाणिन को रेफ-सीच प्रतिवादनों न रिफिल विस्तर्काच न सान्धि है
है विसे श्रुक ग्रा• (३२५) में रेफ-साचय च कहा गया है।
५७ (क) मिदि का के सुरुत परवाद आने वाठ कारिक्ट विसर्जनीय से सर्ग

17.

आए, तो प्रातिचारनों के अनुनार उपचा के अकार (अर्घाद विद्यार्गनंव मे पून के अकार ) और विश्वजनीय दोनों के स्थान पर भी बन जाना हैं ' यहा- च + अपूर्व = यो अंदर्श (खू = ६१, २) । भी के पर्भात आने वाले का के पुरस्तका के नियं अनु ४४ देखिये। (आ) हता प्रकार जब को के द्वारना परनाद आने वाले आरंपिन विद्यार्गीय से पर नोई भोग स्थान आए तक उपधा के अवहार तथा विद्यार्गीय दोना

के स्थान पर को बन भारता है<sup>क</sup> जया— देव + देवोशें ≈ देवो देवेशें (ज ३ १५)। विदेश्य— (१) ज्याविक जयोग ' त्रुचेता सार्जद" (३ २४ ४४ <u>= प्रकेत</u> + सार्व, भ र से पूच आने चोठ बदान्ताय विस्तनाय और उपयो कर्य दोनों के स्थान पर का जन समा हैथक परना बाक संक्र का 13 और

िये बनिषय विद्वान सूर्व वां सहमा और इक बदुर्या ए॰ वा स्प मानत हैं<sup>। स्प</sup>। (ग) गरि का वे द्वारना परवाद आने वाल आस्पिन विसर्जनीय से रेक्स से

Ac-

भिन्न कोई भी स्वर आए, विसर्जनीय का यकार वनता है और य का लोप हो जाता है । यथा—  $u \cdot + \underline{g} = \underline{a} = u \cdot \underline{b} = \underline{a} \cdot \underline{b} = \underline{$ 

- विशेष—(१) यदि पटान्तीय विसर्जनीय की उपधा के अ पर अनुदास ( या अनुदास ने बना स्वरित ) हो और उस विसर्जनीय से परे अ से भिन्न सोदात स्वर (अस् ) आए, तो मैं० सं में उपधा के ऐसे अ का दीर्घ बन जाता है और उपर्युक्त नियम के अनुसार विसर्जनीय का लोप हो जाता है; पथा— देवेभ्यां: + इन्द्रांष = देवेभ्या इन्द्रांष ( में० १, १,१)।
  - (२) वैदिक प्रयोग "महो क्षांदिस्यान्" ( ऋ १०,६३,५) में क्षा से पूर्व विसर्जनीय और उपधा के क्ष के स्थान पर क्षो वन जाता हैं, और "पीवोंपव-सनानाम्" (=पीवं: + उपचसनानाम् वा० सं० २१,४३) में विसर्जनीय का लोप हो कर पुनः गुणसन्धि हो जाती हैं। विर्णन
  - (घ) यदि आ के तुरन्त पश्चात् आने वाले अरिफित विसर्जनीय से परे कोई भी स्वर आए, तो उपर्युक्त नियम [५७ ग] के समान विसर्जनीय का य् बन कर लोप हो जाता है (दे वि २०५०, यथा— सुता:+ हमे= सुता हुमे (२६० १, ३, ४)। परन्तु जब इस प्रकार के विसर्जनीय से परे कोई घोप व्यञ्जन आए, तब अधिकतर प्रातिगाल्यों के अनुसार विसर्जनीय का सीधा लोप हो जाता है । यथा— विद्या: + वि = विश्वा वि (१६० १, ३, १२)।
  - ५८. (क) अ अथवा आ के पश्चात आने वाले रिफित विसर्जनीय को झोकारत्व,
    यकारत्व तथा लोप आदि उपर्युक्त विकार नहीं होते हैं। और उस से
    परे जब कोई स्वर या घोप व्यक्षन आता है, तब वह अपने मूल-रूप रेफ
    में परिणत हो जाता है<sup>१००</sup>, यथा— मातर अग्नि (ऋ० ५, १८, १),
    प्रनेर म (ऋ० १०, ५७, ५); स्वर हुइ (ऋ० २, ३५, ६), वार्र्षवायती (ऋ० ८,९१,१)। प्रातिशाख्यों के अनुसार, इन सब उदाहरणों
    में पदान्तीय वर्ण रिफित विसर्जनीय है जिस का संहिता में र वन गया
    है, परन्तु पाणिनि ऐसे सब ख्पों में र ही मानता है जो स्वर तथा घोप
    व्यक्षन से पूर्व अविकृत रहता है (दे० अनु० ५६)।

| 188                                                               | सिध प्रकरणम्                                                                                                                                                                               | [ 48 40                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| अयवा घोकार<br>( २० २,९८,<br>६ ४८,१७ (<br>( २४० ८ २ <sup>१</sup> , | इ त्रयाय भा ामस्ते हें िनम रिफ<br>हो आता <sup>के</sup> व्याम— अ <u>छा</u> +<br>, पपा⊶— अन्पारिते ) वर्ष + ऐ<br>पपा — बहुरिति ) उद्ये + रोम<br>९ ) स्त्रे + रहीणा = स्रु <sup>3</sup> रहीणा | डार्डु=अधा हर्डु<br>श्व= वर्ड एवा (क<br>शम् = उत्पा रोमुगम्<br>(वा•स॰ १९२०)। |
| विस्ततनाय ( ः<br>भाए तो विम<br><b>इंट्य</b> = स्री<br>( ऋ• १,१ ः  |                                                                                                                                                                                            | जर या घाप व्यक्त<br>यथा— ऋषिमि †<br>:+होतां=अुग्निहोतां                      |
| विसत्ताय का<br>यथा—स्त्रीर<br>(ऋ९६१                               | प्यस्म विद्रक प्रयोगी स पदादि स्वर्प<br>। लोप हो जाना है और फिर स्वर<br>स्तीय (ऋ•५७८ पपा•— स्वर्धि<br>। ९० पगा•— सृसि । सा । दुदे)                                                         | मिश्र हाजातः ६<br>ति ऽड्व ) भूग्या दद<br>।                                   |
| से पूद उसक<br>देता है और<br>ह <sup>रर द</sup> ेश<br>नाश ≕ दूण     | व प्वपः में धुर हा ता कतिपय उत्तः<br>तिरिक्त विक्षानीय क्षुत्र हो कर उपध्<br>उत्तापन के पदादि दत्य का सूर्यन्य<br>ता— दुर + दर्थ = दूकम दुर<br>तर्म दुर + दाग्रः च दूकाग्रः।               | ग के ज का दान वना<br>में परिणत कर देना<br>+धी =दूदी दुर+                     |
| (ল) নহি বিদিন                                                     | विसन्तीय में परे रेफ आए तो रि                                                                                                                                                              | रत विसर्पनीय का लोप<br>रशः यद्या                                             |

पुनां रुपाणि (अ० १ २४ ४) आहि + स्मीसि - असी रक्षांति (ज्ञा ७,१५ १०) रहे + ग्रीद = रहे ग्रीद (बा स व १४ १६ त स व ५ ५,१६)। ६० मरि एवद सद तवा स्वद स्वतायों के प्रव ए० पु० स्पी - क्रमण स्व स तवा स्व - ते परे कोई व्यक्त आए, तो स्वके वरातीय

हो जाता है और उत्था के हस्य स्वर का दीच हो जाता हैं<sup>११</sup> स्वा— मान + रकम् = मावा रकम् (२०१,१०५१) पुन + स्वाणिः विसर्जनीय का लोप हो जाता है (१३ ; यथा — एपः + कुविः = एप कुविः ( ऋ॰ ९,२७,१ ), सः + वाजी = स द्याजी ( ऋ॰ ४,३६,६ ), स्य:+ बाजी = स्य बाजी (१६० ४,४०,४)। उपर्युक्त (अनु० ५७) साधारण नियम के अनुसार, क से भिन्न स्वरों से पूर्व इन पदों के पदान्तीय विसर्जनीय का कोप हो जाता है और अ से पूर्व पदान्तीय विसर्जनीय तथा उपधा के अप के स्थान पर ओ बन जाता है; यथा— एुपो क्षेस्ति ( ऋ० २,१२, ५ ); स्रो क्षुपः ( ऋ० १,१०३,५) । ऋ॰ में स्वरों से पूर्व स्थ. का कोई प्रयोग नहीं मिलता है। अवसान में अर्थात् अर्धर्च के अन्त में आने पर इन का विसर्जनीय साधारण नियम के अनुसार अविकृत रहेगा, क्योंकि उस से परे कोई ध्वनि नही है जो विकार करे; यथा— पुद्धिष्ट स॰ ( ऋ॰ १, ७९, ११ ); चुक्र एषः ( ऋ॰ ३, ४८, ४)। परन्तु मैक्डानल का यह मत पूर्णतया प्राह्म नही हैं कि पाद के अन्त में इन पदों का विसर्जनीय विद्यमान रहता है गरे, क्योंकि जिस प्रथम या तृतीय पाद पर अवसान नहीं आता है उस के अन्त में आने वाले एपः आदि का विसर्जनीय पदादि व्यक्षन से पूर्व अविकृत नहीं रहता है और छित हो जाता है; यथा— एप वार्चम् ( ऋ॰ १०, ७१, ५)। मैक्डानल ने जो उदाहरण दिये है उन के 'स.' तथा पुष. अवसान में अर्थात् अर्धर्च के अन्त में आते हैं। परन्तु अ० या॰ ४, ९६ द्वारा निर्दिष्ट ''सः पर्लिकीः'' ( ऋ॰ ५,२,४ ) में तृतीय पाद के अन्त में आने बाले सः का विसर्जनीय व्यक्तन से पूर्व भी अविकृत रहता है।

- विशेष—(१) यदि सः से पूर्व नज्समास का क जुड़ा हो, तो व्यञ्जन परे होने पर इस के विसर्जनीय का लोप नहीं होता है ११४ और विसर्जनीय-सम्बन्धी साधारण नियमों के अनुसार सन्धि-विकार होता है; यथा— असं + म्योभून् = असं मयोभून् (तै॰ सं॰ ४, २, ११,३)।
  - (२) कितियय वैदिक उदाहरणों में व्यक्षनों से पूर्व सः के विसर्जनीय का लोप नहीं होता है और कहीं कहीं उस के विसर्जनीय तथा उपधा के अकार के स्थान में झो और झा भी बन जाता है, और कहीं विसर्जनीय का स्मी

ς١,

हो जाता है<sup>१९५</sup> यथा— स पर्लिंडनी (ऋ०५२,४) सो चि**र्** (स. १, १९११०)[त्र सनु० ५५ घ]सा सु(त्र १,१४५, १ पपा —स । जु) बृद्धि यस्तव (क ०८,३३ ६ पपा — बृद्धि। स । तर्य) सस्पदीष्ट (ऋ॰ ३ ॰, २१ एगा॰— सः । पुदीय्ट्र)। (३) क्तिपय सज्ञा भवनाम तथा अव्यया के श्वर स पूब कहाँ-वहीं सहिताओं

में स के विश्वतीय का काप हो चाला है और हा के अन तथा परवर्ती न्वर के बीच फिर सिंध हो चाती हरार यथा— स +कोर्पधी =सीर्पधी (अ०८ ४३९) स +ु्ड=साई (ऋ २, १३ ११) ≡ + भुस्मै≃सालं (ऋ॰२ ९७६) स + इस्+ ड=सर्दे (ऋ 1 ३२ १५) स +इमाम् = सेमाम् (वा॰ स॰ २९ ५४ त॰ स ४, ६६,६) स + प्रना + भनाकेण= सैनाऽमींकन (त॰ स ४,३ १३,३ म्ब॰ २, ९ ६)। अत पदसचि तथा पदसचि में नित

### (स्थम्यभात cerebralization)

मति (मूधायभाव)—सीध क विवेचन में यह तथ्य विशयतया उक्रव नाय है कि संस्थानभाषा में मूख यभाव की प्रवृत्ति उत्तरीत्तर बढता गई है (द॰ अनु॰ २६)। ऋग्वेद मा तुलना स उत्तरकालीन ददिक बाङ्ग्य स सूधन्यव्यति बोरे द्वादा का आधिक्य ह । सूधन्यव्यति बार वैश्वि शाद दा निणयों म विभक्त किय जासकते हैं। प्रथम अणी में ऐसे शाद आत इ पिन वी मूर्थन्यथ्वनि प्राइत मानी आरती है। ते प्रा (१६८१४) नेते स॰ मं मिजने वाले पुरिण - बुगण - वृगण -इयादि शब्दा का परियणना का है जिनकी मूर्धन्यव्यनि प्राष्ट्रना (मौलिक) मानी जाती ह। पा अय विद्वानों के मतानुसार ऐसे वैकि शह किनी अनार्यभाषा सं लिये गये हें या इविश्सण्या कियी अनायभाषा के प्रभाव मे इननी मौलिन दन्त्यध्वनि का मूघन्यभाव हुआ है<sup>११</sup>। उत्तरकातीन सस्टन में ऐसे घानों का सच्या निर्त्तर बन्ती यह है जबकि ऋषिर में ऐमे बाद बहुत कम हैं। द्वितीय अणी में ऐसे अब्दों का समावेश है िनकी मोलिक दन्त्य धानि समीपवर्ती मूधन्य धानि या अन्यधानि कं प्रभाव से मूख्य में परिणत हो गइ है। इस मूर्धयभाव के तिये प्रातिशाख्यों में नित संज्ञा का प्रयोग मिलता है। समानपद में रहने वाले वर्ण के प्रभाव से जो मूर्धन्यभाव होता है उसका वर्णन अन्त -पदसिन्ध के अन्तर्गत माना जाता है। और भिन्न पद में रहने वाले वर्ण के प्रभाव से जो मूर्धन्यभाव होता है उसका समावेश पटसिन्ध में किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह वात ध्यान रखने योग्य है कि मूर्धन्यभाव का प्रमुख स्थान अन्तःपदसिन्ध में ही है और पदसिन्ध में होने वाला मूर्धन्य-भाव केवल अपवादस्य में मिलता है। इस लिये हम पहेले अन्तःपदसिन्ध की नित का वर्णन करेंगे और उसके पश्चात् पटसिन्ध की नित पर विचार करेंगे।

## अन्तःपद्सन्धि में नति

- ६२. (क) त् ध द्ध् का मूर्धन्यभाव यदि समानपद मे मूर्धन्य से परे त्थ्द्ध् आए, तो इनका कमशः ट्ट्ड्बन जाता है<sup>११८</sup>; यथा — पिप् + त = पिष्ट, निः + स्थित = निष्ठित (धातु के स के मूर्धन्यभाव के लिये दे० क्षनु॰ ६४), अव्-ड्रप् + धि = अविष्ठ्ढि (लो॰ म॰ ए॰)।
  - (ख) न् का ण्—समानपद में ऋ ऋ इ प् से परे न आने पर न का ण् बन जाता है । ' , यथा—' नृ+नाम् = नृणाम् , पितृ+नाम् = पितृणाम् ; पर्-न=पूर्ण, उप् + न = उक्ण, पूर्ण । न् और मर्धन्यभाव करने वाले वर्ण के मध्य स्वर, कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार तथा य् इ व इ में से किसी वर्ण के आने पर भी न का ण् हो जाता है । ' , यथा— अकें जं, गुम्णाति ।
  - अपवाद परन्तु यदि न् और मूर्धन्यभाव करने वाले वर्ण के मध्य उपर्युक्त वर्णों से भिन्न कोई वर्ण आए, तो न् का ण् नहीं बनता है १४१, यथा— रूथिनं, अर्धद्रयमानः। जिम न् के साथ कोई रपर्श व्यञ्जन (त् थ् द् आदि) संयुक्त हो उसका और पदान्तीय न् का ण् नहीं बनता है १२२, यथा— तुम्पन्तं, कन्देंन, पितृन् , पूर्यन्। अ० प्रा० तथा पा० के अनुसार, क्षुभ् भातु के साथ जुड़ने वाले विकरण के न् का ण् नहीं बनता और कितपय अन्य शन्दों में भी न् का ण् नहीं बनता है १२३, यथा— उद्योनाम् ( ऋ० ८,५,३७) तथा राष्ट्रानाम् ( ऋ० ७,३४,१९) में न् का ण् नहीं बनता है।
    - (ग) स का प्— यदि समानपद में स से ठीक पूर्व अ था मे भिल फोई स्वर,

396

रेफ सा क् आए ता क्या युवन जाना है<sup>१स</sup>, स्था-- अ्धि-सुं= अधिर्य गीर् (गिर्) + सु = गीप दिक् (दिस्) + सु = टिप्र। मूपन्यमान करने बाँदे स्वर और स् वे सध्य अनुस्वार व् अपना विसर्व नीय आने पर भी ख का यु धन जाता है", यथा- हुवीपिं, हुविएं अथवा हुवि हुं।

स्यि प्रकर्णम्

अरपदाद— जिस्स से परे का का इसभाग कह हो उनका प्नहीं बनका ह<sup>144</sup> यदा--- तिमार्भे तिचुनाम् तिस्र , द्रस मिर्मर्ति ।

मैक्डानल वासन है कि जिन गढ़न में अन्याशि भिणस्वर ड ड क रायादि के परचात्र आने वॉल व् वा मूधन्य रूप नहीं मित्रता है वे शार क्सिमा अन्य भाषा में देशिक स्मान्त स आए है<sup>। सब</sup> समा— हुनेस बिसं बुस इत्यादि।

### पदसचि में नित-

 (क) त्काट—ज्यम आ से शिल स्वर के पर्याद आने बावे पराचीन विसंजनाथ से बन हुए स का प्यन जाता है तब प्से परे आने वाले (अ॰ १ ३८ ४) बायुव + तान् = बायुष्टान् (अ २, १४४)।

पगदि स का ट्वन जाता है<sup>१</sup> यथा— श्रीष् +श्वा = ग्रीष्ट्वी (म) न का ण्—परि म पर्श दुरु, पुनद्, इन्द्र बाद्, स्वंद्र, रक्षां (रहे) िक्षां (शिक्षं) पु इत्यादि कविषय पूनपदी के दूप के निर्मित से मु, न नु, प्रमुख, पुना इत्यादि वतिपय परवर्ती पर्दे के न् वा ग बन जाता ह<sup>१६८</sup> यथा--- परि + म = परि ण (ऋ • ९ ४१ ६) मे मु=प्र ण (१९० ५ १, ७) इ.में + प्नम्=इट ज्लम् (१९० १, १६३ २) इ.व. + ल्या = इ.व. एणा (ऋ॰ १०, १९ २) वार्र न = बाज (कः २४६) पुनर् + नुयामुस् = पुनेशवामसि (अ प १४ ७) रक्षे 🕂 च = रक्षो ण (बा॰ स ३, ३ ) गिक्षो 🕂 न = निर्ह्णाण (क • ७,३२ २६) सो + सु+ चु= सोपुर्ण (ऋ 1 34 4) 1

(ग) स का प्—अभि, उ (अकेटा या सन्धियुक्त, यथा— मो, प्रो इत्यादि), कू, वि, ति, जु, नू, हि, त्रि, द्वित, णित्रे, उरु, क्रती, पिद इत्यादि पदों से परे आने वाले √अम् धातु के सकारादि स्प (सिन्त, स्य इत्यादि), और सु, मः, स्यः, सीम्, स्मु, स्मुद्द इत्यादि गर्व्दों के पटादि स का प् वन जाना है रें '; यथा— अभि + सु + नः = अभी पुणः (अ० ४,३१,३); उरु + सः = उरु पः (अ०६,२०,५), क्रती + स = क्रती पः (अ०६,२४); कम् + उ + स्वित् = कर्म वित् (तं० सं०२,६,१९,२), आर्पः + हि + स्य + म्योभुवंः = जापो हि छा मयोभुवंः (अ०१०,९), जी + स्वस्थां = जी प्रध्यां (अ०३, ५६,५); दिवि + स्वत् = दिवि पेन्तु (ते० सं०३, २,१४,७); चित्रे + स्य = चित्रु वितास (तं० सं०४,०,९५,७)।

## ६४. उपसर्गस्थ निमित्त से धातु के दन्त्य का मूर्धन्यभाव

उपसर्ग के वर्ण के निमित्त से कितिपय धातुओं के टन्त्य वर्ण का मूर्धन्यभाव हो जाता है। यह मूर्धन्यभाव उपसर्ग और धातु का समाम न होने पर तथा इन के नमास में भी हो जाता है (दे० टि० १३०)।

(क) प्र, परां, निर्, हुर् तथा पिरं उपसर्गों के र् के निमित्त से नी, नुद्, अन्, नम्, नु, नश्, हन् इत्यादि धातुओं के न् का और हि धातु के साथ जुड़ने बाले विकरण के न् का ण् वन जाता है १९०, यथा— प्र+ नीयते = प्र णीयते ( ऋ० ३, २७, ८ ), पिरं नीयते = पिरं णीयते ( ऋ० ४, १५, १ ), परां + नुदुर्व = परां णुदस्व ( ऋ० ७, ३२, २५ ); प्र+ हिनोमि = प्र हिंणोमि, निर् + हुन्यात् = निर्हंण्यात् ( तं० स० ५, ६, ९, १) । उपसर्गस्य निमित्त से लोट् के प्रत्यय कानि और अन, मान इत्यादि इत् प्रत्ययों के न् का ण् यन जाता है १२१, यथा— निर्ममाणि ( ऋ० ४, १८, २ ) प्रयाणें ( ऋ० ८, ४३, ६ ) ।

अपचाद — उपसर्गस्य निमित्त से √मी थातु के साथ जुड़ने वाले विकरण ना के न् का, पीरें उपसर्ग के निमित्त से √िह थातु के साथ जुड़ने वाले विकरण

नुदेन् वा और प्राउपसम के निभिक्त से नुष्ट तया पूर्ीन के न्काण नहीं बनता है<sup>११२</sup> यथा— प्र सिनाति (स ९८ ४ ६ ) पुरिहिनोर्मि (त ७ ९०४ ६) प्रनष्ट- प्रपीनम् (ना ॥ ९० ८७)। यदि √हन् घातु के न्से पूबवर्ती आप का जीप ही जाए तो न् काण नहीं बनता है<sup>११६व</sup> यथा— अभिग्रम्नित (ऋ॰ ६४६, १ )। (स)म् नाप— अनु अभि, अपि अति प्रति, परि वि नि तथा सु ल्यसर्गी के पदान्तीय इ उ के निश्चित्त ग नकारादि धातुओं व स वा प् वन जाता इऔर √वस्थाता वे ऐसे सवारादि रूप निन से परेस्वर या यबार भाता इ उम के पदादि स् का खु अन जाता है<sup>सा</sup>, यथा--नि + सिम्यु = नि विश्व ( २० ५ ८३ ८ ) परि + सस्यो = परि पस्वज (ऋ॰ ३ ९३ ५) परिं ; सितु=परिंचति (ऋ ९ 454) 1 उपसर्ग और धातु वे भाज स क ( अट् आगम ) का व्यवधान दोने पर भास्था सह सिच सद् स्वम्ब् (बास्वत्र) इत्यादि धातुनी के स का य कन जाता है ए यथा— अधि + अत्याम = मध्येद्वास् (अ०१२१११) असि 🕂 भसि छन् = भुज्यरिष्टन् (बा स॰ ३० ९ ते० स० ९ ८ १९) पुद्ति + असेस्वत्रत् = पुष्यंसत्रत् ( 30 3 360 w) 1

सन्धि-प्रकरणम्

126

**६**५

अपयाद — सप् सन्, स्ट्रप स्ट्रह स्ट्रूड् क्टू, स्ट धानुओं ना स्तवा अन्य भादुवा ऐसा स निस से परे दू आए वर उपनगस्य निर्मित ने व् में परिचन नहीं होता हरा स्था- पुरिसर्पेत (अ ५११ १) विर्मष्टा (७०८ १०० १०) प्रतिस्तिम् (जः ९ १६)। वर्ष मे परे स्थि पति ने परे क्ष्मु और मधि तया अभि से परे स्कन्द्र माइ के भारि स्वाप् नरी बनता है स्स यया — अनुमेविंधर (ऋ व २३ १५) परिं स्मृणीदि (अ०७ ९९ १) अधि स्वन्द (अ०५ 24 ()1 नमास-सचि में बति-**٤**4

उपनय और भाद का समान होने पर नति के सम्बाद में व सर

वैदिक स्थाकरण

परन्तु अन्त.पदसिन्ध की कुछ ऐसी विशेषताएँ भी हैं जो पदसिन्ध में नहीं मिलती हैं। अन्तःपदसिन्ध में होने वाली नित्त की विशेषताओं का वर्णन धानु॰ ६२ में किया जा चुका है। अब हम अन्तःपदसिन्ध की अन्य विशेषताओं का वर्णन करेंगे।

# स्वर-सन्धिविषयक वैशिष्टा

- ६७. इयङ्, उचङ्—धातुओं के अन्त में आने वाले इ ई तथा उ ऊ, स्वादिगण के विकरण इनु, और ईकारान्त तथा ऊकारान्त एकाच् प्रातिपदिक
  भू भू धी स्त्री श्री भी इत्यादि (दे० अनु० १४३-४४) से परे अजादि
  प्रत्यय आने पर इन के इ ई का इय् (पा० इयट्) और उ ऊ का उच्
  (पा० उवट्) चन जाता है, यदि इनको गुण या वृद्धि की प्राप्ति न हो<sup>१४६</sup>;
  यथा—िश्च्यत् (√िक्ष + अत्); युयुवे (√यु + लि० का ए), िश्चये
  (धी + ए); भुवि (भू + ड)। तुन्, सुधी, िवृभू इत्यादि कतिपय
  प्रातिपदिको की सन्धि के सम्बन्ध में प्रयोग-भेद मिलता है<sup>१४७</sup>। तै० सं०
  और तै० बा० में अजादि प्रत्यय से पूर्व इन के अन्तिम ई ऊ का कमणः
  इय् उच् चनता है, जबिक ऋ० तथा वा० सं० आदि में कमशः य् च्
  चनता है [टे० अनु० ६ (छ)], यथा—तुन्नवंम् (तै० सं०) और तन्वम्
  (ऋ०), सुधियः (तै० बा०) और सुध्धः (ऋ०), विभुवंम् (तै० सं०)
  और विम्वंम् (ऋ०)।
  - ६८. (कं) ऋ का रि— यदि धातु के ऋ से परे तुदादिगण का विकरण श, भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में आने वाला यक् प्रत्यय, अथवा लिङ् का यकारादि असार्वधातुक (दे॰ टि॰ १४८) प्रत्यय आए, तो ऋ का रि वन जाता है<sup>१४८</sup>, यथा— श्चियतें (√मृ 'मरना' से ); क्रियतें (√कृ 'करना' से ); श्चियासम् (√मृ का आलि॰ ड॰ ए॰)।
    - (ख) ऋह का इर् उर्— धातु के अन्त में तथा उपधा में आने वाले ऋ का इर् बनता है, और घातु के जिस ऋ से पूर्व प्, म्, अथवा च हो उस का उर् बनता है<sup>१४९</sup>, और जिस इर् उर् से परे व्यझन आए उस के इं उ का दीर्घल (अर्थात् ईर् ऊर्) हो जाता है<sup>९५०</sup>; यथा— क़िरित (√गॄ+अति), गीर्थतें (√गॄ+यते), गीर्ण

द्वितीयोऽध्यायः

था॰ स॰ (९७ ५६) सै॰ स॰, वा॰ सं॰ तथा ग॰ बा॰ म धीर्मना पाठ मिस्ता है।

अपवाद — कतियम समासों में प्रवेशन्तम निमित्त से भी उत्तरपद के स्वाहि से सा प्रति मनता है!" यथा— हिन्दि स्वक (अ०१० १६८ १) ट्रिड स्वक् (अ०१ १६७) तो-संश्वासम् (अ०५ १०४) जुड्डीसर्वस् (अ०८ २१ १०) तो-स्विम् (अ१४ १०१) पृति-मुक्यम् (ते०स २१ १२)। परन्तु द्वसम्बन्धमं अनैक मेरोपोन भी है यथा— यो पंसा (अ०८ १४१) तो विनिद् (अ०६ ५११)।

#### अन्त पटसान्धि की विद्योपताए

६६ पर ने अन्दर पातु और कुनजराय के स्था नाम इत्यादि और तदित प्रताप के मध्य पातु और निर्माण (निर्मू) के मध्य तथा प्रतिपर्मिण और मिमणि (शुरू) के मध्य नामे नामे बीच सो आप पदसी में (Internal Sandhu) बदत है। पदमी पर (External Sandhu) के अभिकार नियम सायापणाया अन्त पदसचि में भी नाम होते हैं। भादि सार को श्रीय की प्राप्ति होती है! . सवा— ऐस ( रह में ), बीक्षेत् ( रहस में ), बीबिंड ( रिस्ट्ने ), बार्स ( रख से )।

# न्यञ्जनसन्धिविषयक वैशिष्टा

- ७०. ध्यञ्जनों का लोग-
  - अन्तः पर्रात्य से पतिषय स्वजनो पा छोप हो जाता है। जिन परिस्थितियों से व्याननों का छोप होगा है जन का संक्षिप्त परिनय निष्ठ-लिखा है।
  - (फ) संयोगान्त पद के अन्तिम व्यक्षन का लोप— पद के नव-त्वना के समय उमके अन्त में आने गाँठ संयुक्त क्याओं में न क्षत्तिम व्यक्षन का लोप हो जाता है'''; यथा— गोमान् (गोमान्य), दर्वत (दर्वतस्), क्षर्वत् (आंवत्)।
- अपवाद्— यतिषय भंगोगान्त पर्टो में इ से पर आने वाले म में भिष्ठ व्याजन या लोग नहीं होता है '\*', यथा— उन्नें ( उर्श्व सा प्रथमा ए० ), जमार्ट् ( √मृज् वा ल्ट्राप्ट प्र० पु० ए० ); बार्वर्त् ( √पृत् का छ० प्र० पु० ए० ); सुद्वार्ष् ( गुहार्ष्व या प्रथमा ए० ), दर्त ( √पृ या छ० प्र० पु० ए० )। परन्तु मदेद ( अर्द्युम् = √पृ या छ० म० पु० ए० )।
  - (म) स् तथा क् का लोप पद के अन्त में जो मंयुक्त व्यक्षन आते हैं, या वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्भ वर्ण तथा सम्म में में किसी वर्ण के परे रहने पर जो संयुक्त व्यक्षन आते हैं उन मंयुक्त व्यक्षनों के आदि में आने वाले स्त तथा क् का लोप होता है! , यथा — शृट् ( भृरज् का प्रथमा ए० ); अर्थक ( अभक् †ए + त = √भज् का छङ् प्र० प्र० ), काष्ट्रतट् ( काष्ट्रतिष्ट् का प्रथमा ए० — काशिका ); तृष्ट ( तस् + का )।
  - (ग) स् का लोप— सकारादि, रेफादि तथा धकारादि प्रत्यय से पूर्व धातु तथा धातुसम्बन्धी प्रत्यय के स् का लोप हो जाता है (१०; यथा—असिं (अस्+ सि= √अस् का लट् म॰ पु॰ ए॰ ), मृबितारं (भिवतास् + रः = √भू का लट् प्र॰ पु॰ व॰); शाधि (शास् + धि = √शास् का लोट् म॰

| ( /गू +न) पूर्वर्त ( /पू + यते) पूर्ण ( /पू +न)। जव वर | हो गुण या |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| पृद्धि की प्राप्ति हो तब इद उद नहीं बनता है बधा- √प ह  | विपेति ।  |

६० दीर्घरच तथा खुद्धि— अन्त पदशीय म नहीं नहीं आतिपदिन पाठ विनरण हत्यादि ने हमा न्वर वा दीर्घ हो जाता है। कतिग्रम वर्षे में भा ह है ड ऊ कर अद ना लुटि वी आति होनी है।

धाणका वन्द्र

124

(क) ह्य का स्था स्थ्य स्थ्य निष्ठ अवारा त अक्ष से परे ऐसा साववाहक (वै॰ दि॰ १४८) प्रस्य आए विस के आदि में अन्तरसा या अनुतारिक व्यवन हो तो अ वा दीव यन जाना है ' वर्षा- सर्वाद (सर्वनन) भवासि (अन्दिन) भवासि (अन्दिन) अन्तरात जातियदिक में परे एक्बचन की व्यवादिक और पर कहा आ वनता है, पराद व्यवस्था की प्रसादि और दिस्तन की अवारादि विविक्त और पर कहा आ वनता है, पराद व्यवस्था की अवारादि तेया स्थापित दिस्ति की दिस्तन की अवारादि विविक्त और पर कहा आ वनता है।

पराय नहान को अकाराहि स्था सवाराहि विभक्ति और व कार पार्टी पराय नहान को अकाराहि स्था सवाराहि विभक्ति और व कार्या के डि॰ क कास्त से पूर्व क का जनता है <sup>१९६</sup> यया— नासंस्थाम्याय देविक देवेच्य हेवेचुं। (क) अ है ज का दीधाय— यह अनन्त आ से परे एवा वकाराहि प्रस्क

आए जो सावधातुरू (दि॰ १४८) तथा इन्त् ( नि॰ १५६) नहीं है तो सह के अरिता इन्द्र स्वर ना नाथ हो जाता ह<sup>14</sup> यसा-- श्रु<u>तापुर्ते</u> ( अन्य-१२०३ + श्रुप्ताप्ति ( अप-१२४४ ) च्रीवर्त ( √कि-१४६) श्रुवर्त ( √क्ष-१४६) (ग) अहे ड कर का त्रीर्थरस-- अवारान्त इकारान्त वधारान्त तथा

(ग) अ हुं उ क्ष का श्रीचेत्य- अवरात द्वातन द्वातन द्वातन अभ्यात प्रतिचादक से पर ०००० में नाम ( नर्नमास ) निर्माण अनित का इंड कर वार्ति हो नाना हर्रण यथा— हेवार्तम पुत्रनीमास कृतुनाम विवृत्तात ।
(य) अ हु इंड उ मा अह की सुनित- विताय प्रत्या संपूर्व पात

नया ज्ञातपदिन क समानाकरा को युद्धि को आदित होती है<sup>40</sup> समान्य खुरामं ( √गर्से हो) समर्दि ( √यू को) खुकार ( √ह स ) खिकार्य ( √वि हो) सम्बद्धि ( शिक हो) आर्चल (मृतर से) पार्थिय ( पृथियों को) स्तार्थर। ग्रह, खुक शया व्यक्त वर्षा स्तार्थ को सिक बहु वा खाएम गीता हु उस के छाप श्रीच होने पर पांछ क आदि स्वर को गृद्धि की प्राप्ति होती हैं। ५६; यथा— ऐत् ( √इ से ); कोक्षेत् (√उक्ष् से ), कीहिंष्ट (√ऊह् से ), क्षार्त (√ऋ से )।

## व्यञ्जनसन्धिविषयक वैशिष्ट्य

### ७०. व्यञ्जनों का लोप-

अन्तः पदसन्धि में कतिपय व्यञ्जनो का लोप हो जाता है। जिन परिस्थितियों में व्यञ्जनों का लोप होता है उन का संक्षिप्त परिचय निम्न-लिखित है।

- (क) संयोगान्त पद के अन्तिम व्यक्षन का लोप— पद की हप-रचना के समय उसके अन्त में आने वाले संयुक्त व्यक्षनों में से भारतम व्यजन का लोप हो जाता है<sup>१५७</sup>, यथा— गोमान् (गोमान्स्), दर्दत् (दर्दतस्); श्रद्धत् (अर्हनत्)।
- अपवाद कतिपय संयोगान्त पढों मे द से परे आने वाले स से भिन्न व्यञ्जन का लोप नही होता है<sup>१५८</sup>, यथा — ऊर्क् (ऊर्ज् का प्रथमा ए०), अमर्द् (√मृज् का लड् प्र० पु० ए०), आर्वर्त् (√वृत् का छ० प्र० पु० ए०); खुहार्त् (सुहार्द् का प्रथमा ए०), दर्त् (√वृका छ० प्र० पु० ए०)। परन्तु अर्दर् (अर्द्रस् = √वृका छ० म० पु० ए०)।
  - (ख) स् तथा क् का छोप पद के अन्त में जो संयुक्त व्यञ्जन आते है, या वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण तथा ऊप्म में से किसी वर्ण के परे रहने पर जो संयुक्त व्यञ्जन आते हैं उन संयुक्त व्यञ्जनों के आदि में आने वाले स् तथा क् का छोप होता है<sup>१५९</sup>; यथा— भृट् (मृस्ज् का प्रथमा ए०), अर्मक्त (अभक् +स् +त = √भज् का छुड् प्र० ए०), काष्टतट् (काष्टतक्ष् का प्रथमा ए०— काशिका), तुष्ट (तक्ष् +क्त)।
  - (ग) स् का लोप— सकारादि, रेफादि तथा धकारादि प्रत्यय से पूर्व धातु तथा धातुसम्बन्धी प्रत्यय के स् का लोप हो जाता है <sup>१९०</sup>; यथा— आसी (अस्+ सि= √अस् का लट् म॰ पु॰ ए॰), मृतितार्रः ( भिवतास् + रः = √भू का लट् प्र॰ पु॰ व॰); शाधि ( शास् + चि = √शास् का लोट् म॰

118

(**u**)

पु॰ ए०)। छड्द रूपों में घातुकै हम्न स्तर के पत्तात और अनु नासिकवर्त्रित र कों तथा उपन में से किसा वण से पूर्व अने वॉल प्रत्मयों के इट् तथा इट् आगमों के मध्य आने वाले, और अनुगातिक वर्जित राशों तथा उपम के किन्हीं दो वर्णों के मध्य में आने वाते स् (पा• सिन्') का लोप हो जाता है<sup>स्स</sup> यया— अर्ह्नुत ( √कृ मे ) भकृषा (√कृसे) सक्रमीत् (अक्रम्†इ†स्†र्+र्=√क्रम् क छ॰ प्र• प्र• प्र•) सब्द (अबुर्+स्+त≔ √ बुग् का छ प्र• प्र• । अर्थुंडा (अडुर्+म्+धास् =√डम् का छ॰ म प्र∙ ए॰ )।

जुलने पर को प्रायण जदाचसहित होत हैं कतिपय घातुओं के उपमा के म् का लोप हो जाना है (बान, चवस के वर्णे से पूव ज्के रूप में और क्रम से पूर्व अनुस्तार क रूप म रहता है (११) यथा- लुनिर्क (√अव्ह+न्तर्+तिष्) मनिर्क (√भन्त्+नम्+तिष्) धुक (√अर्+क) द्विनित् (दिन्+"नम्+तिर्) खस्त (√क्स्+ क) मुज्यते (√मण्ड+यक् +ते) दशति (√दश्कालर्ष प्र ए॰) सर्वति (√सान्कालर्प्र॰ पु॰ए॰) तथा स्वर्तने ( √सन्द् से) में चातु पर उदाख रहते हुए भी उपधा के मृश्म शेप हो जाता है। परनु दक्षिये — दुष्ट (√दश् +च) सुक्त (√सन्द्+ क) तया स्तुब्द (√स्तर्ज् +क)।

मतुमासिक स्पर्शं तथा अनुस्तार का लोप- इन ऐने प्रत्य

इसा प्रकार कतिएय प्रत्यकों से पूर्व कुछ सकारान्त सथा नकारान्त भातुओं के अन्तिम अनुनासिक सर्ग का लोप हो जाता है और इन में से अधिकार उदाहरणों में प्रत्यय पर अदात्त रहता है। । यथा- यूत (√यम् + फ) रेट (√श्य - फ) नुट (√नम् + फ) शुट (√ण्य + च ) हुव (√हन +क) मृत (√मन्+क) सुव (√तर्+ र )। कुछ धातुओं केन् बालाप और उपघाके आर दार्घ हो जाता है। यथा— खात (√सन्+च) साति (√सन्+िच्)। पर 3 यति (√यम्+िकन्) इति (√रम्+िकन्) तथा गि 🗗 🗸 गम् + चिन् ) इत्याि शब्दों में घातु पर बदात रहता है।

व्यञ्जनादि विभक्ति तथा तिस्ति प्रत्यय से पूर्व नकारान्त प्राति-पिटकों के अन्तिम न् का लोप हो जाता है<sup>१८५</sup>, यथा— रार्जिभः (राजन्स-भिः); राजुकः (राजन् + क); रोमुशम् (रोमन् + श)।

(ह) द् का लोप— द् से परे द् आने पर पूर्ववर्ती द् का लोप हो जाता है और लुप्त द् की उपधा में आने वाले हस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है यदि उसे गुण या बृद्धि की प्राप्ति न हो । , यथा— गूढ (गुड् + ड = √गुड् + क्कार), लीड (लिड् + ड = √लिड् + क्कार)। हकार के डकार-सम्बन्धी परिवर्तन के लिये और सह तथा वह धातुओं के क्ष में होने वाले विकार के लिए दे० कनु० ७३।

## ७१. प्रत्ययों के दो मुख्य भेद-

अन्त.पदसिन्ध के विचार से प्रत्ययों के दो मुख्य भेद किये जा सकते हैं— (१) यकारवर्जित ब्यक्षन से प्रारम्भ होने वाले प्रत्यय, (२) और यकारादि तथा स्वरादि प्रत्यय । इन प्रत्ययों का विशेष अन्तर यह है कि प्रथम श्रेणी के प्रत्ययों से पूर्व प्रातिपदिक तथा धातु आदि के अन्तिम व्यक्षन में प्रायेण वैसा ही विकरि होता है जैसा कि पदसिन्ध में होता है, परन्तु द्वितीय श्रेणी के प्रत्ययों से पूर्व प्रातिपदिक तथा धातु आदि के अन्तिम व्यक्षन प्रायेण अविकृत रहते हैं; यथा— मरुद + भि:=मुरुद्धिः; मरुद + अस् = मुरुतेः; अद्दित्तं ( अद् का लट् प्रव् पुव वा ); अद्यात् ( अद् का विलिव् प्रव्याते ( अद् का लट् प्रव्याते ( अद् का लट् प्रव्याते ( प्राप् का स्वर्यों से पूर्व भी पातु का अन्तिम व्यक्षन प्रायेण अविकृत रहता है; यथा— मिर्च ने ते )। मकारादि, वकारादि, रेफादि तथा नकारादि प्रत्ययों से पूर्व भी धातु का अन्तिम व्यक्षन प्रायेण अविकृत रहता है; यथा— मिर्च ( अद् का लट् उव पुव एव ), श्रुम्न ( श्रुम्न र), हुन्वः ( अद् का लट् उव पुव एव ), श्रुम्न ( श्रुम्न र), हुन्वः ( अद् का लट् उव पुव एव ), श्रुम्न ( अप्याप का लट् प्रव पुव एव )।

# सघोषमहाप्राण स्पर्शी की सन्धि

७२. (क) घ् ध् स् का क् त् प्—यदि सघोष महाप्राण स्पर्शों से परे कोई अघोष व्यक्षन आए, तो वे अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिणत हो जाते हैंरिण;

द्वितीयोऽध्यायः

[ \*?

तम् = धूनस् (√रम् वारो॰ म॰ पु• द्वि॰) द्वे ध् विकार के रिय नाने (ग) देखिये। (व) घ् घ् म् का ग् द् घ्—सघोष महाप्राण स्पर्शों से परे अन्तरपा-नाजैत तया अनुनासिक्यनिन सघोष यचन आने पर ये अपने बग के तृतीय

स्रिध प्रकरणम्

111

वण में परिणत हो आते हें<sup>हर</sup> समा—र"प्+धि=पृन्दि डिमा #इस्+स्वाम् = ब्राप्णक्दुब्स्वाम् (प॰ त्रा॰) दुव् +त≈दुग्म (√इड+ क) व क ध निकार के लिये नाथ (ह) देखिये और ह के ध निकार के लिये बासु॰ ७३ देलिये । जमा कि हम पूर्व (ब्रामु० ∎। म) बतला चुने इं जिन प्रत्यशों कं आदि में ब्द्ब्नुम्ही उनके परे रहते ५ म् भविष्टत रहते हैं।

(ग) च्ड घ्भ अन्त बाले पकाच् धात्ववयय के गृद्व का घ्ष् भ्-धातु के एवाक्षर बार निम अवयव के आन में ख्रू ख्रू में में से कार्र बण आना हा, उस से पर मृ या ध्व आन पर या पदा त में, उस घालदबन के गृद्धानमधा य भूभ दन आता है<sup>सर</sup> यथा—<u>उप</u>दुध्ना प्रय० ए० उपर्शत अधूशत (श्र+ग्रुट्र + स + त्= √गृह् का छ॰ प्र उ॰ ए॰) मधारू (अ+टुव्+त=√टुर्वा व्व्प० उ० ए०) मधीस (√इप्नाउ ड॰ पु॰ ए॰) मार्ति भक्तम् (√रप्ना लोट् म॰ पु॰ दि॰ = १० १,१८३ ४)। शुक् (हुइ प्रातिपदिन ना प्रथमा प॰ )। दे॰ अञ्च० ३२७। √गुरु ३६ ह के ड और √दुर् ६ ई ६ म् कं सम्बाम में नीच बानु० ७३ देखिए। नैदिक सहिताओं में इस सीय विकार के सम्बाध में तुछ प्रयोग-भेर भी मिलता है, समा-√दूर का छङ् अधुक्षत् (ऋ॰ ३०, १४९, १) और <u>अदुक</u>्षद (पपा अपुद्धत्- अ० ३ ३३ १०)। इसी प्रकार √दह से बर्सत् (अ० ६ ३४) और वर्षत (पश॰ -धर्मत्- ऋ॰ ९ १३० ८) इत्यादि में मेद मिलता है।

(म) √घा के दघ्के द्वा च्— घा धातु के द्विक्त तथा धकारान्त अत दम से परे याँन तकार बकार स अववा व्य आए तो दस्के आदि द्का घ्वन जाता है। यथा— खुत्ते (दध्+ते) धूरम (दध्+ध) धुत्से (दध्+से) मृद्ग्वम् (दध्+धम्)।

- (इ) घृद्ध्भ से परे त कीर श्र का ध— धा धात के म्पों को छोड़ कर अन्य एपों में महापाण मधीप सार्श (पृट्ध्भ्) में परे आने वाले त और य का ध यन जाता हैं<sup>101</sup>; मधा—हुष्+त= वुग्ध (√दुद्+फ्त); गुद्+त=पृष्ठ (√गुर्+फ्त); ग्रुप्+च=चुद्ध (√नुप्+ फा),लम्+त=प्रध (√लभ्+फा); अनुप्+धा:=अर्पुद्धाः (√नुप् का छ० म० पु० ए०)।
- ७३. हका घ्ट्घ्थ्—
  - (क) ह् का घ्— रक्तरावि धातु के ह् का घू नन जाता है यदि वह पदान्त में हो अथवा उस से परे वर्गों के प्रथम, द्वितीय, नृतीय, चतुर्थ स्पर्श तथा द्र प् म ह् में में कोई वर्ण आए<sup>101</sup>, यथा— √वह् +क =द्रग्थ; √दह्+तुसुत्र =दर्ग्धंग; √दिह् +क =द्रिग्ध; √दुह्+क च्रुग्ध; √दुह्+तुसुत्र =दोग्धंग; अन्य उदाहरण अनु० ७२ में देशिये।
    - (स) ह् का द्—दकाराटि धातुओं ने भिन्न धातुओं के अन्त में आने वाले ह् का द् वन जाता है यदि वह पदान्त में हो अथवा उम से परे वर्गी के प्रथम, दित्तीय, नृतीय, चतुर्थ रपर्श तथा स् प् स् ह में से कोई वर्ण आए'ण; यथा— √लिह् + क = लीड (लिट्+ट)। अनु० ७२(८) में उक्त नियम के अनुसार द् से परे आने वाले त थ् का घ् यन जाता है, ध् का मूर्धन्यभाव हो कर द् वनता है, और पहले द् का लीप हो जाता है। दे० अनु० ७० (८)। द का लीप होने पर √सह तथा √वह् के अकार का भो वन जाता है रे०४, यथा— √वह् + तुमुन् = बोडुम्, √वह् + तवै = बोडुवै; बोडा (√वह् + तृच् + प्रथमा ए०); √सह् + तुमुन् = सोर्डुम् । परन्तु संहिताओं में सह धातु के ह का द् वनने पर इय के अ का आ वनता है रे०५, यथा— अपीलहः (अ+ √सह + क्त, ऋ० ३, १५, ४); साळ्ही (√सह + तृन + प्रथमा ए०, ऋ० ५,५६,२३); साळी (√सह + ध्यं; म० स० १,६,३१०५क); साद्वा (सह् + क्ता, मै० स० ३,८,५)।
      - (ग) द्वार सुद्द् स्तिह् के ह् का वैकिटिपक घ्— यशि पा॰ के मतानुसार झळ् (य्र्ज्व्ड् ग्ण्न स्को छोड़ कर सब व्यक्षन) से पूर्व और पदान्त मे हुह् सुद् स्तुह् स्निह् के हकार का विकल्प से घृ

| 110 | म"ध-दकर"न्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ •1                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | बना है और सु न बन्ने तर द बना हैं व तथा<br>किने बोन संविद्यार माँ में हुई सुई के दू सा स्वन्त है<br>सानुमों बा अभी सदम्ब है बहा — दुग्य ( //ूर् / क<br>७) सुम्य ( //ूर्/ क कर्ष पर भे ) नाना मुहुर्त<br>सा ६ ६००) का कर क्रानिस्ट त्रानेन्द्री तथा कराईके<br>सा द दराने हैं। त्रानु क्रमा करिना में में हुई सुई के ह<br>है और महर्मी क्रान्सस्ट, हम्मीवर्ग तथा कराईसे में | 80 9 Y<br>/5(†*<br>*5{**<br>E E E E                   |
|     | क्ष चुवन्त्र है।<br>इ— पद्मान्त सें और ब्याडन दि शुरु विशोधित सपूत <u>ज</u> म्मिह<br>कन्ना हुऔर परण्याय नियम से खुका कृषन जाना<br>जुम्मिक् (अ०९९ २९९) <sup>भण्य</sup> े।                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
|     | √नह के ह का यू और अनहत् के ह का द्र न स'<br>(*) में ] से एवं और परान्त में नह वाढ़ के ह का यू का<br>मदा— √नह +====== , √नह +====================================                                                                                                                                                                                                          | ग्ण् (परि≜<br>ह्या सु दिन<br>इन्स हैं <sup>ग्लब</sup> |
| (€  | ) क्षप्त के इत्काध्— क्षण्ये पूर्व (वर्ल्डने व से प्<br>इत्काथ वन बलाई १०० यस— कार्य (कार्मय)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4) m.£ .                                              |
|     | <ol> <li>पृतासाद का क— सिक् त्वा इसे परे नदर<br/>का क का अला है<sup>ला</sup> दक्ता— विविध्+ नि= विविधि<br/>ल्रास- पु० ए०) वद् +स्+ म्मिन = वद+ स+ प्<br/>(√वर्का ने० ४० पु० ए०)।</li> </ol>                                                                                                                                                                               | + <del> </del>   - 4   3   5                          |
| (•  | <ul> <li>र् तया इ का ट्र मद्यारि सुक्षिमीक श पूत की<br/>व तथा इ का ट्रका वाता इ स्थावर्ष में स<br/>(प्रका ४०) - तुगुक्त (प्रका ५०) ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | र सबस्य में<br>ज्ञाहरमु                               |

बैद्दिक व्याक्तम

(ग) प् तथा द् का इ— भकारादि सुन्विभक्ति तथा धकारादि तिङ् विभक्ति से पूर्व ष् का इ वन जाता है, यथा— षप् + भिः = पुट्भिः; पप् + भ्यः = पुट्भ्यः , विविष् + धि = विविद्िष्ट (√ विष् का लो॰ ग॰ पु॰ ए॰ ), मृष् + ध्वम् = मृहृद्वम् (√मृज् का लो॰ ग॰ पु॰ व॰; ज् का ष् अनु॰ ७५)। भकारादि सुन्विभक्ति से पूर्व द् का ड् वन जाता है, परन्तु धकारादि तिड्विभक्ति परे रहने पर जब ड् के निमित्त से घ् का द् बनता है तब पूर्ववर्ती द् का लोप हो जाता है (दे॰ भनु॰ ७० ड), यथा— तुराषाद् (ह् का ट्) + भिः = तुराषाद्भिः; तुराषाद् + भ्यः = तुराषाद्भ्यः ; लिट् (ह् का ट्) + धि=लेट् +िव= लेडि (√लिट् का लो॰ म॰ पु॰ ए०)।

अपवाद—परन्तु पदान्त में तथा हलादि विभक्तियों से पूर्व दुष्टष् "साहसी" के ष् का क् वनता है। पदान्त में √पिष् के प् का क् वनता है, यथा— पिण्क् (√पिष् का लड़ प्र० प्र० प्र० प्र० प्र० प्र० प्रक ह स्वनता है, यथा— पिण्क् (√पिष् का लड़ प्र० प्र० प्र० प्र० प्रक ४, ३०, ९)। पदान्त में सुजुष् "साथी" के ष् का द्वनता है। यथा— सुजुः।

## ७५. तालव्य व्यक्षनों का प्-

पदान्त में और कल् (अन्तस्था तथा अनुनासिकस्पर्शविर्जित व्यक्षतों) से पूर्व ब्रइच्, अस्ज्, स्ज्, स्ज्, यज्, राज्, आस् तथा छकारान्त और शकारान्त के अन्तिम तालव्य वर्ण का प् वन जाता हैं। यथा— । ब्रइच् +क्त्वा = वृष्ट्वा (अ०८, ३,२; पा० के अनुसार र का सप्रसारण और श्र का लोप), परन्तु । ब्रइच् +क्त्वी = वृक्त्वी (अ०१०,८७,२), । स्ज् + क्त = सृष्ट, अस्राट् (। स्ज् का छ०प्र०पु०ए०), परन्तु अस्थाक् (। स्ज् का छ०प्र०पु०ए०), परन्तु अस्थाक् (। स्ज् का छ०प्र०पु०ए०; अर० ४,५३,३); । स्ज् +क्त = मृष्ट, । प्यज् +क्त इष्ट (य का संप्रसारण); अयाट् (। यज् का छ०प्र०पु०ए०); । स्वाट् (स्वराज् का प्रथमा ए०; अर०१, ६१,९), अस्राट् (। स्वराज् का प्रथमा ए०; अर०१,६९,९), अस्राट् (। स्वराज् का छ०प्र०पु०); । स्वराट् । स्वराच्यां स्वराच का कही क् और कहीं ट् वनता

है<sup>१८९</sup> यया—नक् (नग्राति<sup>५७</sup> का प्रथमा ए॰, ४॰ ४, ७१, १) बुीबुन्ड ( बुद्दिनप् का प्रथमा ए॰, मै॰ स॰ १, ४, ११)।

तारूच्य व्यञ्जनी का कष्ट्यभाउ (Gutturalization) 32 शतिपदिकों के ताल्ड्य व्यञ्जन का कप्ट्यमान—स्ट्रम दिश्ति रण, प्रातिपदिकों का अनिस भा और क्युस्ति वृत्तमा खत् प्रातिपदिकों

का अन्तिम ज् पदान्त में तथा चरादि विभक्ति स पूर कप्ट्य रूपा में परिण्त हो जाता हरेटर सथा—स्पृक् ( प्रथमा ए॰ ) दिक् (प्रथमा ए ) दक् (प्रथमा ए॰ ) अपूरिवक् (प्रथमा ए॰ ) ख्रुपु ( हाज कांस व )। सतु॰ ७५ में परिगणिन चातुओं से बन इदन्त शतिगरिकों की छ'ड कर अन्य चनारान्त तथा जनारा त प्रातिपरिधे का अतिय ताल्य सर्ग पदान्त में तथा अलादि विभक्तियों से पुत काळा स्पर्ध में पारण्त ही जाता है<sup>१८६</sup> सथा— बारू (बायुका प्रथमा ए०) बागिम (तृ व )

& क् (জ ব্যাগখনাए॰) বি্লিক্ (বিলিক্রা গখনা 🛚 ) बुणिक (वणित् का प्रथमा ए⇒)। (ल) धातुओं के ताल्य ध्यक्षन का क्ष्क्र्यभाव— कन्नु अप में परि गणित धातुओं वा टोड कर अन्य चकारान्त तथा बकारा स धातुर्यो का अतिम मारच्य ख्या प्यान्त में तथा झल् से पूर्व क्ष्म्य स्पर्ध में परिगत हो आता है ( द॰ दि॰ १८३ ) सथा--- /पच + तवेन् =पर्ववे, √पव् +स्यति = प्रत्यति √प्रव् +क= पुनः अुग्राव् (√प्रव् वा छ प॰ पु॰ ए॰ अ १०, ४०६), √सुख्†तः सुतः समोद् (√ग्र का छ० प० पु० ए०) √भन्म् + स=भुक्त √तिन् +क = तिक

√ग्यम् +क=त्यक √भन्न-मक समार् (√भन् ना ਰ• प• प• ।। कतिपय स्तरादि तथा यकारादि कृतप्रत्ययों से पूर्व भी वकारान्त तथा जदारान्त घातुओं का अन्तिम तालब्य स्पन क्छ्य स्पर्श में परिणत हो जाता है<sup>रदा</sup> यथा— √अल् से <u>भाग</u>, √सज् से सर्ग √वस् से पार । अनु । अने जनुमार नकारान्त धातुओं के इर ना प् बनता है और अमु॰ ७४ क के अभुनार स् से पूर्व वृक्त क्वन जाता है; यथा— 🗸 रग्न + स्य+ति= ह्रस्यति । परिणामतः श्र का क् वन जाता है।

### ७७. प्कात्-

भकारादि विभक्तियों से पूर्व अप् "जल" प्रातिपदिक के प् का त् वन जाता है<sup>१८५</sup>; यथा— अझि., अझियः। सन्धि-नियम के अनुभार, पुनः क् का द् वन जाता है (अनु० ४८ क)।

### ७८. स्कात्द्—

- (क) कतिपय सकारान्त प्रातिपदिकों के स् का त्—भकारादि विभक्तियों से पूर्व स्ववंस, स्वतंबस् , मास् तथा उपस् प्रातिपदिकों के स् का त् वन जाता है और मन्धि-नियम के अनुसार त् का द् हो जाता है। प्या— स्ववंस + भि: =स्ववंदिः, स्वतंबस् + भ्यस् =स्वतंबद्धयः (वा॰ सं॰ २४,१६); मास् + भि: =माद्धिः (ऋ० २,२४,५); उपस् + भिः = उपदिः (ऋ० २,२४,५);
- (ख) फितिपय प्रातिपिदिकों के स् का द्— भकारादि विभिक्त तथा सु विभक्ति से पूर्व संस् ध्वंस् के अन्तिम स् का द् वन जाता है; और उन सकारान्त पदों के अन्तिम स् का द् वन जाता है, जिन के अन्त में वस् कृत्रस्वय जुड़ा होता है। " यथा— चुकुवस् + मि. = चुकुविदिः, जागुवस् + मि: = जागुविदिः। स्रंस् तथा ध्वंस् के वैदिक उदाहरण स्वय हैं।
- (ग) सकारान्त धातुओं के स् का त्— सकारादि आर्घधातुक (तिङ् तथा शित् प्रत्यय से भिन्न) प्रत्यय से पूर्व धातु के सकारान्त अङ्ग के अन्तिम स् का त् वन जाता है<sup>१८८</sup>, यथा— √वस्+स्य+ित =वत्स्यति, जिद्यस् + स+उ = जिद्यत्सु।
- (घ) सकारान्त धातुओं के स् का र्— छट् तथा छुड् प्र॰ पु॰ ए॰ के प्रत्यय त् (पा॰ 'तिप्') और म॰ पु॰ ए॰ के प्रत्यय स् (पा॰ 'तिप्') का छोप होन पर √'अस् वर्जित सकारान्त धातुओं के अन्तिम स् का पदान्त में कहीं कहीं द् बन जाता है और, यथा—अर्धत् (√धस् या पा॰ के

### द्वितीयोऽध्यायः



तथा स॰ पु॰ ए॰)। धातु के भ्कान्- पदान्त में सकारान्त घातु के स्कान् बन ue.

जाता है <sup>१९</sup> यथा— व्यंग् ( ब्रायम स छ॰ प्र॰ प्र ए तथा म पु॰ ए॰) भगोन् (भगोम् का प्रथमा ए॰)। महारादि तथा बकारादि प्रत्ययों से पूर्व भा मकारान्त वालु के मू वा न वन जाता है। यथा-भगोम (√गम् का छ० उ० पु॰ व०) जुगुन्वान् (√गम् । कपु वे)।

## टिप्पणिया

सक्षिकर्प संहिता" इस सूत्र पर कावि — 'वणानामर्थमात्राकालव्यवधार्न स सहितासको भवति" ॥ वा • प्रा • ३ ९५८ — वर्णानामेक्प्राणयीय संहिता ' ॥ त० प्रा॰ ५ १--- अथ सहितायमिक्शणमावे" ॥ तै॰ प्रा॰ २४ १- नानापदस धानसयोग पदसहितत्विभिधीयते"॥

'मरु १ ९७--- 'पर समिक्य सहिता' ।। या १ ४ १०९-- पर

वा• मा ६ ३--- पटान्तपदायी सिंध <sup>११</sup>॥ द्व• ऋ प्रा॰ ६ १४-अनोऽन्या पदसािधय <sup>१</sup>॥ ऋ• ऋ• २ ९— सहिना पर्प्रहति ।" इस सूत्र के अवास्तान में उदर 3 प्रानि प्रकृतिभूतानि यस्या सहिताया सा पदप्रकृति'

सहितात्र विकार । तथा हि धन्वणन्वादयो विकार सहिताया एवं भवन्ति । निरुष १, १७- पन्प्रहति सहिता । पर्प्रहती न सर्वेचरणानी पापदानि । दुर्गाचाय पदमकृति के दो व्याध्यान प्रस्तुत करते हैं--'अत्र द्विधा वर्णय'न्न-प्रशनी या प्रष्टति सेथं पदप्रहति सहिता । वि

बारणम् <sup>व</sup> संदिनाता हि पनानि प्रश्चियन्तः सम्मान् सदितेब प्रशति , विदार

पदानीत्येवमेके मन्यन्ते । अपरे पुनः, पदप्रकृतिः संहितेति पदानि प्रष्टितियस्यः, सेयं पदप्रकृतिरिति । किं कारणम् १ पदान्येव हि संहन्यमानानि संहिता भवति । तस्मात्यदान्येव प्रकृतिः, विकारः संहितेति ।" अन्त में दुर्गाचार्य प्रथम व्याख्यान को ही साधीयः मानते हैं । परन्तु यास्त के अगले वाक्य के व्याख्यान में दुर्गाचार्य इस मत को स्वीकार करते है कि सब शाखाओं के प्रातिशाख्यों की प्रकृति पद ही हैं—"सर्वेषां चरणानां गाखान्तराणामित्यर्थः । किम् १ पापदानि, स्वचरणपर्यवेव यैः प्रतिशाखानियतमेव पदावप्रहप्रगृह्याप्रगृह्यक्षमसंहितास्वरलक्षणमुच्यते, तानीमानि पदप्रकृतीनि । पदं येषु संहितायाः प्रकृतित्वेन चिन्त्यते, तानीमानि पदप्रकृतीनि । तथामिप स एव समय इत्यभिप्रायः ॥" दुर्गाचार्य कहते है कि प्रातिशाख्यों में ही पदों का प्रकृतित्वं हं, सर्वत्र नही । यास्क का अभिप्राय दोनों वाक्यों में अवश्य समान ही रहा होगा ।

पद-प्रकृति के व्याख्यान के सम्बन्ध में वाक्यपदीय (२,५९-६०) में भी यही मंशयात्मक मत प्रकट किया गया है—''पदानां संहिता योनिः संहिता वा पदाश्रया।''

इस प्रकार के व्याख्यान-देंघ के होते हुए भी यह मानना होगा कि समस्त मन्त्रवाड्मय की मूल-रचना प्रातिज्ञाख्यविहित पदों के रूप मे नहीं हो सकती। और यह मानना असम्भव है कि मौलिक रचना में पत्य, णत्व आदि का सर्वथा अभाव था और केवल उत्तरकालीन सहितारूप मे ही ये विकार प्रकट हुए। परन्तु यह भी सम्भाव्य है कि मौलिक रचना में ये सब संहिता-विकार भी नहीं थे जो वर्तमान संहितारूप में उपलब्ध होते हैं। अनेक मन्त्रों के कुछ संहिताविकारों को दूर करने से उनका छन्दोभद्वत्व दूर हो जाता है। अत एव अनेक पाश्चात्य विद्वान यह मानते हैं कि ऋग्वेद का संहितारूप कालान्तर मे निश्चित किया गया और मौलिक रचना में सर्वत्र सन्वि नहीं की गई थी। प्रो॰ मैक्डानल (H S L., p 50) के मतानुसार, ऐत्तरयद्वाद्याण के रचनाकाल तक अग्वेद का सहितारूप निश्चित नहीं किया गया था। अत एव अनेक

Cf Summaries of Papers of AlOC, XVIII # 6 XX pp 3 10 XXI pp 1 2 Cf Gr Lg, Ved. p 88 अ• शा• १ ४-- अरुपदार: स्वर यद्य । बा• प्रा १ ८७- स्वरास् स्वारवर्जम् । बा॰ भा॰ (१,८८) देवात शवाह में ऋशर की पदार्तीय मानता है। ते॰ शा॰ (३ ९९ ९, २) के जन्मितृ तथा सुद पर्ने में पदा तीय का सिन्ना है भीर शत- मा- (१४,६,८ ११) के बिचार में भी पदान्तीय का है। का॰ ब्रा॰ (३२, १) का को पदान्तीय मानता है, परन्त क्वन द्वारा दिये क्ये क्याहरण में बर बारत अववह में परान्तीय

दे। ऋ॰ भा॰ (१९.१) के अनुसार का पहालीय नहीं है। श• प्रा• ९ ६—प्रथमातमा २ ३—पदा ते चारोपा ॥ वा• प्रा• १,६५-प्रयमोत्तमा परातीया आन्धी ॥ अ० शा० (१, ८) वहता है 📭 ग्रीनर क मतानुगार वर्गी के प्रथम वर्गी की ओपा सुनीय वन परान्त में आते हैं। शांगिति ने दोनों विकृत्य स्वीकार हिये हैं (दै॰ टि॰ ४९)। ऋ॰ ऋ॰ (१९५५६) सहला ह कि गाम के मतानुसार करें के तृतीय वर्ण और शावसायन के मतानुसार प्रयस वर्ग अवसान में आते हैं। आगे चल दर ऋ॰ प्रा॰ (1२ १) वर्गी के प्रथम तया मृतीय वर्णों वा विक्रम से परान्तीय सानता है। परन्तु वास्त्र में ऋ॰ प्रा॰ (२ ९० तथा ४ २) वर्गी के प्रथम वर्णी की पहान्तीय मानवर सिधविवारी वा स्वास्थात वरता है। तै॰ प्रा॰ (८,९ ४) भी प्रथम वर्षी को पणन्तीय मानकर सचिविकारों का बणन करता है । पदकार धाकरूप ने भी प्रथम वर्णों की पदान्तीय माना ॥ और अधिकतर लिसित धन्धों में प्रथम वण ही पदान्तीय मिलते हैं। अन एव वर्गी के प्रथम वर्गी को पदान्तीय मानने वाला मत ही प्राह्म है। प्रो• मैक्डानल (Ved Gr p 45) इन पर्दा के उकार को हदार

वैदिक स्वाकरण

था प्रतिनिधि मानते हैं।

- ७. अ० प्रा० १, ७— न चवर्गः ॥ गड० प्रा० १२,१— कम्मान्तरथसॉप्म-चरारवर्गा, नान्तं यान्त्यन्यत्र विसर्जनीयात् ॥ वा० प्रा० (१,८८) के अनुमार केवल अवप्रह में पदान्तीय ण् आता है। गड० प्रा० ९२, १ के भाष्य में उवल हारा दिए गए उदाहरणों में भी केवल अवप्रह में पदान्तीय ण् मिलता है, परन्तु संहिता में कहीं नहीं मिलता है। पा० ८,२, ३०— नोः दुः ॥
- ७क. ९१० ८, ४, ५७— अणोऽप्रग्रास्तानुनासिकः ॥ अ० प्रा० १, ७०— पुरप आ वभूवा३ इत्सवमाने ॥ फा० प्रा० १, ६३-६४—अष्टानायान-वसानेश्यरण्यानाचार्या आहुरनुनासिक्तान्त्यरात् ॥६३॥ तत् निमाने शाकत्य दर्शयन्त्यानार्यशास्त्रावरिकोपहेतवः ॥६४॥

तै - प्रा० ६५, ६-८—अत्रव्रद्धाः समानाक्षराण्यनुनासिकान्येके-पाम् ॥६॥ पर्ट च प्टुनँ आङ्गायनकाण्डमानयोः ॥७॥ अकारस्तु सहिताया-मपि ॥८॥

ययि गा॰ पा॰ (१,६३) तथा त॰ पा॰ (१५,६) के अनुसार शप्तुत का का, इ ई, उ क इत्यादि का भी अवसान में अनुनासिक वन जाना चाहिए, परन्तु लिखित संहिताओं में (जैसा कि शाकन्य आचार्य के अनुयायी भी मानते हैं) कैवल प्लुत का का, इ ई, उ क का अवसान में अनुनासिक हप दिखलाया जाता है।

ण्यः ऋ॰ प्रा॰ २, ६०-६२—स्वरे पादादा उदये सचेति ॥६०॥ प्वन्तं जोपं चर्पणीदचर्पणिभ्यः । एकारान्तं मिनयोरस्मदीवन्नमस्युरित्युपधं चेत्यपृक्तम् ॥६१॥ एकारौकारपरौ च कष्ण्यौ छ्वादर्वाक् ॥ २,६७—सचा-दयो या विह्ति। विग्रत्तयः । प्छतोपधान्ता अनुनासिकोपधाः ॥

रे॰ Alt. Gr. I, p. 302, Ved. Gr., pp. 59-60, Gr. Lg. Ved., p 77.

अ० प्रा० ३, ४२—समानाक्षरस्य सवर्णे दीर्घः ॥
 ऋ० प्रा० २, १५—समानाक्षरे मस्थाने दीर्घमेकमुभे स्वरम् ॥
 तै० प्रा० १०, २—दीर्घ समानाक्षरे सवर्णपरे ॥

द्वितीयोऽध्यायः

सा॰ प्रा॰ ४,५१--सिं सवर्णे दीर्भम् (सा॰ प्रा॰ में समानासरों क निए स्मिन् सम् का का प्रयोग किया जाता है)। पा॰ ३ ९, १०१---अब्द सवर्णे दीप ॥

८ इ. इ. इ. इ. १५८-५९-- पुरुवकोर न वेतरेकाससम्बद्धम् ॥५८॥ श्रद्धाः समाक्षे स्वामी स्वोती पृशुन्नवी पृथिवीपा मनीवा ।

भया निदाज्या प्रपेति स्वराणां मुख्ये वरे पश्चमपञ्चीर्व ॥ (स इ ई वरे रहने पर प्रकृतिमाव होता ह)।

तं प्रा १० ११—न धामापासिपरी युशिया ज्या आपूर्ण अमिनन्त आर्थे ॥

वा० प्रा० ७ ८६---वा-ध्वा-कर्ती-सदना-होतारा-ज्या-स्वधा-धृषिवा- प्रतिसा-र्दम् - असदन् - असम् - स्वर्ध- स्वर्ध-

अवसार-उत-अस्तिषु॥ अव आव ६, १४-- तना पृहा आदयस्य ॥ जुना पृहा (अ. १९ १ ११) युपा समार्थना अस (अव १ १४ ५,१० १ ९४,११)

१ १३) यथुः सवार्षेगा वस (अ०१ १४५ २,१०१ ६४) १ पृथिवी दुत्त सी (अ०१८ १,५०% १०१०५)। पा०६,१ १२० पर सार्तिक (सि०की ) — ईया अक्षारीनी

**छ** दक्षि अङ्कतिभाषी वक्तस्य ।

स मा॰ २ ५७ — कराराही स्विति ॥ २ ७१ - ( नीजू उत )॥

• क Alt Gr I p 315 Ved Gr, p 63 Ved Gr Stu p 22 Ved Mtr p 120 मैक्नानल की दोनों पुस्तकों में रिये गये उदाइरणों में मुखानि का अञ्चल क्ष्य मुख्ति छापा गया है।

य आ - २ १६ १०— इंग्लान्य एकारमध्य सोद्य । १६॥ तता । वता विकास सामान्य एकारमध्य से १५ ५५ — व्यव्यादिका विकास । १५ ११ ५५ — व्यव्यादिका एकारम् । १५ ११ वर्षा विकास । १५ १५ — व्यव्यादिका देवें । ११ १५ वर्षा विकास । १५ १५ — वर्षाविका देवें । ११ १५ — वर्षाविका (प्रभा व्यव्याद । १५ ॥ अ आ १ १४ ४५ — वर्षाविका (प्रभा व्यव्याद । १५ ॥ वर्षा व्यव्याद वर्षा ॥ १ ६ १ १ ४० — वर्षाविका (प्रभा वर्षा वर्षा । १ ६ १ १ ४० — वर्षाविका ।

बैदिक ब्याकरण

- १० क. २ १० २,३२ १ १ १ वर्षे कण्ट्यावकारं तहुद्ग्राहवत् ॥ वा० प्रा० ४, ५० - कण्ट्य ऋकारे हस्तम् ॥ पा० ६, १, १२८ - ऋत्यकः ॥
- ११. ऋ॰ प्रा॰ २, ६४—विभ्वा विधर्ता विपन्या कदा या मातेत्यृकारे ऽप्य-पादादिभाजि ॥
- ነነ फ. Ved. Gr., p. 63; Ved. Gr. Stu., p. 22; Gr. Lg. Ved., p. 91.
- 1२. ऋ० प्रा०२, ७१; वा॰ प्रा० ४,८६। वार्तिक के लिए देखिए टि॰ ८क।
- - । क. क्ष० प्रा० २, ७१-७३ ॥ वा० प्रा० ४, ५५-५६— समुद्रस्पेमस्त्वेमस्त्वो-द्मिति च ॥५५॥ एजत्योजोरेकेपाम् ॥५६॥ तै० प्रा० १०, १४—एष्टरे-तनेमन्नोद्मनोष्टेवः परो छप्यते ॥ पा० ६, १, ९४—एि पररूपम् ॥ इस पर वार्तिक (सि० कौ०) — शकन्वादिषु पररूपं वाच्यम् । एवे चानियोगे । ओत्वोष्टयो समासे वा । एमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम् ॥ पा० ६, १, ९५—ओमाडोश्च ।
  - ४. १६० प्रा० २, २१—समानाक्षरमन्तस्था स्वामकण्यं स्वरोदयम् ॥ वा॰ प्रा० ४, ४६—स्वरे भाव्यन्तस्थाम् ॥ तै॰ प्रा० १०, १५ —इवर्णोकारौ यवकारौ ॥ २० प्रा० ३, ३९—स्वरे नामिनोऽन्त स्था ॥ पा० ६, १, ७७—इको यणचि ॥
  - २५. तै० प्रा०९, ११-एकारोऽयम् ॥ ९, १२-ओकारोऽवम् ॥ ९, १४-ऐकार आयम् ॥ ९, १५-औकार आवम् ॥ ६०, १९-छप्येत त्ववर्णपूर्वी यवकारौ ॥ वा० प्रा० ४, ४७-सन्ध्यक्षरमयवायावम् ॥ ४,१२५-यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः ॥ अ० प्रा० ३ ४०, सन्ध्यक्षराणामयवायावः ॥

|    | २, २९-स्वराद्यवयो पदान्तयो ॥ पा० १, १, ७८-एचोऽयवापाव ॥<br>८, ३ १९-लोप शास्त्रयम्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | ऋ० प्रा॰ २ १८- पूर्वी बोपोत्तमारवरी ॥ ३,३१-ओष्ट्रपयोत्योर्धानमनी<br>ख्ये वनारोध्या तरायम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | दि १५ में दिये बये गोपमञ्चामी मतों के अतिरिक्त निम्नलियित मति भी<br>मिलत है                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | ते ० प्रा० ००, २० २३-मोलाखा ॥ बगरस्य बाह्यस्य ॥<br>उदारीमरपरी लुजेरे माचीनस्य ॥ छेझो बालाप्रमीनयो ॥ पा० ८६<br>१८-म्यार्चे पुरसानतेत् साक्ष्यस्य ॥ ८, ३ २० २५-मोने सामस्य ॥<br>२१भ व रहे ॥ या० ॥ ७ २०६ १२८ - म स्वारस्यामस्यान पॅडेम्प्र ७<br>अभी य साक्ष्यसम्बद्ध ॥ प्रजासित बहारलेष ॥ ७० ॥ १,१९३ ९<br>~नामारादहरास्य ॥ गविद्यो प्रदेशन ९७ व ॥ २० शुनिरिधरस्य ॥ |
|    | दायनस्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | उत्य व तथा व् के नीय को स्त्रीक्षर नहीं करता है। स्रोहस्य<br>के सतानुसार व वा नीय नहीं होता है। या प्रा० का मत है कि का<br>के पत्थार आने माते व् का लीय नहीं होता है। या॰ प्रा० कहता है कि                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

िच्च **विद्या** 

286

90

1 14 16

कुछ आचाय अयस्थान श्वर (उ.क. ओ औ से भिन्न ) से पूर्व व का नीप नहीं मानत है। शाक्टायन तथा बारशप के सतानुकार यू व का सेन अपना रचुत्रवरमधर उदयारण होता ह अर्थात् इन वा उत्पारण बरत गमय जिला के अब उपाध मध्य और मूत्र भाग शिथित रहते हैं जिस व कारण से, जिलाध्यरत व अनुसार इनका लुसबन उ चारण होता है।

प्त- प्रा २ २५-उत्तमी च द्वी स्वरी ॥ शुन्तसम्ब बदार के आगम के लिए देलिए ऋ० शा० व ३१ (डि० १६)। ९८ क शास्त्र प्राप्त वासी ।। १ ७० सत्त्रात्री ।। पा ६३ ९०९ पर पटिन बार्तिक पांचीपवसनादीना छन्दमि शोप ' के ध्यास्थान में पनशति ने महाभाष्य म धिनेद्रम्' (=िवेन्द्रम्) का उदाहरण

रिया इ । क्याट इन स इदम् क इकार का चीप मानता है। वैदिक स्थाकरण

- 16 4. Alt. Gr. I, p. 316; Ved. Gr. p. 64; Ved. Gr. Stu; p. 24; Gr. Lg. Ved., p. 93.
- १९. श्र० श्र० २, ३४-अधाभिनिद्दितः मन्भिर्ग्तः श्रष्ट्रत्यंद्वतः । एक्सिम्तितः पादादिरकार्रतेश्य मन्धिजाः ॥ दे० श्र० श्र० २, ३५-४८ ॥ वा० श्रा० ४, ६१-एडोव्स्यो पूर्वमसारः ॥ अ० श्रा० ३, ५३-एकारीशारान्सात्यृवैः पदादेरकारस्य ॥ तै० श्रा० १९, १-छप्येते न्यसार एकारीकारपूर्वः ॥ पा० ६, १, १०६-एडः पदान्तारित ॥
- २॰. Alt, Gr. I, p. 324; Ved. Gr., p. 66; Ved. Gr. Stu., p. 23; Gr. Lg. Ved., p. 93. ই০ মত সাত ২,৩३॥
- 31. Alt. Gr. I, p. 325 n.; Ved Gr., p. 66 n. 7.
- ९२. पाणिनि तथा प्रातिशाएयचारी ने कतिपय काट्या का तथा कुछ विशेष परिस्थितियों का परिगणन किया है जिन में पदादि झ का पूर्वरूप नहीं यनता है।

प्राव २, ४९-५०-अन्योऽर्वाकेऽधो इति नो स्थेषु पुत्र पराके च परावनद्व ॥४९॥ अन्तः पादं च वयो अन्तरिक्षे वयो अस्याश्रययो हेतयस्त्रयः । वो अन्धतः शयंव अदिवनोभये श्रवो अधि सार्क्षयो जामयः पयः ॥५०॥ वा० प्रा० ४, ८१-प्रकृतिभाव शक्षु ॥ दे० वा० प्रा० ४, ८२-फ्रिनित्रकृत्या ॥ पा० ६, १, ११५-प्रकृत्यान्तः पादमव्यपेर ॥ इत स्त्र के पाद शब्द पर काशिकान्नि कहती है—''वादशब्देन च श्रक्पादर्यंव प्रहणमिष्यते न तु इलोकपादस्य ।'' इन नियमो में अन्तः पाद शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है ।

पा॰ ६,१,११६-१२२-अन्यादवद्याद्वकमुरप्रतायमवन्त्वस्युपु च ॥ यजुप्युरः ॥ आपो जुपाणोरृष्णोवर्षिप्ठेडम्यालेडिम्बके पूर्वे ॥ अङ्ग इत्यादौ च ॥ अनुदात्ते च कुथपरे ॥ अवपथासि च ॥ सर्वत्र विभाषा गोः ॥

- Ref. Alt. Gr. I, p. 324, Skt. Gr, p. 47, Ved. Gr. p. 66; Ved. Gr Stu, p. 23.
- २४. तै॰ प्रा॰ १०, २४-न प्छतप्रप्रही ॥ पा॰ ६, १,१२५-प्छतप्रगृह्या अचि नित्यम् ॥ प्रकृत पाठ महाभाष्य तथा सि॰ कौ॰ के अनुसार दिया गया है, परन्तु काशिकागृत्ति में दिये गये पाठ मे नित्यम् शब्द नहीं मिलता है

और पूर्ववर्ती सूत्र हुन्द्रे च कित्यस्<sup>13</sup> से नित्यम् वौ अनुग्रीत वौ गद है। त॰ प्रा॰ म सर्वत्र प्रमुद्धा शन्द वै स्थान पर प्रश्नेह हान्द्र का प्रयोग दिया

140

सवा है। दे० तै० प्रा० ९ ६० ४, ९ १५ ६॥ Ⅲ प्रा॰ ६ ६२~प्रष्टवास्त्र प्रकृत्वा ॥ वा० ४० ४,८५-प्रप्रुप म्बरे ॥ ऋ० प्रा० २ ५९ ५२-प्रकृतिन बरणादी प्रप्रुवा ॥५९॥ स्वर्

स्व ।। ऋ० आ० » ५१ ५२-अरुसान करणादा प्रकृषा ॥५१० ०५० बार्चाम् ॥५२॥ २४क वा• प्रा॰ २, ५१-आसीदिति योसर्र विवारे ॥ वा ४, २,९७-दिवार्य

माणानाम्॥ १४ल पा॰ ८ २ ८२ १०५ ज्ञां॰ औ॰ सू॰ १,२ १८ आख औ॰ सू १

४, ११ १ ५, ७८ लाग घ स्व स् १, १ ५, १७ वा ४० स् ११ ४६ स्त्रु ० १९५ । १४ ४६ स्त्रु ० १९५ । भग शास्त्र औ स्व १, ५, ६-विदिच्य साम्प्रसराणासवारं न मेदैवरनो स्वताती वा ॥ इस सूत्र पर नारायण लग्नी इति से बद्धा है— न स्वरूपय इति पिटास्य न मुदेवना इति प्रवास्पाठ । ऋगारी मान्य

चरतपुर्व इति परिताद्य न चूर्रवचन इति अतारवाउ । क्यारी मान्य सराणि मरक्षाणि तथी स्वरूपणैव वर्षत्र पुरति काया व दिवेन कार्य । साम्प्रमञ्ज्ञाणि संज्ञादराणि तानि विविच्याकारीय प्रणविदिति'। ग्री भी- सूरु १ १ ४ ७॥

या ८, १ १०७— एचोऽमग्रतस्याद्राद्धृते पूर्वत्यार्थस्य इत्तरस्पेड्तौ ॥ चातिक—अरुना तामिश्चिनविचायमाणप्रयानवादमा ज्या तिविति चचच्यम् ॥ आमित्रते छ दक्षि नुमविचारोध्य बक्तस्य ॥

१४घ पा॰ ६ १०६—तमोव्यंत्रिक सहितामाम् । ते० प्रा॰ १४— न प्रतादनम् के अवसार भित्त समानाधार से पूर्व प्यत हो बह सवण नहीं साना जाता है। जत एक आसान होने क समय सम्पर्नमध्यानियाँ होना और जण वन नर जू क् का लोग हो जाता ह (दे १० १५)।

होना और वण चन वर चु चु का लोग हो जाता ह (दे ि १५)।
१४४ पा॰ ८, २ ९१ पर माशिका (जीखन्या सारस्य पु॰ ०१४) में
दिम गमे जगहरण में सोमस्यान्ने सीहि वी १ वट्ण का लाउड़ गर्ड मीहि छपा है सि॰ बी॰ (बिड्टन्सरोस सस्स्य पु॰ ५१२) में मीही और सि॰ की (मीलाण बनारसीहास सस्स्य पु॰ ५१२) में मीही में बीही पाठ छपा है।

- २४च. पा० ८,२,१०६- प्छतावैच इटुतो ॥ काशिका मे इनकी ३ २१ तथा ४ मात्राक्षों का वर्णन इस प्रकार किया गया है— "अत्र यदेवर्णोवर्ण- योरवर्णस्य च समविभागस्तदा इटुतो द्विमात्रावनेन प्छतो क्रियते । प्छता- विति हि कियानिमित्तोऽयं व्यपदेशः । इटुतो प्लेवते वृद्धिं गच्छत इत्यर्थः । तावती च सा प्छतिभवति । यया तावैचौ त्रिमात्रौ संपेद्यते । यदा त्वद्धमात्रावर्णस्याध्यद्धमात्रा इवर्णोवर्णयोस्तदा तावर्द्धतृतीयमात्रौ वियेते इति । भाष्ये तृक्तमिष्यते चतुर्मात्रः प्छत इति । तत्कथम् ? समप्रविभाग- पक्षे इटुतोरनेन त्रिमात्रः प्छतः विधीयते ।"
  - २५. पा० १, १, ११— ईब्देद्दिवचनं प्रगृह्यम् ॥ अ० प्रा० १, ७५-७६— द्विवचनान्तौ ॥७५॥ एकारस्य ॥७६॥ वा० प्रा० १, ९२-९३-प्रगृह्यम् ॥९२॥ एकारेकारोकारा द्विवचनान्ताः ॥९३॥ ऋ० प्रा० १, ७१—पष्ठा-दयस्य द्विवचोऽन्तभाजस्रयो दीर्घाः ॥ तै० प्रा० (४, १, १०, २४) में प्रगृह्य के स्थान पर प्रम्रह संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तै० प्रा० ४, ३ कहता है कि केवल पदान्तीय स्वर ही प्रगृह्य हो सकता है। तै० प्रा० (४, १-५४) ने प्रम्रहसंज्ञक स्वरों के लिये कुछ साधारण नियम देकर उन शब्दों की परिगणना की है जिनके पदान्तीय ए, ई प्रमहसंज्ञक हैं। दे० तै० प्रा० ४, ५— ऊकार ।
    - ጓጓች. Alt. Gr. I, pp. 320, 322, Ved. Gr., p. 65, Ved. Gr. Stu, p. 25.
    - २६. ऋ॰ प्रा॰ २, ५५— त्र्यक्षरान्तास्तु नेव ॥ इस सम्बन्ध में पा॰ १, १, १ १ पर काशिका में निम्नलिखित वचन मिलता है—''ईदादीना प्रगृह्यते मणीवादीना प्रतिषेधो वक्तव्य ।'', और उदाहरणार्थ निम्नलिखित रलोकार्ध दिया गया है—

मणीबोप्ट्रस्य लम्बेते प्रियो वत्सतरौ मम । (महाभारत १२,१७१, १२), इस के अतिरिक्त काशिका ने निम्नलिखित उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं— दम्पतीव, जम्पतीव, रोदसीव । परन्तु कैय्यट (पा० १,१,११ के महाभाष्य पर प्रदीप में ) इसे वार्तिक नहीं मानता है और कहता है— "मणीवादीना प्रतिषेधो वक्तन्यः" इति भाष्यकारवार्तिककाराभ्यामपठित- त्वादप्रमाणमंतत् । मणीवोप्ट्रम्यं इति तु प्रयोगो बारा दम्यापमातायस्य । रोइसीव इत्लादिस्तु छा दस प्रयोग । छन्दिस हु सर्वे विषया विक स्यन्ते ।" मद्यजिदीक्षित (पा॰ १ १,११ पर सि की॰) भी वालिया से सहमत नहीं है और नहता ह कि मणीवोष्टस्य' में इब के अर्थ वाला ब अथवा वा निपात समयना चाहिए। पाइचा य विद्वान (Alt. Gr I pp 317n 321n, Ved Gr, p 65 n 12, Gr Lg Ved p 95) भी इन प्रकार के उदाहरजों में व िपात की करपना का समयेन करते हैं। पदवार "सक्रन्य इन सब सदाहरणों में इब के साथ सदर्जनीयसीथ मानता इ और इव को अवग्रह बारा प्रथक् करता है। बद्यपि कूनीतुकेव (ऋ \* ३९, ३) में शास्त्रय दुवु (<u>क्त</u>ीनुका ऽहंद) मानता है तथापि इस में हुबू की अपेशा वु निपात मान कर अनुनुके ने वु पद्पाठ करना क्षथिक उभित प्रतात होता है। दे निश्क ४ १५, Geldner s German Translation of RV IV 32 23 (HOS Vol. 33 n 462 f n)ı

२६% मूपतींव छदाइरण के जिये देशिय Alt Gr I p 321n Ved Gr p 65 Whitney's note on A Pr (III 33) JA O S Vol VII p 474 पर तु अयबनेद के अनेक भारताय सस्करणी में नुषती इब पाठ मिन्ता है।

२७ या - प्रा - ४ ८८ -- त रोदसामे ॥ ऋ प्रा - २ ७२॥

N T Alt Gr I p 32in Ved Gr, p 65

२८ Alt. Gr I p 326n Ved Gr, p 66 n 9 इस जराहरण क लिये दे॰ ऋ॰ मा॰ २ ७०॥ इस के ब्यारवान में उनट कहरा है--- इकारलोपा निपातित । पशस्तपदादारित वा ।

२९ त्र प्रा॰ ७२--साममिनी च पूर्वी ॥ अ प्रा॰ १ ७४-- ईनारी शरी च सप्तम्यर्थ ॥ पा॰ १ १ रे—ईदूती च सप्तम्यर्थ ॥ ते प्रा ¥. ५--- स्टनार ॥ Alt, Gr I, pp 320-21 Ved Gr p 66 Ved Gr

Stu p 25 f n 4

3

वैदिक "याकरण

١٩.

- अ॰ प्रा॰ १, ७७— अस्मे युष्मे त्वे मे इति चोदात्ताः ॥ १९० प्रा॰ १, ७३-७४— अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्याः ॥७३॥ उपोत्तमं नानुदात्तं न पद्यम् ॥७४॥ वा॰ प्रा॰ १, ९६-९७— वम् अस्मे त्वे ॥९६॥ मे उदात्तम् ॥९७॥ ते॰ प्रा॰ ४, ९-१० अस्मे ॥९॥ त्वे इत्यनिंग्यान्तः ॥१०॥ पा॰ १, १, १३— शे ॥ ऋ॰ प्रा॰ (१,७४) तथा तै॰ प्रा॰ (४,१०) के अनुसार, जब त्वे किमी समास का अन्तिम पद हो, तब इसे प्रगृह्य नहीं मानते हैं। कृष्ठ पादचात्य विद्वानों के मतानुमार, त्वे के अनुकरण पर अस्मे, युष्मे का पदान्तीय ए भी संहिता तथा पदपाठ में प्रगृह्य माना जाता है, परन्तु यह सन्दिग्ध है कि मूल १८० में भी इनका ए प्रगृह्य माना जाता था। दे॰ Alt. Gr. I, १० 326, Ved. Gr., pp. 66-67.
- ऋ॰ प्रा॰ १,७३ (दे॰ टि॰ ३१), अ॰ प्रा॰ १,७८—अमी बहुनचनम् ॥ ₹२. वा॰ प्रा॰ १,९८ — अमी पदम् ॥ तै॰ प्रा॰ ४,१२ — अमी चह्यपी 😶 ॥ पा॰ १,१,१२-अदसो मात्।। इस सूत्र के व्याख्यान में काशिकाशृत्ति कहती है--''अदसः सम्बन्धी यो मकारस्तस्मात्पर ईदूदेतः प्रगृह्यसंज्ञा भवन्ति । ""एकारस्य नास्त्युदाहरणम् ।" भट्टोजिदीक्षित ने सि॰ को॰ में इस सूत्र के व्याख्यान ("अस्मात्परावीद्ती प्रगृह्यी स्तः") मे एकार का सिन्नवेश ही नहीं किया है। और इसके साथ भट्टोजिदीक्षित का कथन है— ''असित माद्ग्रहणे एकारोऽप्यनुवर्तेत।'' जैसा कि वालमनोरमा तथा तत्त्ववोधिनी टीका में कहा गया है, इस सूत्र में एकार की अनुवृत्ति नहीं है। वस्तुस्थित यह है कि यदि शास्त्रीय दृष्टि से अदस के द्विचनान्त एप अमू के उत्व तथा मुत्व के असिद्धत्व (दे॰ पूर्वत्रा-सिद्धम्) की आपत्ति का निराकरण विया जा सके, तो पूर्ववर्ती सूत्र (ईट्टेंद् हिवचनं प्रशृह्मम्) से ही हिवचनान्त अुम् के क का प्रशृह्मत्व सिद्ध हो सकता है। और उस अवस्था में प्रकृतसूत्र के व्याख्यान मे कद् की अनुवृत्ति भी व्यर्थ हो जाती है। इस टिप्पणी में उद्धृत प्राति-शाख्य-प्रमाण से प्रतीत होता है कि पाणिनि के प्रकृत सूत्र का मूल प्रयोजन प्रातिशाख्यों की भाति, केवल अमी के ई का प्रगृह्यत्व सिद्ध करना रहा होगा। परन्तु कालान्तर में व्याख्याकार अपने अपने अर्थ निकालने लगे।

| 448        | दिव्यणिया [ १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 13         | द्वः गः १ ७५- उद्यारचित्रिक्तं युद्धे स्त्रीश्चो सा साब्देत ॥ वा॰ प्रा॰ १ ९५- उद्योऽपुक्तः ॥ वा॰ प्रः॰ १ ९ व्द्योऽपुक्तं ॥ वा॰ प्रः॰ १ ९ व्द्यारप्रकृत्य ॥ वा॰ प्रः॰ १ १ व्द्यारप्रकृत्य ॥ वा॰ प्रः॰ १ व्द्यार्थः १ व्यार्थः वाः १ १ ०५ व्द्यार्थः ॥ वाः ॥ वाः १ १ ०५ व्द्रार्थः ॥ वाः ॥ वाः १ व्यार्थः वाः वाः वाः वाः वाः वाः वाः वाः वाः वा | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** |
| <b>1</b> ¥ | सः प्रः १ ५ आप्पासेव सव्यवस्थापूर्वी विद्वतेव प्रच्य छ<br>स्राः ॥ वा० प्रा० ॥ ६०वदारो उपनोप्रः गाँद् ॥ पा० ४,<br>१६ स्य च्ये वा वा । स्व० प्रा० १६ स्वव तस्यः स्वर्षः                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ş                                      |
| ₹4.        | तै॰ मा॰ ९, १६ १ टहारी द्रप्रुक्त प्रक्रमा बहारी इन्तरे ८१६॥<br>वत्तमामाहिन ॥१७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ন                                      |
| 41         | वैन्मान् ३ १४ ७ ५॥ छ० मा० ७ १० ८ १३ १७१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ₹৩         | यदि पाणिन नथा जातिगास्त्यस्थे हे व का पुण्योप से बनेन वं<br>की एवरिय के प्रश्नेत्र का श्रम्भ विद्यान नहीं दिवा ॥ तथारि वन<br>निजिन्तित सुर देव के रिज जाहु होने हैं—साठ १ १९५ —श्रीर<br>अरु प्रश्ने के स्थानित वा स्थान प्रश्नेत्र स्थान १ ६९५ —श्री                                                                                                                                                                                                    | e<br>N                                 |
| <b>1</b> 4 | ता । १ १६ — सबुद्धी चारुयनेताव गर्थे ॥ वर आ । १ १ -<br>आर्मिन वेत्रवनिष्ठ ॥ वर आ । १ १८ — ओसार अस्ति पत्र<br>अस्ति ध वा । या । १ १८ — ओसार व १० मने प्रवस्त ॥ वा । आ ।<br>१ १९ — ओसार ॥ तर आ ० ६ ७ — ओसारे प्रतिहोश्चार<br>स्ववनार ॥ ११ सा । स्वत्रिक्त ॥<br>१९ आ । १ १९ सा । आ । ४ ८६ (२० १० ८४)।                                                                                                                                                      |                                        |
|            | वैदिक इसाकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |

- रे९क. सायण झा॰भाष्य में सुझभी का अर्थ "सुकर्माणः" करता है, परन्तु पास्चात्य विद्वान इसे तृतीयान्त रूप मानते हैं। दे० Alt. Gr. I, p. 321; Ved. Gr., p. 66.
- रे९स. तं० प्रा० १०, १८, ४, ५३॥
- Yo. Alt. Gr. I, p. 312; Ved. Gr., p. 62; Gr. Lg. Ved., pp. 85, 42.
- ४० क. क. प्रा० ७-६ पटल; वा० प्रा० ३, ९७-१३०; अ० प्रा० ३, १-२५ ॥ इन सब प्रातिशास्त्रों के विपरीत ते० प्रा० ३, १-५५ यह विधान करता है कि सहितापाठ से पदपाठ बनाते समय कीन-कीन से पदान्तीय दीर्घ स्वरों का पदपाठ में हस्त रूप करना चाहिए। ते० प्रा० के इन सब नियमों का आधार सामवशसन्धि ही है।
- ४०व. Alt. Gr. I, p 311; Ved. Gr., p. 62.
- ४०ग. ऋ० प्रा० ८, ३६-३९— एकादशिद्वादिशिनोर्लघावष्टममक्षरम् । उद्ये संहिताकाले ॥३६॥ न॰करि च गुराविष ॥३०॥ दशमं चैतयोरेवम् ॥३८॥ पष्टं चाष्टाक्षरे ऽक्षरम् ॥३९॥
- ४०व. Alt. Gr. I, pp. 310-311, Ved. Gr., p 63 f. n. 1.
- You. Gr. Lg. Ved., p. 86.
- ४१. ऋ॰ प्रा॰ २, १०— तत्र प्रथमास्तृतीयभावं प्रतिलोमेषु नियन्ति ॥ वा॰ प्रा॰ ४, १९८— स्पर्झोऽपद्यमः स्वरधौ तृतीयम् ॥ अ॰ प्रा॰ २, २— पदान्तानामनुत्तमाना तृतीया घोपवत्स्वरेषु ॥ तै॰ प्रा॰ ८, १३— अथ प्रथमः ॥१॥ तृतीयं स्वरघोपवत्परः ॥ आझा० औ० स्० १,५,१३—प्रथमः स्वं तृतीयम् ॥ पाणिनि (८, २, ३९ झला जशोऽन्ते ) पदान्त में साधारणत्या वर्गों के तृतीय वर्णों का विधान करता हे और अवसान में (८,४, ५६— वावसाने ) विकल्प से प्रथम वर्णों को पदान्तीय मानता है।
- ४१क ऋ॰ प्रा॰ ४, २— घोषवत्पराः प्रथमास्तृतीयान्स्वान् ॥ वा॰ प्रा॰, अ॰ प्रा॰ तथा तै॰ प्रा॰ के नियम टि॰ ४० में देखिए॥ पा॰ ८, ४, ५२— झला जश् झशि॥

| 148 | ञ्चिणियाँ [ ४२ ४९                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥₹  | त्रकः प्रावः ४ ३ दत्तमानुकरीयुन्येषु ॥ बावः प्रावः ४ १२१ प्रवन् प्रसम् ॥ अवः प्रावः २, ५ दत्तमा दक्षीयु ॥ तीवः प्रावः ८ २ तत्त<br>परं दत्तमः सवर्गीयम् ॥ यावः ८ ४ ४५ वर्गेऽनुनासिकः इनुनासिको बा ॥                                                             |
| Asá | कीम ने (HOS Vol 18, p xxxvm) इस प्रन्त पर विवार<br>किया ई। Cf Alt Gr I p 328 Ved Gr, p 67 f.m. 8,<br>Gr Lg, Ved pp 80 97                                                                                                                                       |
| Aś  | झः आ ६, ५— पदा नत्यरेव तृतयभूतन्यां वद्यपृद्धि हद्यर ॥<br>या आ ४ १२५— हत्य तस्मात पूर्ववनुषम् ॥ अ आ २ ४-तेम्म<br>पूर्ववनुषी हवारथा । ते० आ० ५ ३८— प्रयमपूर्वी हकारवद्युव तस्य<br>सस्मान प्रशास्त्रकोलिन्यमीतसगीरसमारामाम् ॥                                    |
| **  | पा॰ ८ ४ ६२ — हायो होज्यतरस्याम् ॥ तै॰ त्रा॰ थ १४४ ज्ञान्सिकृत एकेपाम् ॥४६॥ बाज्योज्यरे गत्स्यवनारेनाम् ॥४॥ माना<br>बहानां च ॥४९॥ शहिताओं में इन यतों ना समयेन नहीं मिलना है और<br>प्रोपेन उपयुक्त (हि॰ ४६) निवस के बहुबाद विस्तर होना है।                      |
| *4  | म्न. मा. ४, १०— तबारो पहारल्वारयोगी ॥ वा॰ मा. ४ ११—<br>सहारो के ज्यू ॥ अ॰ मा. २ ११— तहारम्य गहारण्वारये परस्थान<br>॥ तं॰ मा. ५ १५— ल्परी अवारम् ॥ पा॰ ८४६०— तीर्ति ॥                                                                                           |
| ¥ŧ  | स्र का ४ १० (दि० ४५)। स्र का ० ४,११ — ता क्लेडपोप उरवे<br>पदारम् ॥ वा० का ० ४,५ ९६ तनारकोरनवारको वकारकोम् ॥ ९ ॥<br>एकारे न ॥ ९६॥ ते० का ० ५२ ६३ — तकारकार वकारण ॥ १३॥<br>वारो जकारम् ॥ ८३॥ २०, वा ० १,२६ (दि० ४५) १,४४ (दे ४०)॥<br>पा व ४,४४० — स्ता चुना हु ॥ |
| 84  | अ प्रा∙ २, १४— चटनगयोऱ्य ॥ पा० ८ ४ ४१— छुना छु ॥                                                                                                                                                                                                               |
| 44  | अ - प्रा॰ ॥ १२ — छकार तयोग्य्य शकार ॥ अ - प्रा॰ २ १७ —<br>सवर्गीया स्वतर शकारस्य ॥                                                                                                                                                                             |
| ¥5  | त्र- भा- ४ ४—स्व  भगमेरस्यायमान श्वनर साव-यशिद्वाणनास् ॥ ४<br>१२—न साव-सर्वा ॥ सा- भा- ४ ९ ५—परस्यास्त्रीयस्य ॥ स<br>श- ५ १४ १५ ०—स्वायुल अस्तर-कार्यम् ॥ १४॥ म कहारस्य ॥१४॥<br>पनास्त्रयः वार्माने- ॥३६॥ व्यक्तम्य पीवस्सादेने वृत्यं अकारम्॥१४॥              |

वदिक व्याकरण

- ५०. पा० ८,४,६३ शरछोऽटि ॥ वार्तिक छत्वममीति वक्तव्यम् ॥
- ५१. ऋ० प्रा० ६,१५—पदान्तीयो हस्वपूर्वो हकारो, नकारस्य कामत उत्तरे स्वरे ॥ वा० प्रा० ४, १०६—हनौ चेद्धस्वपूर्वो स्वरे पदान्तौ ॥ अ० प्रा० ३,२७—हणना हस्वोपधाः स्वरे ॥ तै० प्रा० ९, १८—हस्वपूर्वो हकारो द्विर्णम् ॥ पा० ८,३,३२—हमो हस्वादचि हमुण्नित्यम् ॥

अ० प्रा॰ तथा पाणिनि इ न के साथ ण के लिए भी इसी द्वित्व का विथान करते हैं। परन्तु वेद में पदान्तीय ण का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। पाणिनि इ ण न का द्वित्व न मान कर परवर्ती स्वरों के लिए इसुट् आगम का विधान करता है।

- ५२. अ॰ प्रा॰ २,९—डणनेभ्यः कटतैः शपसेषु ॥ वा॰ प्रा॰ ४, १५—ड्नौ क्ताभ्या सकारे ॥ तै॰ प्रा॰ ५,३२—टपूर्वः ककारः सपकारपरः ॥
- भरे. ऋ॰ प्रा॰ ४,१६ डकारेऽघोपोष्मपरेऽन्तरें के ककारम् ॥ वा॰ प्रा॰ ४, १६ न दाल्यस्य ॥पा॰ ८,३,२८ ह्णो कुक्टुक् शिर ॥ "चयो द्वितीयाः शिर पौष्करसादेरिति वाच्यम् ॥" पा॰ ८,४,४८ पर पठित इस वार्तिक के अनुसार, आगम के क् तथा ट् शर् से पूर्व कमश ख् तथा ट् मे वदल जाते हैं। दे० पा॰ ८,३,२८ पर सि॰ कौ॰। तै॰ प्रा॰ (५,३२) के माहिपेय भाष्य में दिये गये उदाहरणों में ब् के पश्चात ख् का आगम दिखलाया गया है। परन्तु मुद्रित तै॰ सं॰ के इन उदाहरणों में ख् का आगम नहीं मिलता हं। पास्वात्य विद्वान भी क् के आगम को वैकल्पिक मानते है; दे॰ Alt Gr. I, p. 332, Ved. Gr, p. 69 f.n. 13; Gr. Lg. Ved., p. 99.
  - প্ত. স্নত মৃ,৭५ (टि॰ ५१), বা॰ সা॰ ४,९०६ (टि॰ ५१), अ॰ সা॰ মৃ,२৬ (टि॰ ५१). র্নত সা॰ ९,१९—नकारस्व ॥
  - ५५. पदान्तीय च्रके लोप के सम्बन्ध में जो अनेक सिद्धान्त मिलते है उन का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है।
    - (क) ग्न. । १० ६, ६५—''नकार आकारोपधः पद्यान्तोऽपि स्वरोदयः। छुप्यते॥'' के अनुसार, पदान्तीय न का लोप हो जाता है। और ऋ० प्रा० ४, ८०—''नकारस्य लोपरेफोष्मभावे पूर्वस्ततस्थानादनुनायिकः

342

टिप्पणियां

कारपूर्वो रेपमाध्यरपूर्वेश यकारम् ॥ ' वे अनुमार हिन्।' वे ह से भिन्न स्वर से प्वजाने तारे पदान्तीय व् का उत्पाम म जब ह्या कही तर उन का ह पनता है और जक उत्पाम में आ हो तब उस वा प्वजात है। बीर तै के आ ? 9 55 — छज्येते त्वक्लेपूर्वी वक्तरीं।' के अनुमार जिस पदान्तीय चृष्वी उपया अ अवार (अ आ) हो वस ष्ट्रा

1 44

होर हो जाता है। ते॰ जा॰ ३५ १— नकारस रिक्रोज्यवरास्त्रात्त्रात्त्र व च सलोपाच प्रस्वरोऽध्युतासिक ॥ १क अनुसार पदान्त्रीय न ही वधर्षी के चा इक वा अनुतासिक स्प चन जाता है। इसी मकार वा अर है १४२ — आकारोपधी धकारम्॥ व सनुवास के पर्वाद्य स्थान वाल पदान्त्रीय च का हरत से पूर्व यू बन जाता ह वा॰ जा ४३५ — 'यसमा पदान्त्रता स्थान्यों प्रेय ॥ ११ क अनुतार देते यू वा लोप

हो जाता है और बा॰ प्रा॰ ह १११ — अनुनासिक्युच्या प्रागत स्थाया ॥ 'ने अनुसार, जयपा के आ का अनुनासिक बन जाता है। ' (ग) अ॰ प्रा॰ ११७ — 'आकारोत्तपत्योज्यबारीनां स्वर ॥'' के अनुसार सा के प्याचार जाने वाला परान्तीय म् स्वर छ पूर्व विश्वनेताय न जाता है अ॰ प्रा॰ १५५ — स्वरे कहार ॥ 'हे अनुमार, स्वर से पूर्व विश्वनेताय का यू बनता ह, अ॰ प्रा॰ १११ — स्वराद यवयो परान्तयो ॥'' के अनुसार स्वर क परवात आने बाले यू व का लीप हो जाता है और अ॰ प्रा॰ १६८ — स्वरोधायती ॥' के अनुसार सू वा विश्वनेतीय करने पर उपया के स्वर का अनुनारिक वण माता है।

बनने पर उपपा के स्वर का अनुनामिक कन पाता है।

(ग) पा- ८,१ ९— 'दीयों-टि समानगादे ॥'' के अनुसार, दीर्घ स्वर के पानाट स्वाने वाला प्रान्तिय स्वर (स्वर तथा हू सृष् १) से पूर्व ' है में पिएना हो जाता हु, पा- ८ १ ९ ७— मोमा अजीआहर्यस्य मीर्घण ।'' के अनुसार 'सो आहर स्वा अग्नाद स्वाने वाले सारा

र्षं बद्धः (स्वर तथा धाप व्यवजनी) स पूत वृ में परिणत हो जाता र

पा० ८,३,९९—"लोपः शायल्यस्य ॥" के अनुसार, अकार के परचात् आने वाले पदान्तीय प् व् अद्दू से पूर्व छप्त हो जाते हैं; और पा० ८,३,३—"आतोऽिट नित्यम् ॥" के अनुसार, पटान्तीय न् का "रु" वनने पर श्रद् से पूर्व उपधा के था का अनुनासिक वन जाता है। नहीं कहीं अनुनासिक के र्यान पर जो अनुस्वार मिलता है, टस के सम्बन्ध में पा० ८,३,३ पर काशिका कहती है—"वैचिदनुस्वारमधीयते। स च्छान्डसो व्यत्ययो द्रष्ट्रस्थः"।

(ए) मैक्डानल (Ved. Gr., p. 68) के अनुसार, आ के पक्षान् आने वाले पदान्तीय न का अनुनायिक बनता है। परन्तु Ved. Gr. Stu., p. 31 में मैक्डानल कहता है कि पदान्तीय न का बानुस्वार बनता है। दे॰ प्रथम अध्याय टि॰ ९७। इस सन्धि-विकार के सम्यन्ध में पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि जिम पदान्तीय न के मिध-विकार से उपधा का खर अनुनासिक बनता है वह न मृल्ध्विन नम् (ns) का प्रतिनिधित्य करता है, यथा—चूर्कान् (भू हुम्न्स् ) = Goth. vulfans. परन्तु जहां पदान्तीय न नम् का प्रतिनिधित्व नहीं करता वहा समानपाद में भी स्वर में पूर्व न अविकृत रहना है और उपधा के स्वर का अनुनासिक नहीं बनता है। लेट् प्र० पु॰ व॰ के जिन म्पों के अन्त में —आन् मिलता है उनका पदान्तीय न मृल्ध्विन नृत् का प्रतिनिधि माना जाता है और नमानपाद में स्वर से पूर्व भी उस में कोई विकार नहीं होता है; यथा— आ वहान आहा (अ॰ १,८४,१८), गच्छान इत् (अ॰ ८,७९, ५); इत्यादि। दे॰ Alt. Gr I, p 330; Ved. Gr., pp 68-69; Ved. Gr. Stu, p. 31 f.n 3, Gr Lg Ved., p. 98.

प६. ऋ• प्रा० ४,७३। दे॰ टि॰ ५५ (ङ)।

५६क. ऋ० आ० ४,६६॥

५६स वा० प्रा० ३,१४७-१५०, तै० प्रा० ९ २३-२४। दे० टि० ५५ (ह)।

५७. ऋ• प्रा॰ ४,७०-७१— स्वरेषु च ॥७०॥ दस्यूरेको र्नॄरिभ च ॥७१॥ ऋ० प्रा० ४,८० (टि० ५५क)। वा० प्रा०३, १४२— शत्रून् परिधीन् कृतून् वनस्पतीन् स्वरे रेफम्॥वा० प्रा०३,१३१ (टि० ५५ख)।

द्वितीयोऽध्यायः

भाष्यं तथा उ इरण (श्ववां बारवृवशङ्) से भिन्न है । ५९ % मा ४६६ — इत बानी ववाभिर्वान्युव पूर्वनिवादिति । ईकारोडा रापहितो रेजनेय ॥ पा ८३९ (हि० ७५छ)।

६० सः ९४ ८ — तथा जनार जन्मे ज्वरि॥ या॰ प्रा॰ ४१४ — दुरवामुनासिक्यु॥ अ प्राः २,३५ — जन्मोर्जनरि जनारोज्जनसिन ॥ तै॰ प्राः ५३५ ६६ — तथी लगारा ॥३५॥

पा ४४६ — तार्लि॥ ६९ ते प्रा• ५३९— उत्तमस्थानायुर्वाऽनुनासिर न्यानेय॥

६१ ज आ॰ ५२ --- जामकलाबायुवाद्यालास्त्र त्याच्य ॥ ६९ ज्ञ प्रा॰ ४ --- करार श्रशास्त्रवास्त्रवायो ॥ वा॰ प्रा॰ ४ ५५ ५६ (टि॰ ४६) ॥ या॰ ८४ ४० (टि॰ ४६) ॥ अ॰ प्रा २ १ ५१ --- नवारस्य स्रवारे ब्यवार् ॥ १०॥ चव्याये योयवृति ॥ १॥ वै॰ प्रा ५ २४ --- मवार एतेयु व्यवार्य ॥

 १९ ४ — मंत्रार एतपु वकारम् ॥
 विभिन्न प्रश्रों में इस सिच च त्यारयान निम्नस्थिक्षत प्रकार में किया गया है—

- (क) वा॰ प्रा॰ ३,१३४-३५—"नुः ॥१३४॥ चच्छयोः शम् ॥१३५॥" तथा तै॰ प्रा॰ ५,२०—"नकारः शकारं चपरः ॥" के अनुसार, च् से पूर्व पदान्तीय न् का श्र वनता है और टि॰ ५५ (ख) में दिये गये नियम से उपधा का स्वर अनुनासिक वन जाता है। वा॰ प्रा॰ ने छ् से पूर्व भी पदान्तीय न् के लिये इस विकार का विधान किया है, परन्तु संहिताओं में इस का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसलिये वा॰ प्रा॰ ३,१३५ पर अपने भाष्य में उबट कहता है—"छकारोदाहरणं मृग्यम्।"
  - (ख) ऋ० प्रा० ४,७४— 'चरित चक्रे चमसाँश्च चो चिचरित च्यौत्नश्चतुरिश्चकित्वान् । एतेषु सर्वत्र विसर्जनीयवट् दीर्घोषधः ॥" तथा अ० प्रा०
    २,२६— ''नकारस्य चटतवर्गेष्वघोषेष्वनूष्मपरेषु विसर्जनीयः ॥" के
    अनुसार, च् से पूर्व न् का विसर्जनीय हो जाता है । और ऋ० प्रा०
    ४,३१ (टि० ९०) और अ० प्रा० २,४० (टि० ९०) के अनुसार,
    विसर्जनीय का क्र बनता है; और ऋ० प्रा० ४,८० (टि० ५५क) तथा
    अ० प्रा० १,६८ (टि० ५५म) से उपधा का स्वर अनुनासिक हो जाता है।
  - (ग) पा॰ ८,३,७— "नःख्यप्रशान् ॥" के अनुसार, छव् ( छ्ठ् थ् च्ट्त्) से पूर्व पदान्तीय न का 'रु' वनता है; ८,३,९५— "खरवसानयो-विंसर्जनीय ॥" से इस 'रु' का विसर्जनीय वनता है, ८,३,३४— "विसर्जनीयस्य सः॥" से इस विसर्जनीय का स्वनता है; ८,४,४० (टि० ४६) मे स्का श्र वनता है; और ८,३,२ (टि० ५७) से उपधा का स्वर अनुनासिक हो जाता है। पा॰ ८,३,४— "अनुनासिकात्परो-ऽनुस्वार ॥" के अनुसार, जहा उपधा के स्वर का अनुनासिक नहीं वनता वहा उस स्वर के पक्षात् अनुस्वार का आगम हो जाता है। संहिताओं में पदान्तीय न से परे आने वाले पदादि ट्ठ्थ् का कोई उदाहरण नहीं मिलता है।
  - (घ) पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार पदादि च् से पूर्व पदान्तीय न् आने पर न् के पश्चात् क् का आगम होता है और न् का अनुस्वार (या उपधा के स्वर का अनुनासिक) वन जाता है; और ऋ॰ में यह क् का आगम वहीं होता है जहा च्युत्पत्ति के विचार से इस क् का समावान हो सकता है

िस्पविका

T EY EE

पु॰ व॰ के रूप (सर्भवन् आदि) और नकारान्त प्रातिपदिनों के सम्बोधन तथा सप्तमी ए॰ के रूप (रार्चन् आदि)। दें Alt. Gr I p 331 Skt Gr p 70 Ved Gr, p 69 Ved Gr Stu, pp 31-32

न्त प्रा॰ ४ ७५---अस्माधमसापश्चम ॥ तै॰ प्रा ५ १९--नायहै(य श्रार्म्तुवलनइबान्धृणीबान्बादणानेवारिमन् ॥ पा• < ३ ४— अनुनासिकान्यरोऽनुम्बार ॥ तै• प्रा १५१-१<del>--</del>

10

£4 नवेषाम् ॥२॥ ततस्यनुस्वार ॥३॥ वा॰ प्रा॰ ३ १३२-१३ — स्वर ऑपरावि ॥१३२॥ अनुरवारेण व्यञ्जने ॥१३३॥ (दे॰ दि॰ ५५ स) । विभिन्न प्रभों में इस सच्चिका व्याप्यान निम्नलिखित प्रकार से किया 88

राया है---(क) वा• प्रा• ३ १३६— तथयो समृ॥<sup>99</sup> तथा त• प्रा• ६ १४— पर्वोत्तकारपरस्तकार प्राष्ट्रतो बित्य ॥" के अनुसार द ॥ <sup>4</sup> तहांन पूत पदान्ताय भू का स्थनना ह और (डि॰ ५५ स्व) में दिय गये नियम मे उपधा के स्वर वा जनुनासिक हो जाता ह। वा॰ प्रा॰ ने पदारि

**प्** से पूर भी न क लिय इसी विकार का विधान क्या है पर द्व सहिताओं में इसका नोह तदा<sub>व</sub>रण नहीं मिलता हूं । इसी लिये इस सूत्र के भाष्य में टवट बहता ह- धनारस्य रूपोनाहरणम् सथा विद्वान धनार विद्वीस्थवार ।"

(स) ऋ• प्रा• ॥ ७६— ताँस्ते सर्वास्ता>ेवाँरूव ताँरतावस्वावदेंस्य च ॥ तया अ॰ प्रा॰ २ २६ (टि॰ ६६ स) के अनुसार, न् का विसर्जनीय बनता इ और (टि॰ ६३ स) में बर्णित प्रक्रिया के अनुसार विसार<sup>नी</sup>य था स और उपचा व स्वर वा अनुनासिक यन जाता ह ।

- (ग) पा० के अनुसार न् का 'रु', 'रु' का विसर्जनीय, और विसर्जनीय का स इत्यादि वनने की प्रक्रिया टि॰ ६३ (ग) में देखिये।
- (घ) पारचात्य विद्वानों के मतानुसार, पढ़ादि त् से पूर्व आने वाले पदान्तीय न् के परचात् स का आगम होता है और तब न् का अनुस्वार (या उपधा के स्वर का अनुनासिक) बन जाता है, ऋ॰ में इस स का आगम वहीं पर होता है जहां पदान्तीय न् ब्युत्पत्ति के विचार से न्स का प्रतिनिधित्व करता है, परन्तु अन्य संहिताओं में ऐसा आगम अन्य रूपों के न् के पश्चात भी हो जाता है। दे॰ टि॰ ६३ (घ)।
- ६७. पाणिनि ने ऋ० में दोनों प्रकार के (न का 'रु' और न का अविकृत रुप) उदाहरण देख कर यह सूत्र बनाया— ८,३,८—''उभयधर्ध ॥''
- ६७ क. वा॰ प्रा॰ ३,१४५-४६— निर्जगन्वान्तमसि ॥१४५॥ धामञ्चर्त्रृँहिचिक्तिवॉस्त्वं पूपन्नर्वन्निति च ॥१४६॥
- ६७ स. अ० प्रा० २,३०—न समैरयन्तादीनाम् ॥
- ६७ ग सि० की० ने पा० ८,३,३ के व्याख्यान में यह उदाहरण दिया है। परन्तु काशिका ने इमके स्थान पर अन्य उदाहरण—"भवास्तरित" दिया है जो अधिक उचित है। पा० ने ८,३.७ में 'प्रशान' के पदान्तीय न के लिये छन् से पूर्व सिवकृत रहने का जो विधान किया है उसके उदाहरण— "प्रशान्यादयित" तथा "प्रशान्यानेति"—दिये हैं, जबिक सि० कौ० में भिन्न हैं। काशिका ने दो उदाहरण— "प्रशान्यादयित" तथा "प्रशान्यानेति"—दिये हैं, जबिक सि० कौ० में केत्रल पदादि त से पूर्व अविकृत रहने वाले न का एक उदाहरण— "प्रशान्तनोति"—दिया है और चूछ् से पूर्व आने वाले न का कोई उदाहरण नहीं दिया है। वैदिक वाङ्मय में मुझे मुशान का केवल एक प्रयोग मिला है—''प्रशान्ममेति" (श० ब्रा० ३.१,३,१०)। परन्तु ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है जिसमें पदादि च्छ्त से पूर्व प्रशान का न आता हो।
  - ६८. ऋ० प्रा० ४,७८-७९—-र्नृः पतिम्यो र्नृः प्रणेत्रं र्नृ पात्रं स्वतर्नाः पायुः । सन्धिर्विकान्त एवैषः ॥७८॥ र्नृः पाहि शृणुवीति च ॥७९॥
  - ६९. इस प्रकार के प्रयोगों के समाधान के लिये भट्टोजिदीक्षित "नून्पे" तथा
    द्वितीयोऽध्यायः

है। परातु 'स्वतवां पायी'' (८ ३ १९) में ''उभयपश्च'' की अप कृति मानना 'चर्य म्रतान होता है। या॰ मा १ १४१— नृप्यनरे नियम्नीयम्॥ उपया के स्वर्र के बाग्र मासिक्य के फिए दे॰ टि॰ ५५५(दा)।

40

σÀ

43

ωì

पा॰ ६ १ १० ११ — मृचे ॥१०॥ स्वतवापायी ॥११॥

Alt Gr I p 331 Ved Gr p 69 Ved Gr Stu p 32

त्र । १ १० - न्यारनशायोस्त्र । आहु सवररिदयोजवारह ॥ तः गां० ५ ११ - टनवार्यवस्य तवार ॥ वा० माः० ४ ५५ १५ न्यू वृत्ती जान्या स्वरोत ॥ १५॥ वारत्यस्य ॥ १९॥ अ० १० १९, ९० न्यू नेन्य कटते अवस्यु ॥ या० ८ १ १० न्यू प्रदेत हारा इत भगर कटतार वे प्रदु गा आयम करता है। परिवास में कोई क्षारा

नहीं है।

vs Alt Gr I p 333 Ved Gr pp 6768 Ved Gr
Stu pp 3233 Gr Lg Ved p 100 Skt Gr p 71

vs क क्यकप्रतिशास्त्र (सूरकास्त ) ६०--- आक्सित सवास्त स्रोप ॥

ं प्रत्याठ में जुस्साई हव दिया गया है। अड १, १०३ १ के पत्पाठ में भी अम्माक और छ ७ ५९ ९१० के पदगठ में बुप्पाई हप दिवलाया गया है। यू वा लोव सी दिख है। अर प्रा०४ १०--रिक्नोसणीव्ह्ययोगकारोऽसुस्वार सन्परिणवनातु ॥

७५. तः प्रा॰ ४ ९०---रेक्षोमणोठदययोगसरोऽनुस्तार तत्यारावन्याः ॥ आन्द थ्रौ स् १२ १८---स्कोपस्यनुस्तारम्॥ श्रो॰ थ्रौ स् १ २ १९॥ वा॰ श्रा॰ ४ १--- श्रनुस्तार रोज्यसु मकारः॥

- ७६. तै० प्रा० १३,१-२-अध मकारलोपः ॥१॥ रेफोप्मपरः ॥२॥ तै० प्रा० १५, १-३- नकारस्य रेफोप्मयकारभावाल्लुभे च मलोपाच पूर्वस्वरोऽनु-नासिकः ॥१॥ नैभेपाम् ॥२॥ ततस्वनुस्वारः ॥३॥ दे० टि० ५५ख ।
- परचैकेपामाचार्याणाम् ॥ दे० टि० ८२। अ० प्रा० १३, ३ यवकार-परचैकेपामाचार्याणाम् ॥ दे० टि० ८२। अ० प्रा० १, ६७— ''नकारमका-रयोलेंपि पूर्वस्थानुनासिकः ॥'' के अनुसार, उपधा के स्वर का अनुनासिक बनता है। बा० प्रा० ४, ४-५— अनुनासिका चोपधा ॥४॥ लोपं काक्यपशाकटायनौ ॥५॥
- ें Alt. Gr. I, p. 334; Ved. Gr., p. 68; Ved. Gr. Stu, p. 33 f.n. 1. सुम्राज् की सन्धि के सम्बन्ध में भारतीय वैयाकरणों ने भी निम्नलिखित सूत्र बनाये हैं—

% प्रा॰ ४, २३— सम्राट्शव्दः परिपन्नापवादः ॥ वा॰ प्रा॰ ४, ६— प्रष्टत्या सम्राट्साम्राजि ॥ अ० प्रा॰ २, ३६— न समो राजतौ ॥ तं॰ प्रा॰ १३,४— न संसामिति रापर ॥ पा॰ ८, ३, २५— मो राजि समः क्षौ ॥

- पा० ८,३,२३ मोऽनुस्वारः ॥ अनुस्वार के सम्बन्ध मे पाणिनि के निम्नलिखित सूत्र भी महत्त्वपूर्ण हैं ८, ३,४ अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ॥८,४,५९ वा पदान्तस्य ॥
- ८०. ऋ० प्रा० ४, ८३ ईमिल्यन्तलोप एपृद्येषु गर्भ गावो वत्नं मृजन्ति पृच्येते । सखायो विन्याच पुना रिणन्ति रथमिल्यन्वक्षरमन्धिरेव सः ॥ ते० प्रा० ५,०२ 'ईपूर्वीमकार ॥'' ईम् से परे आने वाले पदादि स् का लोप करता है। ते० सं० ४, १,८,२ मे इस प्रयोग का एक मात्र उदाहरण मिलता है। पग्नु इस के विपरीत दे० वा० सं० २७,१५।
- ४१. ग्र० प्रा० ४,७—अन्तस्थासु रेफवर्ज परासु ता तां पदादिष्वनुनासिका तु॥ वा० प्रा० ४, १०— अन्तस्थामन्तस्थास्वनुनासिका परसस्थानम् ॥ तै० प्रा० ५,२८— अन्तस्थापरस्य सवर्णमनुनामिकम् ॥
- तै० प्रा० ५,२९-३०— न रेफपरः ॥२९॥ यवकारपरः चैकेपामाचार्याणाम्
   ॥३०॥ (दे० टि० ७७) ॥ इस सम्बन्ध में मैक्डानल महोदय ने लिखा

| 588 | टिप्पणियौ                         |     | [ 63 40      |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|-----|--------------|--|--|--|--|
|     |                                   |     |              |  |  |  |  |
| ŧ   | The Taittiriya Pratisakhya allows | the | optional use |  |  |  |  |

of Answara before these semivowels" Ved Gr Stu, p 33 fn 2 Ved Gr p 68 इस नचन में these semi vowels" राज्यें ना प्रयोग पूर्णनया समीचीन नहीं है क्रिंगिंड ते मां के प्रस्तुन नियम से यू व से पूर तो पदान्तीय म् के स्थान पर वस्थिक मनुसार हो सक्ता है परातु ते मां के प्रसाद हो सक्ता है परातु ते न प्राप्त है हिंग है। (३ ० ० ०)

पा ८ १९ — है मधरे वा ॥ वार्तिष्ठ — यवन्यरे धवल बेति बच्चम् ॥ ८३१७ — नगरे व ॥६० Skt Gr, p 71 म॰ मा॰ ४६ — विश्याने रूण उदये सवार धर्वपानेशेरमणीयन सम् ॥ वा॰ मा॰ ४९ – स्पर्धे परप्यसम् ॥ त॰ मा॰ ४९ — सबार स्थागरकास सहयानमनुनासिकम् ॥ स॰ मा॰ ४३ — सहास्य

63

4¥

٩.

स्था वाश आर का १८०० त्या प्रश्वकात् ॥ वेश आर्थ हे १५०० सहार्ष्य स्था प्रवास्थात सार्थावसमुनासिक्य ॥ अश्र आर्थ १ १५०० सहार्ष्य स्था प्रवास्थात ॥ ८५ देश टिश्म ११ पाल ८११९०० व सि सुद्॥ ८६ अ. आर्थ १९५० चित्तस्थनेनोयारोग ॥

८७ अ॰ प्रा॰ १९८ — नेत उद स्वासम्भी सद्यास्य ॥ वा॰ प्रा॰ १९८ उदलसाने लेगम् ॥ त॰ प्रा॰ ५१४ — उत्तुद रास्तो व्यवनगर ॥

८८ पा॰ / ४६१ — उद स्थान्त्रम्भो पुश्ला ॥ ति॰ ची॰ के अनुसार पा ४, ४६५ — 'महो सारे सवर्षों 'से सू का वैचलिक नोर होता हैं। परन्तु कतियत वैयाकरण सू वा त् बनावर तीन तवारों का तिक करते हैं यथा — अद् भन्ताभाषा — उत्तरत्वनमन्त्र। परन्तु सहिताओं में प्रापेण प्रतिसारनों के सीच निवस के अनुसार पाठ मिनता है।

हे येथा—खद् +स्ताध्वत्य =वत्त्ववध्याव्य । परस्तु सहिताओं में प्रापेण प्रातिशास्त्रों के शिच निवम के अनुसार पाठ मिन्सा ह । पा • ८ ५,६१ पर वार्तिक (काश्वित्रा के अनुसार )— उद पूर्वपर्यान्ति स्कट्रेन्ट्रस्ट्युपपरवानम् ॥ रोधे जेति वच्च्यम् ॥ उत्तक्ष्यक् सार् के विषय में बाशिव्य कटना है— उत्कट्को नाम रोग । कन्तर्वा पाल नरस्टिनस्टम्म ।

> बा प्रा• ३ ११ १२ — प्रइत्या क्लवो पक्ष्योहन ॥११॥ निद्धामूळीयो वैन्कि चाकरण

पन्मानीसी साक्टायनः ॥१२॥ ऋ० घा० ४, ३१.३३— अपोपे रेफ्य-रेफी चोष्माणं स्पर्ण उत्तरे । तत्मय्थानमन्ष्मपरे ॥३१॥ पथमीत्तमवर्गीये स्पर्णे वा ॥३३॥ तं० प्रा० ९,२-४- अघोपपरस्तस्य मस्थानम्प्माणम् ॥२॥ न क्षपर. ॥३॥ कप्रवर्गपरद्यामिवद्यवान्मीक्योः ॥४॥ अ० प्रा० २,४०-विगर्जनीयस्य परसस्थानो ऽघोषे ॥ पा० ८,३,३७- कुष्यो × क × षौ च ॥

- ९१. ऋ० प्रा॰ ४, ३८- अव्यापत्तिः कखपफेषु गृतिः ॥
- ९९ क. Alt. Gr. I, p. 340; Ved. Gr., p. 71 f. n. 2; Gr. Lg. Ved., p. 107. का॰ स॰ ४०, ८ में "अुद्. वितो" पाठ मिलता है।
- ९२. पा॰ ८, ३, ३५- र्शवेरे विसर्जनीयः ॥ तै॰ प्रा॰ ९, ३- न क्षपर ॥
- ९२ क Alt. Gr. I, p. 341, Ved Gr., p. 71; Gr. Leg. Ved., p. 107.
- ९३. झ० प्रा० ४, ४१-६४ (टे० टि० ९४), अ० प्रा० २ ६३-८०;२, ८१— अत्र नाम्युपधस्य पकार. ॥ तं० प्रा० ८, २३— कखपकारपरः पमकारपूर्व समवप्रहः, ८, २४-३५, वा० प्रा० ३, २१-२२— ककार-पकारयोः सकारम् ॥२१॥ आव्युपधः पकारम् ॥२२॥ वा० प्रा० ३, २३-३८; पा० ८, ३, ४८-५४ ।
- ९४. अ० प्रा० २, ६२ समासे सकारः कपयोरनन्तः सद्यः श्रेयद्द्धन्द्साम् ॥
  तै० प्रा० ८, २३ (टि० ९३)॥ वा० प्रा० ३, ३० समानपदे च ॥
  प्रा० प्रा० ४, ४१ यथादिष्टं नामिपूर्वः पकारं सकारमन्योऽरिफितः
  ककारे । पकारे च प्रत्येयेऽन्त पढं तु सर्वत्रैवोपाचरितः स सन्धि ॥ पा० ८,
  ३, ३८-५४॥
  - ९४क ऋ॰ प्रा॰ ४, ३९— रेफं स्वर्धः पूरघोषेष्वविग्रहे ॥ तै॰ प्रा॰ ५, ९० (टि॰ ९९) के भाष्य में आशीर्षंदया (तै॰ सं॰ ६, २, ९, ४) पाठ मिलता है। पा॰ ८, २, ७० पर वार्तिक— अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफ ॥
  - ९५ ऋ० प्रा॰ ४,३१ (दे० टि० ९०), अ० प्रा॰ २,४० (दे० टि० ९०), तै० प्रा॰ ६,२ (दे० टि० ९०)। वा॰ प्रा॰ ३,६-८-- विसर्जनीयः ॥६॥ चळ्योः शम् ॥७॥ तथयोः सम् ॥८॥ पा० ८,३,३४--- विसर्जनी

338

च्छ् से पूर्व श्र. में परिणत हो जाता है। ९५व मनदानल महोदय की Ved Gr Stu p 34 म इस उदाहरण क

िचा ' शब्द के आ पर उदाल-विच अनुद द । परन्तु All Gr J ए 339 और Ved Gr p 70 में इस हा नुद कर दिया गया है। 55 शु. आ॰ ४९४--- सो विन्त्यपत्त्वे दग्नों व यण्डते ॥

% & Alt Gr I, p 339 Ved Gr p 70 fn 7

\$0 Alt Gr I p 336 Ved Gr p 72 Gr Lg Ved. p 101 የሁቴ ኛ0 尼፥ \$V ዋነ Alt Gr I p 336 Ved Gr p 72

Ved Gr Stu, p 34 fm I
९० स ऋ॰ प्रा॰ ५, ३१ — तसरे पूर्वपवासी व्यापनोऽरेस्सहित।
नामिपूर्व ॥ ऋ॰ प्रा॰ ५ ३२-३८ ॥ त॰ प्रा ६,५॥ अ॰ प्रा ९

ाभारत । अरुआ ०५ ३२-३८ ॥ त० आ ६५॥ अ० आ ९ ६३-०१-५ ॥ चा० आ० ६ ७४-८० ॥ वा ८३,१०१-१ ५॥६ दि० १२७। ९७ ग Ved Gr,p 70 Ved, Gr Stup 34 में तुर्दर के हुप्स

उन्ताबिक अग्रुक है। ९० श्रेष्ट प्रभ्यान्त्रमानोध्याणमृत्याणि ॥३१॥ क्यांची बानते ॥१४॥ सा• मा ६ ९-१०- प्रत्यसम्बन्धमृति बावटावन ॥१॥ अविगर गाकच्य करतेशु ॥५०॥ त- मा• ६ २ (१० ९०)॥ अ- मा ६ ४०

(दि॰ ६०) ॥ पा॰ ८३ १६--- वा शि ॥
त्रा॰ (दि॰ ३४ क) ॥ तै॰ आ॰ ५ १०--- अवमद आर्दार्थ,
प्रतिति देर्व पर सकार परारम् ॥ वा आ॰ ५,
वांश्वरो ॥ अ आ॰ २ ४५--- स्वांप्य ॥ इन उत्तर्द्वाचे के कायार
पर पाचाम विज्ञान त्रव मत जरू करते हैं कि मूच्य परमधि में करते
र पर्ष (दिमका रिक्तिन विक्तित बता है) अविकट रहता होगा।

ह॰ Alt Gr I p 335 Ved Gr ॥ 73 Ved Gr 50%.

D 34fn 4

- ९९ क. ऋ॰ प्रा॰ ४,८६ वनिति रेफ: सदशब्द उत्तरे ॥ वा॰ प्रा॰ ३, ४९ वनसदोऽनेटो रेफेण ॥ इन आचार्यों के अनुसार, यहा पर रेफ का आगम होता है। परन्तु पाञ्चात्य विद्वान् यहा पर मौलिक रेफ मानते हैं, दे॰ टि॰ ९९ ।
- ९९ ख. कुछ पुस्तकों में यह पाठ मिलता है और तै॰ प्रा॰ (टि॰ ९९) के जिस सूत्र में 'आशीः' पद दिया गया हे उसमें स को प् होने का विधान भी है। इमेंस प्रतीत होता है कि प् के स्थान प् वाला पाठ भी सम्भव हो सकता है। दे॰ टि॰ ९४ क। परन्तु आशीर्पदया पाठ अधिक प्रचलित है।
- ९९ ग. वाकरनागल (Alt. Gr. I, p 342) के मतानुभार, ड्रुतो=इत ()+उ़्। और मैक्डानल का अनुमान है कि ड्रुतो=ड्रुत+उ़ । दे० Ved. Gr., p. 71, f. n. 6; वा० प्रा० ३,४६।
- १००. शह शा ४,३६— अभाग्यघोपोदये लुप्यते परे नतेंऽपि ॥ वा शा ३, १३ लुड्ब्मुदि जित्परे ॥ तं गा ९, १— अभाग्रोऽघोपपरो लुप्यते काण्डमायनस्य ॥ हम ने सूत्र का मूल पाठ दिया है, परन्तु ह्विटने ने अपने संस्करण में 'अघोषपरे' पाठ रखा है और इस शोधन के लिये युक्ति भी दी है, दे अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणी, पृ० २०५ । सेण्ट-पीटसंवर्गकोष में इप्सत्तं (ऋ०५,५०,५) पाठ स्वीकार किया गया है और इसके व्याख्यान में मंक्डानल (Ved Gr, p 71 f.n. 7) कहता है कि यहा पर पदकार ने इप्डस्तुर्त की अपेक्षा इप्डास्तुर्त विग्रह किया है जो अग्रुख है, क्योंकि इसके सहश इपवान (ऋ०१, १२९, ६) रूप भी मिलता है। तु० Alt Gr. I, p 343 परन्तु ऋ० के अनेक संस्करणों में 'इप्:स्तुर्तः' संहितापाठ में मिलता है। डेब्रूनेर (Alt Gr. Nachtrage Zu Band I, p. 194) के अनुसार, 'इप स्तुर्त ' पाठ शुद्ध है।
- १०१. पा॰ ३, ८,३६ पर वार्तिक-खपरे शरि वा विमर्गलोपो वक्तव्य. ॥
- 9. Ved. Gr. p. 71; Ved. Gr. Stu., p. 35, Alt. Gr. I, p. 342; Bollensen, ZDMG. 45, 204; 22, 635, Roth, ZDMG. 48, 103 ff, Pischel, Vedische Studien I, 13.

Su E. 3. 12. Su E | Alt Gr I p 336, Ved Gt p 72, Ved Gr Stu., p 34 fn 1 ९७ स % आ । ५, ३१ — सकारे पूबपवान्ती व्यापन्नीऽरेजमहिते। नामिपूर्व॥ ऋ• प्रा ५ ३२–३८ ॥ स॰ प्रा॰ ६५॥ स॰ प्रा॰ ६ ८३-८५ ॥ वाक प्राक्ष ३ ७४-८० ॥ याक ८ १,१०३-१०५ ॥ देव

दिव १२७३ ९७ ग Ved Gr p 70 Ved Gr Stu, p 34 में बुद्दर के इर्पर वर्गमचिह अग्द है। शर॰ शर॰ ४ १४ १४—वर्मेबोध्याणम्ध्ययि ॥१२॥ उष्मणि बानवे ॥१४॥ 30 बा॰ प्रा॰ १ ९-१०- प्रत्ययसक्यान्सुदि शास्त्रायन ॥९॥ अविकार

नाक्क्य नवमेषु ॥९०॥ त० प्रा० ६ २ (टि० ९०) ॥ अ प्रा २ ४० (P · ९ ·) ॥ पा · ८ वे ३६ — वा गरि ॥ .. श - प्रा · (टि॰ १४ क) ॥ ते॰ प्रा · प १०- अनुष्ठ आर्गीर्घे मुवरिति रेव पर सकार वहारम्॥ वा॰ प्रा॰ ३, ४१-- सम्

सामह्या ॥ अ- आ- २ ४९- स्वर्धन्य ॥ इन उदाहरणे के आधार पर पान्ताय विद्वान् यह मन प्रकट करते हैं कि मुख्त पन्सचि में संभी से पूर्व ६ (जिसका रिफिन निमञ्जाय बनता है) अविकृत रहता होगा ! g. Alt. Gr I, p 335 Ved Gr # 73 Ved Gr Stu. p 34 f.n 4

- ९९ क. ऋ० प्रा॰ ४,८६— बनिति रेफ: सदशब्द उत्तरे ॥ वा॰ प्रा॰ ३, ४९— वनसदोऽवेटो रेफण ॥ इन आनार्यो के अनुमार, यहा पर रेफ का आगम होता है। परन्तु पाइनात्य विद्वान् यहा पर मौलिक रेफ मानते हैं, दे॰ दि० ९९ ।
- ९९ स. कुछ पुस्तकों में यह पाठ मिलता है और तै॰ प्रा॰ (टि॰ ९९) के जिस सूत्र में 'आशी:' पद दिया गया है उसमें स् को प् होने का विधान भी है। उभेन प्रतीत होता है कि प् के स्थान प् वाला पाठ भी सम्भव हो सक्ता है। दे॰ टि॰ ९४ क। परन्तु आशीपेंदया पाठ अधिक प्रचलित है।
- ९९ ग. वाकरनागत (Alt. Gr. I, p 342) के मतातुशार, ह्तो=इत ()+3। और मैस्टानल का अनुमान है कि ह्तो=ह्त+3। दे॰ Ved. Gr., p. 71, f. n. 6; वा॰ प्रा॰ ३,४६।
- १००. श्र.० श्र.० १,३६— क्रामण्यघोपोदये लुग्यते परे नतंऽपि ॥ वा० श्र.० १, १३— लुर्ट्मुदि जित्परे ॥ तं० श्र.० ९, १— क्रामण्यरोऽघोपपरो लुप्यते काण्डमायनस्य ॥ हम ने स्त्र का मूल पाठ दिया है, परन्तु ह्विटने ने अपने सस्करण में 'अघोपपरे' पाठ रसा है और इस शोयन के लिये युक्ति भी दी है; दे० अग्रजी अनुवाद तथा टिप्पणी, पृ० २०५ । सेण्ट-पीटसंवर्गकोप में टुप्स्तुर्त (ऋ० ५,५०,५) पाठ स्वीकार किया गया है और इसके व्याख्यान में मंग्डानल (Ved Gr, p. 71 f.n. 7) कहता है कि यहां पर पदकार ने हुप्डस्तुर्त की अपेक्षा हुप्डस्तुर्त विम्रह किया है जो अगुद्ध है, क्योंकि इसके सदश हुपवीन् (ऋ० १, १२९,६) हप भी मिलता है। तु० Alt Gr. I, p 343 परन्तु ऋ० के अनेक संस्करणो में 'हुप्:स्तुर्तः' संहितापाठ में मिलता है। डैव्रूनर (Alt Gr. Nachtrage Zu Band I, p. 194) के अनुसार, 'हुप्-स्तुर्तः' पाठ शुद्ध है।
- १०१. पा॰ ३, ८,३६ पर वार्तिक—रापरे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः॥
- 903. Ved. Gr., p. 71; Ved. Gr. Stu, p. 35, Alt. Gr. I, p. 342; Bollensen, ZDMG. 45, 204; 22, 635; Roth, ZDMG. 48, 103 ff, Pischel, Vedische Studien I, 13.

द्वितीयोऽध्यायः

त - प्रा - ९ १ (दि० १००) पर जिमान्यरत में यह मत मिन्ता है--काण्डमायनप्रहण विक पार्चम् । अन्ययो मते घोपवयरेऽध्यूप्मणि विसर्पतीयो लुप्यते । यथा— अद्भाग स्वाही (त॰ स॰ १ ८ १३ १) य नुक्लास्यु (त म०२३९,३) न्लादि।"परन्तुत स के मुदित सस्वरणों में कहीं एया विसर्वनीय-शाव नहीं मिण्ता है।

ነውቹ Alt Gr I p 342 Ved Gr, p 71 Gr Lg Ved, p 108

९०३ त प्रा०९ ७— ओनारम सर्वोऽकारपर । वा० प्रा ४४३ — अकारे च ॥ ऋ । प्रा १ ३३-- उद्घाष्ट्राणा पुबरूपाध्यक्तरे प्रकृत्या हे औ भव येशमायम् ।

अ॰ प्रा॰ २ ५.— अकारोपधस्योकारोऽकारे<sup>34</sup> के शहसार, विसञ्जनीय ना उ बनता है और फिर गुणसीध से उपधा के अ तथा उ का भो बन जाता है। इसी मनार पाणिन भा ६ ९ १९३ (श्रती रोरप्हताद प्छते) से दें का उदना कर फिर गुण सचि द्वारा की बनाता है।

९०४ इड० प्रा० ४ २५— ओकार हरवपूद क्षेत्रा झा ४ ४२— सर्वे अकार ओकारम् ॥ तै० प्रा ९८— चीपवत्परस्य ॥ अ प्रा १ ५४- घोरवति व के अनुसार विसर्जनीय का व और फिर गुणसि से म + उ वा को यन नाता है। इसी प्रकार पा॰ ६ १,११४-- हरि घंसे 'रुवाड बनताई और फिर ग्रणसिंध से झ ∔उदा औ ਬਰ ਕਾਨਾ ਹੈ।

९०४क प्र• प्रा• ४ ४० ॥ या ८ २ ७ पर वार्तिव— छन्सि भाषायां च विभापा प्रनेतसी राजन्यवसरयान क्लब्बम (काशिका) ॥

YET Alt Gr I p 338 Ved Gr p 70 f n, 6 Gr Lg Ved p 103 सायण तथा ये पा बाल्य विनान यही पर स्रें 'को पष्टी एक्वचन का रूप मानते हैं। इसी लिये ये विद्वाद सूर 'को स् या सीध विकार सानते हैं। ऋ ७ ६९ ४ के सायण-साप्य में भी स्र<sup>द</sup>" का व्याल्यान सुबक्त ' किया गया ह । पाथास्य विज्ञान इते क्वर कारुगमानते हैं। सु Gr Lg, Ved p 209

- ৭০খন. Alt. Gr. I, Nachtrage, p. 191; Pischel, Vedische Studien 3, 193; Gr. Lg. Ved., pp. 103, 209.
- १०५. वा॰ प्रा॰ ४, ३७— कण्ड्यपूर्वी यकारमरिफितः ॥ अ० प्रा॰ २, ४१— स्वरे यकारः ॥ तै॰ प्रा॰ ९,१०— अथ स्वरपरो यकारम् ॥ इन तीनों प्रातिशाख्यों ने पदान्तीय य् व् के लोप के सूत्र भी दिये हैं। (दे॰ टि॰ ५५ ख, ग)। पाणिनि (८,३,१७) ने 'रु' का 'य्' वनाकर, उस का वैकल्पिक लोप (८,३,१९) दिखलाया है। (दे॰ टि॰ ५५ घ)। परन्तु ऋ॰ प्रा॰ २,२७— "हस्वपूर्वस्तु सोऽकारम्" के अनुसार, विसर्जनीय तथा उपधा के आ दोनो के स्थान पर आ वन जाता है।
- १०५क. ऋ० प्रा०२,७३, वा० प्रा०३,९४। दे० टि० १८क मे उद्धत वार्तिक।
- १०६. वा० प्रा० ४, ३८ लोपन्घी ॥ अ० प्रा० २, ५५ आकारोपघस्य लोप ॥ तै० प्रा० ९, ९ — अवर्णपूर्वस्तु छप्यते ॥ पाणिनि (८, ३, १७, टि० ५५ घ) 'रु' का य् वना कर व्यक्षनों से पूर्व उसका लोप कर देता है। दे० पा० ८, ३, २२ — हलि रार्वेपाम् ॥

परन्तु ऋ॰ प्रा॰ २,२४— "विसर्जनीयोऽरिफितो दीर्घपूर्व स्वरोदय । आकारम् ॥" और ४,२४— "विसर्जनीय आकारमरेफी घोषवत्परः ॥" के अनुसार, स्वर तथा घोप व्यक्षन से पूर्व आने वाले अरिफित विसर्जनीय और उपधा के का के स्थान पर केवल आ वन जाता है।

- १०७. प्रातिशाएयों के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के अन्त मे रिफित विसर्जनीय है और पाणिनि तथा आधुनिक विद्वानों के अनुसार इनके अन्त में मौलिक र ध्विन है—
  - (१) अन्तर (अन्दर), युनेर (फिर), प्रातर (संवरे); सनुतर (दूर), स्वर (प्रकाश); अवर (नीच) केवल महः से पूर्व, पा० ८, २, ७०-७१ के अनुसार, अम्लर तथा भुवर (महान्याहति) के पदान्तीय का विकल्प से र बनता है। परन्तु अ० प्रा० २, ५२ के अनुसार इनके पदान्तीय का र नहीं बनता है, क्योंकि अमाः का एकमान उदाहरण अ० ८, ६,१९ में मिलता है जहा पदान्तीय का र नहीं बनता है। का० सं० (६, ७, ७,

द्वितीयोऽध्यायः

1३ ८ ४) में जेतेर चार 'शुर्नेर रुप का प्रयोग मिनता है और ते भाव तथा था भाव आदि में 'शुर्ने' मिनता है। इसी प्रकार म य (1 ६, ९०) तथा काव सव (६ ५) में भुष्य रूप मिनता है, जब कि भाव ० मीव स्व (६ ४, ६) में भुष्य सिन्ता है। इन प्रयोगमर्से को देख कर ही पाणिनि ने वक्षिक विधान किया होगा । सईस् (निन) कर इस से परे कोइ किभिन और रूप, हासि तथा स्थातर धार न हीं।

उपर (उपा) जब समात ना प्लगह ना और साथा से पूर्व आए कपी. (आपीन) जब सारों तथा चोच व्यवना से पूर्व आए और अपने ने कन्त म न आग और अुन्यार्स, जुबुज्य तथा सुदी ना से सूब न हो। स्वारिताओं। बाद (रक्षण) बाद (पन) बचद (हिपसार) बनैर (पन्नी)।

ही घर ( म ) अक्षांह अजीवर आर्वर, वर्षेर अमेर्वर अर्वपर, स्वर अस्पर अस्पर अस्पर, हार, हार।

१०६ व्या मा १०५० क्या एनी प्रध्या नातियुव के अनुवार निम् विकार्नाय से पूर्व का बा से निम्ब स्वर क्षेत्र स्ट्रेपनी (विभिन्न) बहुनान है। क पान के उठक कार्याययुव नात्र स्थापन क्षा स्थाप स्यर्भी ॥ तै॰ प्रा॰ ८, ६— रेफ्मेनेषु ॥ स॰ प्रा॰ २, ४२-४३— ना-म्युपप्रस्य रेफः ॥४२॥ घीषवति च ॥४३॥ पाणिनि के मतानुसार, बा तथा बा मे भिन्न स्वर के द्वरन्त पःचान अने चाले म् का साथारण नियम (८,२,६६) मे रेफ बन आता है और फिर स्वर तथा घोष स्यपन में पूर्व यह रेफ ही रहणा है। अत विमर्जनीय में रेफ यनने का प्रान ही नहीं उठना।

- १९०. गा॰ प्रा॰ ४, ४०: वा॰ प्रा॰ ४, ३९॥ कतितय पास्चात्य विद्वानों के मतानुसार, 'स्वाधितित' में हुन नहीं है अपित हुन का वाचक न अध्यय है और स्विधितः के पदान्तीय इ का, जो द वा प्रतिनिधित्व करता है, लोप होने पर उपयों के इ का दीर्घ बन गया। तृ. Alt. Gr. I, p. 337; Vcd. Gr. p., 70 f. n 3.
- १९०६. फि० प्रा० ५, ५५, अ० प्रा० २. ६०; वा० प्रा० ३,४०-४३; पा० ६, ३,९०९ पर वार्तिक— हुरो दारानाशदमध्येपृत्व वक्तव्यम्, उत्तरपदादेश्च प्रुत्यम्। यशिष फि० प्रा० तथा वार्तिक ने दूर्ध्य की सिद्धि सतलाई है. तथापि फि० में मिलने वाले दूर्ध्यं, दूर्ध्यं आदि पद दूढी- से ही वनते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार यहा पर हुस का स है जो ट्रक्त प्रतिनिधित्व वस्ता है। इस लिये इसका लोप होने पर दीर्धत्व तथा मूर्धन्यत्व होता है। तु० Alt. Gr. I, p. 337, Ved. Gr., p. 70 f. n. 3, Gr Lg Ved, p 102; दे० अनु० रह।
  - १११. फ़रु प्रा० ४, २८-२९ रेफोदयो छुप्यते ॥२८॥ द्राघितोपधा हस्वस्य ॥२९॥ वा० प्रा० ४. ३५ रेफे छुप्यते दीर्घछोपया ॥ ते० प्रा० ८, १६-१७ अनवर्णपूर्वस्तु रेफपरो छप्यते ॥१६॥ दीर्घ च पूर्वः ॥१०॥ ते० सं० में केवल एक उदाहरण 'प्एट्रा रायः'' (ते० सं १, २, ११, १ तथा ६, २, २६) ऐसा मिलता है जिस में अकार के पश्चात् आने वाला रिफित विसर्जनीय रेफ से पूर्व छप्त होता है और उपधा के अकार का दीर्घ होता है। इस एक उदाहरण के सम्बन्ध में ते० प्रा० (८, १८-२२) ने पाच सूत्र दिये हैं जो विभिन्न आचार्यों के मतों को प्रस्तुत करते हैं। ते० सं० में अकार के पश्चात् आने वाले रिफित विसर्जनीय

११ ८ ४) में अनेत बार 'अर्मुद्द त्य व जन्म निजा है और ते मान स्था मा मान आहि में 'अूद निज्या है। इसी प्रत्य से (१ ६, १०) साथा बान नन (६ ५) में अपन रूप निज्या है, बाहि आप धीन सुन (६ ५, ६) में अपन्द सिज्या है। इस प्रयोजनी से त्या इसे पण्टिन न वेषण्यत रिचान किया होगा। माई (दिन) जद इसे पद चेह विशोध और रूप दाजि तथा सम्बद्ध सर्वा

्रमुर (न्या) जब नमार का युवर हो और स्वर्धी ने पुत्र आए कर्षे (आर्रिन) जब स्वरी तथा पंच स्वजनी से युव आए और अपर्व के अन्त में न आए और अनुस्थान अनुस्थान तथा मुई। करते से युव न हो। द्वार (रसाया) बार (रशक) बार (प्र) वर्षर (हांसवार) वर्षर (प्रकी)।

(॰) ऋग्रतान्त नव्दी क प्रथमा त सम्बापन वप का र यथा---भार्तर सर्वितर धार्नेतर हायादि।

(1) जाधारान्त पानुओं के भूतधारिक प्र० सु तथा म० 3० के एक्पचन क क्यों वा इ वधा— √व (गोरना) स— चद, जर्बर जाबर र ४६ (करना) मे— कर √क्ट (पारन करना) स— विश्वद कर्मार । विश्वद कर्मार । विश्वद कर्मार । विश्वद कर्मा में कर अन्य पानुओं से बन भूतवारिक कर्मों के प्र० दुव तथा म० उ क एक्पचन के क्यों वा परान्तीय वस दिपिन । वसवर्यय माना जाता ॥ यारा—

दीधूर ( ऋ॰ ) अन्याद् अज्ञायद् आदेद, दरेंद्र अद्दर्द अदेधेद, स्वद् अस्तेद्र अस्तोद्र स्वद् अस्तेद् हार, हार!

१०४ त्र प्रारु ४,४०। बारु प्रारु ४ ४५— ३वा स्टावहरूप राज्याम् ॥ पा ६ ३ ९ पर वार्तिस— स्वतो राहनी छन्दरसन्वम् ।'

१०९ अ.० अ.० १ ०६— "करमा रेण प्रथम नामिन्द" के अनुवार जिल निवार्मण ने पूर्व का नाम का ते किम्म स्वर हो बहु एमी (मिन्न) बहुनाता है। अ० गा० थ, २०० म्हाप्यस्त करावार से रेणों ते पुता रेणसम्पर ॥ जा० आ० थ १६— रेण स्वरधी ॥ तं० प्रा० ८, ६— रेफमेतेषु ॥ अ० प्रा० २, ४२-४२— ना-म्युपघस्य रेफः ॥४२॥ घोषवति च ॥४३॥ पाणिनि के मतानुसार, अ तथा आ से भिन्न स्वर के तुरन्त पश्चात् आने वाले स का साधारण नियम (८, २, ६६) से रेफ वन जाता है और फिर स्वर तथा घोष व्यञ्जन से पूर्व यह रेफ ही रहता है। अत विमर्जनीय से रेफ वनने का प्रश्न ही नहीं उठना।

- ११०. ऋ॰ प्रा॰ ४, ४०, चा॰ प्रा॰ ४, ३९॥ कतिपय पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, 'स्वाधितीय' में <u>इव</u> नहीं है अपितु <u>इव</u> का वाचक व अव्यय है और स्वाधितिः के पदान्तीय र का, जो z का प्रतिनिधित्व करता है, लोप होने पर उपधा के इ का दीर्घ बन गया। तु Alt. Gr. I, p. 337, Ved. Gr p., 70 f n 3.
- 19०क ऋ० प्रा० ५, ५५; अ० प्रा० २, ६०, वा० प्रा० ३,४२-४३; पा० ६, ३,९०९ पर वार्तिक— हुरो दाशनाशदमध्येप्र्लं वक्तव्यम्, उत्तरपदा-देश्च प्टुत्वम्। यद्यपि ऋ० प्रा० तथा वार्तिक ने दूर्व्यं की सिद्धि वतलाई है, तथापि ऋ० में मिलने वाले दूर्व्यं, दूर्व्यं आदि पद दूर्वी- से ही वनते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार यहा पर दुस का स है जो द का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिये इसका लोप होने पर दीर्घत्व तथा मूर्धन्यत्व होता है। तु० Alt. Gr. I, p 337; Ved. Gr., p. 70 f n. 3, Gr Lg. Ved., p. 102, दे० अनु० २६।
- १११. ऋ॰ प्रा॰ ४, २८-२९ रेफोदयो छुप्यते ॥२८॥ द्राघितोपधा हस्वस्य ॥२९॥ वा॰ प्रा॰ ४, ३५ रेफे छुप्यते दीर्घ छोपधा ॥ तै॰ प्रा॰ ८, १६-१७ अनवर्णपूर्वस्तु रेफपरो छप्यते ॥१६॥ दीर्घ च पूर्वः ॥१७॥ तै॰ सं ॰ में केवल एक उदाहरण "एष्ट्रा रायः" (तै॰ सं १, २,११, १ तथा ६, २, २६) ऐसा मिलता है जिस में अकार के पदचात आने वाला रिफित विसर्जनीय रेफ से पूर्व छप्त होता है और उपधा के अकार का दीर्घ होता है। इस एक उदाहरण के सम्बन्ध में तै॰ प्रा॰ (८, १८-२०) ने पाच सूत्र दिये हैं जो विभिन्न आचार्यों के मतों को प्रस्तुत करते है। तै॰ सं॰ में अकार के पदचात् आने वाले रिफित विसर्जनीय

द्वितीयोऽध्यायः

का रेफ से पून छप हाने का अन्य उदाहरण नहीं मिलता है। इस लिये त॰ त्रा॰ ने ८ १६ सून में अनवणपूर्व ' समास दा प्रयोग किया है।

श • प्रा • २ १९— रेफ्स रेफे ॥ ३ २०— र गेपे ॥ यदि। अ प्रा॰ ने रिपित विम<sup>5</sup>नाय की अभेक्षा रेफ के 'शेप का विधान किया है तथापि स॰ प्रा॰ का रेफ वास्तव में विसञ्जनाय से बना हमा ही है (अ प्रा॰ २, ४२ ४३ दे॰ रि॰ ३०९ ) क्योंकि इस प्रातिशास्य के बद सार रेक कमा पश्चमतीय नहीं हो सकता और यह दिमर्जनाय का ही विद्यार है।

पाणिनि ने अपना विशिष्ट पद्धति हे अनुसार (दे॰ अनु ५६) रेम का लोग विवासा है या ० ८, ३ १४-- रो-रि ॥ ६ ३ १११ --नुलाये पूनस्य दाघोंऽण ॥

इम नियम के वर्णन में पाइचाला विद्वानों ने श्रातिशास्त्रों हो छै" ष्टर पाण्यान वा अनुसरण किया है। दे÷ Ved Gr 📕 72 Ved. Gr Stu. p 36 Skt Gr p 61

१९२ ऋ• प्रा॰ २८ ९० वा॰ प्रा॰ ३ १६ १७ — व्यक्ते च ॥१६॥ स्य एप च ॥१७०। अ० प्र. ०, ५७०० एप स व्यक्ति ॥ तै० प्रा ५ १५- एउसस्य इति च ॥ पाणिनि अपनी विशिष्ट पद्धति के अनुमार पदान्तीय विसर्वनाय का लीय न वह कर इसे सुलोप (प्रथमा विभिन्त के सुप्रवय का लाग) वहता हु यथा- या ६ १ १२२ १३१-पतत्तनी प्रतीपाइकोरननमसासे हिंह ॥१३१॥ स्यस्य वि बहुतम् H133H

Ved Gr Stu p 36 993

308

ते - प्रा च १६ -- शस ॥ दे - पा - वा सून (दि - ११२)। 99×

354 क• प्रा ४ ९४ ९७ — सोल्वगही दशम च मक्ने ॥९४॥ सा न्वीयते ॥९५॥ सः पश्चिनी ॥९६॥ हि वस्त्व ॥९७॥ ४,५८---स्सराष्ट्र ॥ अ० प्रा० २ ५८— न स्सराष्ट्र ॥

वा॰ प्रा॰ ४,४४— "एषो ह च" के अनुसार, ह निपात से पूर्व आने वाले पुत्रः के विसर्जनीय और उपधा के क्ष के स्थान पर को बन जाता है; यथा— पुषो ह देवः (वा॰ सं॰ ३२, ४, श्वेताश्वतरोपनिषद् २, १६)।

पा० ६, १, १३३ (दे० टि० ११२) पर काशिकावृत्ति स्य के विसर्जनीय के सम्बन्ध में कहती है— "न च भवति—"यत्र स्यो निपतेत्"।" यह उदाहरण कहा से लिया गया है 2

११६. वा॰ प्रा॰ ३, १५— सङओवधीमयोः ।। तै॰ प्रा॰ ५, १७— इद्विदम्न-इमानएनीवधीः परः सः ॥

% प्रा० २, ६८-६९— सेंडुसास्मिन्सेमि सिभेवेग सेहभवः सोपमा सौपधीरनु । सारमा अरं सोत नः सेन्द्र विधा सेति सास्माकमनवय सासि ॥६८॥ सेदंग्ने नेदिमवीसिष्टं सास्मकेमि सेंडुप्र सेमे । सेना सैनं सेमं सोदर्झं सेमा सोपा सेशे सेदीशे ॥६९॥

पा॰ ६,१,१३४— मोऽचि लोपे चेत् पाडपूरणम् ॥ इस सूत्र पर भट्टोजिदीक्षित सि॰ कौ॰ में कहते हैं— 'इह ऋक्पाद एव गृह्यत इति वामन । अविशेपाच्छ्लोकपादोऽपीत्यपरे।''

- 990. Skt Lg., pp. 371 ff.
- ११८ वा॰ प्रा॰ ३,८० पात्तवी मूर्द्धन्यम्''॥ ऋ॰ प्रा॰ ५,११— तकारवर्गस्तु टकारवर्गमन्तः पदस्थोऽपि पकारपूर्वे ॥ पा॰ ८,४,४१ (टि॰,४७)।
- १९९ अ० प्रा॰ ३,७५— ऋवर्णरेफपकारेभ्यः समानपदे नो ण ॥ वा॰ प्रा॰ ३,८५— ऋपरेभ्यो नकारो णकारं समानपदे ॥ तै॰ प्रा॰ ऋकारकरिरप-पूर्वो नकारो णकारं समानपदे ॥ पा॰ ८, ४, १— रपाभ्या नो णः समानपदे ॥
- १२०. वा॰ प्रा॰ ३,८६— स्वरयवहकपेश्व ॥ तै॰ प्रा॰ १३,७॥ पा० ८,४,२— अट्कुप्वाड्नुम्ब्यवायेऽपि ॥
- १२९. ऋ० प्रा० ५, ४२ ४४, अ० प्रा० ३, ९३-९४, तै० प्रा० १३, १७, ( হি০ १२२ ), वा० प्रा० ३, ९६।

द्वित्तीयोऽध्यायः

- १२२ बा॰ श॰ १, ९०— महत्या पदात्ताव ॥ वा ४ ४ ३०— पदालाच ॥ अ॰ शा॰ १ ८९— पगन्तरार्तेपुण्डस्य ॥ त्रा॰ शा॰ ५, ४७— यदार स्थातेरित्तम् ॥ ते॰ शा॰ ११ ९५— न पुणारीतर्गुज्यानीतोत्त्रोङ्गे पाण्यत्तरा स्ववाय्यु गावन्त्रत्रात्रीयु ॥ वा शा॰ १,९५५— वर्षे व ॥
- १२३ अ० प्रा० ३ ९२--- शुभादीनाम् ॥ पा० ८ ४ ३९--- गुभादिषु च ॥ १२४ वा० प्रा० ३ ५६ ५८--- भावित्य स वं स्मानपदे ॥५६॥ बरेडात्याव
  - ॥५८॥ अ॰ त्रा २ ८७— नामिडरेणात्रस्यसम्बद्धाः ॥ पा ४ ३ ५७ ५५— इच्छा ॥५७॥ आहेशप्रस्थयो ॥५६॥
- 1१५ वा प्रा• ३ ५८-- अनुस्वाराच तन्त्वार्॥ अ० प्रा• ३८९-- नणे पेऽप ॥ पा• ८ ३ ५८--- नुस्वितःवनीयश्रव्यवायेशी ॥
- 186 बा॰ पा॰ ६, ८२--- अकाररेपाक्यण मा तै पा॰ ६ ८--- कहार रेपवित च ॥ अ॰ पा॰ २,१०६--- रेपपरस्य च ॥ तः पा॰ ५२१---रफ्कोरकारपर अकृता ॥ दे॰ डि॰ ३१५ ॥
- 134 T Ved Gr Stu p 45 f n 2
- १२० अ॰ मा २ ८४ ८५-- युष्पनादेशे तैरूचमादिवनम् ॥८४॥ तहान मादिशुष्य ॥८५॥ ३० २० ९७ सः।
- १९८ अ प्रा॰ ६ ८०८१ प्रयाध्यानेन ॥८०॥ पुनर्गसासीत ॥८९॥ बा॰ प्रा॰ ६८७८८ ॥ ते प्रा॰ ७ १ ७॥ आदः प्रा ५ ५१६ वा ८ ४९७२८ — नन्य धानुस्थात्युच्य ॥१७॥ जपनवाद् बहुलम् ॥९८॥
- १९९ अ० मा १९७१० सुष्य ॥६७॥ हिन्दिन्यामस्ये ॥१ १॥ वा मा १ ६ १६ ६६९ ओनरात्स्य ॥६१॥ उद्याद्गणार् ॥६१॥ अवस्य ॥६६॥ देवियास्य ॥६८॥ व्यन्त्य ॥६९॥ ते० मा० ६ १ म्ह्र मा० ४ १ १०० पूर्यन्त्य ॥१ ॥ सुष्य ॥१००॥ सुष्य ॥१००॥
- १३० अ प्रा॰ ३, ७९ उपलगाद् धातोनांगरे-प्रति ॥ गा॰ प्राः ३, ८९ प्रः नेतिनु गांलीहेनामीनाम् ॥ तै॰ प्रा॰ ७ ४ वारीनरियरीमर्यं ॥ ५ ५७ कानीन्नु स्य नोजुनुनेनुसन्य नयत्यर्थे य प्र पराति पूर्वी ॥ ऋ

गः० प्रा॰ ५,६० ॥ पा॰ ८,४,१४.१९-२२— उपसर्गादसमामेऽपि णोपदे-शस्य ॥१४॥ अनितेः ॥१९॥ अन्तः ॥२०॥ उमौ साभ्यासस्य ॥२१॥ दे० पा॰ ८, ४, १५. २२-२४॥ ते॰ प्रा॰ ७, ३॥

- विशेष उपस्रे के र के निमित्त से जिन धातुओं के आदि न का ण्यनता है जन के लिये पाणिनि ने ''णोपदेश'' संज्ञा का प्रयोग किया है। पा॰ ६, १, ६५ पर महाभाष्य के अनुसार नृतं, नन्द्, नर्द्, नक्क्, नाटि, नाथ्, नाध्, नृ को छोड़ कर शेष सब नकारादि धातु णोपदेश हैं।
- १३१. ऋ० प्रा॰ ७, ६०; पा॰ ८,४, १६.३९— आनि लोट् ॥१६॥ ऋत्यच ॥ २९॥ तै॰ प्रा॰ ७, ६।
- १३२. अ० प्रा० ३, ८६. ८८.९०— न मिनाति ॥८६॥ परेहिनोतेः ॥८८॥ नशेः पान्तस्य ॥९०॥ वा० प्रा० ३,९१— निवनिनसः प्रपीनम् ॥ ऋ० प्रा० ५,४३.५०— परिप्रऋषीन्द्रादिषु नोत्तमेन ॥४३॥ हिनोमि च ॥५०॥ त० प्रा० ७, १६॥ पा० ८, ४, ३४-३६— न भाभूपूक्तमिगमिप्यायी-वेषाम् ॥३४॥ पात्पदान्तात् ॥३५॥ नशे. पान्तस्य ॥३६॥
- १३२क. अ॰ प्रा॰ ३,९१-- स्वरलीपे हन्तेः ॥ पा॰ ८, ४,२२-- हन्तेरत्पूर्वस्य ॥
- १३३. क्ष० प्रा० २, ९०— उपसर्गाद्धातोः ॥ तै० प्रा० ६, ४— उपसर्ग-निष्पूर्वोऽनुदात्ते पदे ॥ वा० प्रा० ३,५९-६०. ६४-६७ ७०-७२, ऋ० प्रा० ५, १२-१६, पा० ८,३, ६५-७४.७६,७७. ८६-९०॥

वा॰ प्रा॰, ऋ॰ प्रा॰ तथा पा॰ ने उपसर्ग और धातुओं की निम्नलिखित परिगणना की है-

वा॰ प्रा॰ — नि से परे √सद् के स का; अभि तथा परि से परे √सिच् के स का, वि से परे ऐसा धातु-सकार जिस से परे यू हो, और निर् से परे √स्त्ये तथा √स्तन् के स का प्वनता है। इसी प्रकार अर्चु से परे √स्तु के स का प्वनता है।

ऋ॰ प्रा॰— नि तथा परि से परे आने वाले ऐसे पदादि स्व-तथा सि- जिन से परे नवर्ग का कोई वर्ण आये, यथा सि्ञ्च. स्वजिध्यम् ; नि तथा परि से परे ऐसे पदादि से, सु, सी, जिन से परे द्ही, और

| 160 | टिप्पणियां [ 1४२ ५                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145 | अक्त प्रान्थ २९–२२ ३० ते॰ प्रान्थ, १० १९११ स्था<br>२९४९६९८–१००, वा प्रान्थ १५६ पा८, ३८ ८८५<br>९१९३–१००२०८।                                                                                                |
| 143 | भवडान र का पुरनक (Ved Gr Stu, p 46) में स्वेपीति उदाहरण<br>के न्यान पर उदात्तविह अगुद्ध है।                                                                                                               |
| 144 | मा॰ आ॰ प २०३० अ० आ॰ २ ८२९५ वा॰ आ ३, ७५<br>पा॰ ४३ ५६९२ १०८ ।                                                                                                                                               |
| 984 | ऋ॰ प्रा॰ ५ २४-२९ तै॰ प्रा॰ ६, १२ वा॰ प्रा॰ ६ ८२ अ प्रा<br>२ १०३ पा ८ ३ ११० ३                                                                                                                              |
| 944 | पा॰ ६ ४ ७७ ७९ ८५— स्रवि श्तुषातुत्रुवा ध्वीरियकुवर्गे ॥५५॥<br>स्त्रिया ॥५८॥ न भूसुधियो ॥८५॥                                                                                                               |
| 784 | पा॰ ६ ४ ८६— रून्स्युस्यया ॥ पा॰ ६ ४ ७७ पर बार्तिक<br>(काशिका)— दयकुषक्षकरण सन्वादानी छन्दसि बहुज्युपसम्ब्यान<br>कत्तस्याम् ।                                                                              |
| 944 | पा॰ ७ ४ १८ रिक श्वारितण्यः ॥ तिक् और निष्यः प्रः<br>इत्यः है। प्रत्यकः साक्ष्यातुकः व्यद्रणते हें। पा॰ ३,४ १९२ तिवृधिरः<br>सावपादुक्तम् ॥ इनते भिन्न प्रत्यमः असाधवादुकः है। उस साधवादुकः<br>भी वहते हैं। |
| 111 | पा॰ ७ १ १०० ११२ ऋतं इद्धातो ॥१००॥ उपधामास्य ॥१ १॥<br>उदाच्यपूर्वस्य ॥१००॥                                                                                                                                 |
| 34  | पा॰ ८ २ ७७ हुन् च ।।                                                                                                                                                                                      |
| 949 | पा • ६ १ • १ अतो दीर्घी याय ॥                                                                                                                                                                             |
| 143 | पा० ७ ३ १०२-१०४ सुदि च ॥१०२॥ बहुवचने सत्यद् ॥१ ३॥<br>असि च ॥१ ४॥                                                                                                                                          |
| 373 | पा॰ ७ ४ १५.३७ — वहत्तावमातुस्थानित ॥१६५॥ अन्यापस्यार ॥१७॥<br>पा॰ ३ ९ ६ इन्तिएँ कं अनुमार तिष् वे शिवाय जो भी प्रयम<br>पाद्ध के आमे उत्ता द वह इष वदनाता द ।<br>वैदिक स्वाकरण                              |
|     | ۲                                                                                                                                                                                                         |

- १५८. या ६.४,३- नानि ॥
- 144 410 0 7 114-116 10 3.1-3211
- १५६. या ६.१.६०-- आयाम ।
- १५३ पा ८, १,२३-- मंदीमानस्य लीयः । देव पाव ६,१,६८॥
- १५८ पा० ८ २ ३४-- समस्य ॥
- १५९ वा० ८, २,२९--- रङ्गे भयोगाधीरनेत स्व ॥
- १६०. याव ७, ४,५०-५१--- नामस्यो विः ॥५०॥ हि स ॥५१॥ ८,२,२५---चि स ॥
- १६१. पा॰ ८, २, २६-२८— झांगे सलि ॥२६॥ हम्मादक्षा ॥२७॥ इट र्टेटि ॥२८॥
- 952, 910 5.2.22-25. 32 23 11
- ९६२, पा॰ ६,४,३७-४० ॥ इन में ने अधिकतर प्रत्यय तत्तारावि हैं और पा॰ के अनुसार ने प्रत्यय प्रायण किया था दिला हैं।
- १६४ पा॰ ६, ४, ४३-४५ ॥ इन में से अभिवतर प्रश्यय तकारादि और यकारादि है और पा॰ के अनुसार प्रायेण किए या दिल हैं।
- १६५ पा० ८, २, ७--- नछोपः प्रातिपदियान्तस्य ॥
- १६६. पा० ८,३, १३ दो दे लोपः ॥ पा० ६,३,१११ ट्रारोपे पूर्वस्य दीर्घोऽगः ॥
- १६७. पा० ८,४,५५- गरि न।
- १६८. पा० ८, ४, ५३— सलो जश् सिन ।
- , १६९. पा॰ ८,२,३७— एकाचो बशो भप् रायन्तस्य स्थोः ॥ काशिकावृति ने इम सूत्र के व्याक्यान में 'श्रांकि' की अनुवृत्ति मानी है। परन्तु अट्टोजिदीक्षित मि॰ की॰ में इम पक्ष का राण्डन करते हुए कहते हैं— ''श्लांति निवृत्ते स्थोर्प्रहणसामर्थ्यात् । तेनेह न— दुग्धम् , दोग्धा ।'' भिस् , भ्याम् तथा भ्यस् इत्यादि से पूर्व ऐसे हपों में अभीष्ट सन्धि-विकार (यथा— धुग्भि.,

सर्त सृति स्यु स्या और स्थाद । इनके अतिरिक्त टपसर्गस्य निमित्त से इन घातुआ के स का व बनता है— स्तन्, स्तु सर्

पा॰— (१) उपसमन्य निमित्त से सुनोति सुवति, स्वति, हतीति

स्त्रीमति स्था सेनय सेव सिच सङ्ग, स्वज्ञ और स्तम् के स का ( · ) प्रति से भिन्न उपसम में रहने बाले निमित्त से सर् के स का (३) आलम्बन और सामीप्य के अथ में, अर्व से परे स्तम्

सद्स्वत् स्तुम्।

के सर का

(४) भी जन वे अध मं, अर्थ तथा वि से परे स्वन् के स का (५) पीरे नि वि से परे सेव सिव सब सिव् सह स्ट्रा

और स्वम्तृ वेस् का. (६) अनु वि, पीर्र अभि तथा वि से परे अप्राणिविषयक स्पन्द

के सर का विकल्प से (v) वितथा पीरें से परेस्कर्क्क स्वाविकश्यं से परन्तु वि से पर भगत स्कन्द के स का निषध

(4) निस् नित्यावि से पर स्फुरति और स्पुक्ति के स्रहा विश्वप्रदेश है।

(९) विशे परे स्कम्नाति के स् मा नित्य

(१ ) उपनगर्थ निमित्त तथा प्रादुख् से परे अस् धादु के ऐसे स्वारादि हपा का स् जिस से परे बोई स्वर वा यकार आए

(१९) और सु, वि निर्त्तया टुर्से परेस्वप् धातु के गित्र त

स्प और सुति के स्वा वृबन जाता है। वैदिक स्पाकरण

- १३४. अ० प्रा० २,९२— स्थासिहिसिचीनामकारव्यवायेऽपि ॥ वा० प्रा० ३, ६६— अव्यवहितोऽपि ॥ ते० प्रा० ६, ३— असदामासिशेश्व ॥ पा० ८,३,६३. ७९— प्राक्सितादइव्यवायेऽपि ॥६३॥ सिवादीनां वाइव्यवायेऽपि ॥७१॥ सित से पूर्व परिगणित धातुओं के लिये दे० टि० १३६ में पाणिनीय परिगणना —वर्ग (१) के सुनोति से लेकर वर्ग (५) के सेव् तक । सूत्र ८,३,७१ के सिवादि चार धातु वर्ग (५) में परिगणित हैं; अर्थात्— सिव्, सह, स्तु तथा स्वञ्ज् ।
  - १३५. अ० प्रा० २, १०२.१०६— न स्विस्विजस्पृशिस्फूर्जिस्वरितस्म-रतीनाम् ॥१०२॥ रेफपरस्य च ॥१०६॥ ते० प्रा० ६, ८ टि० १२६; ऋ० प्रा० ५,२३ (टि० १२६), ऋ० प्रा० ५,२४॥ पा० ८,३,११०— न रपरस्विस्वितस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम् ॥
  - १३६. ऋ॰ प्रा॰ ५, ३०; अ॰ प्रा॰ २, १०४-१०५— अध्यभिभ्यां स्कन्देः ॥१०४॥ परे स्तृणातेः ॥१०५॥ पा॰ ८,३,७३-७५,११३— वेः स्वन्देर-निष्ठायाम् ॥७३॥ परेश्व ॥७४॥ परिस्कन्दः प्रान्यभरतेषु ॥७५॥ सेधतेर्गतौ ॥११३॥
  - १३७. वा॰ प्रा॰ इ,४८; तै॰ प्रा॰ ७,९३।
  - १३८ वा॰ प्रा॰ ३,४४.४७; अ॰ प्रा॰ १,६३। पा॰ ६, ३, १०५ पर वार्तिक।
  - १३९. ऋ० प्रा० ५, ४०— ऋकाररेफषकारा नकारं समानपदेऽवगृह्ये नमन्ति । अन्तःपदस्थमककारपूर्वा अपि सन्थाः ॥ अ० प्रा० ३, ७६-७७. ८२-८५— पूर्वपदाद् द्रुघणादीनाम् ॥७६॥ अकारान्तादहः ॥७०॥ नवतेस्च ॥८२॥ पूर्याणः ॥८३॥ दुर्णासः ॥८४॥ अवग्रहाहकारात् ॥८५॥ वा० प्रा० ३, ८७ ॥ तै० प्रा० ७,६-११ ॥ पा० ८,४, २६— इन्दस्यृ-दवग्रहात् ॥ दे० पा० ८, ४, ३-१३.२४-२५ ॥ तै० प्रा० ७,१॥
  - १४०. ऋ० प्रा० ५, ४३-४९, वा० प्रा० ३, ९३, अ० प्रा० ३, ८७।
  - १४१. तै० प्रा० ७, ९— नृश्रीपूर्वो मनाः ॥ वा० प्रा० ३, ९२— श्रीमना इत्येके ॥

# द्वितीयोऽध्यायः

| 140  | टिप्पणिया [ १४२ ५३                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ऋ∘ प्रा॰ ५ २९–२२ १०, ते प्रा॰ ५,१० ६ ११ ९८ अ प्र<br>२ ६४ ६६ ९८–१०० वाल प्रा॰, १ ५६ पा ४,१ ८ –८५<br>९१ ९१–१०० २०८ ।                                                                                                                             |
|      | मक्डानल की पुस्तक (Ved Gr Stu p 46) में स्वेपीत उदाहरण<br>के -पा- पर उदात्तविक अनुद्ध है।                                                                                                                                                      |
| 988  | मा॰ प्रा॰ प, २२३० अ॰ प्रा॰ २, ८२९५ वा प्रा ३, ४५<br>पा ८,३ ५६९२ १०६।                                                                                                                                                                           |
| 984. | ⇒ १०३ पा॰ ८ ३ ११० I                                                                                                                                                                                                                            |
| 346  | पा॰ ६ ४ ७७ ७९ ८५— अवि श्तुषातुत्रुवां व्योरियङ्गवी ॥००॥<br>रिनया ॥७८॥ न भूतुषियो ॥८५॥                                                                                                                                                          |
| 980  | पा॰ ६ ४ ६ — छ दस्युनवया ॥ पा॰ ६ ४ ७७ पर शार्टिक<br>(शरिवा) — इन्दुबक्यकाण तत्वादानी छन्दिस बनुस्सुयन्यान्<br>कत्त्रयम् ।                                                                                                                       |
| 944  | पा॰ ७ ४ २८— हिन् वायान्य । तिन् और शिव (जिन वा य<br>इत् है) प्रयथ शायपाठुन नहलते हैं। पा॰ ३,४ १९३ — तिन्धिर<br>इत् हो प्रयथ शायपाठुन नहलते हैं। पा॰ ३,४ १९३ — तिन्धिर<br>इत् हो हो हो हो सिन्न प्रयथ असावधाठुन है। इस बावधाठुन<br>भी नहते हैं। |
| 145  | पा॰ ७ १ १० ११२ — ऋत इद्घाती श१० ॥ उपचायास्य ॥१ १॥<br>उदारक्षपूर्वस्य ॥१ २॥                                                                                                                                                                     |
| 140  | पा• ८२ ७७— इति च।।                                                                                                                                                                                                                             |
| 141  | पा॰ १ ३ ९० १ अतो दार्घो यिम ॥                                                                                                                                                                                                                  |
| 147  | पा ७३ १०२-१०४ — सुपि च ॥१०२॥ बहुबचने झत्यत् ॥१ १॥<br>ओसि च ॥१ ४॥                                                                                                                                                                               |
| 143  | या • ७ ४ २५.३७ — अङ्गालबातुक्योदींग ॥२५॥ अन्वायस्यार ॥३०॥<br>या • ३ ९ ६ हदतिन् <sup>०</sup> कं अनुसार तिङ्के निषाय जो भी अस्यय<br>भाद्य के आंगे शुन्ता इंबइ हव्य कन्नाता है।                                                                   |
|      | वैदिक स्वाकरण                                                                                                                                                                                                                                  |

- १५४. पा० ६,४,३--- नामि ॥
- १५५. पा० ७. २, ११४-११८ ॥७,३,१-३२॥
- १५६, पा० ६,१,९०- आटस्च ॥
- १५७. पा० ८, २,२३— संयोगान्तस्य लोपः ॥ दे० पा० ६,१,६८॥
- १५८. पा० ८, २, २४--- रात्सस्य ॥
- १५९ पा० ८, २,२९— स्कोः संयोगाशोरन्ते च ॥
- १६०. पा० ७,४,५०-५१- तासस्त्योर्लोपः ॥५०॥ रि च ॥५१॥ ८,२,२५-घि च ॥
- १६१. पा॰ ८, २, २६-२८— झलो झिल ॥२६॥ हस्वादज्ञात् ॥२७॥ इट ईटि ॥२८॥
- १६२. पा० ६,४,२३-२९. ३२.३३ ॥
- १६३. पा॰ ६,४,३७-४० ॥ इन में से अधिकतर प्रत्यय तकारादि है और पा॰ के अनुसार ये प्रत्यय प्रायण किल् या दित् हैं।
- १६४ पा॰ ६, ४, ४१-४५ ॥ इन में से अधिकतर प्रत्यय तकारादि और यकारादि हैं और पा॰ के अनुसार प्रायेण कित् या छित् है।
- १६५ पा० ८, २, ७- नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥
- १६६. पा॰ ८,३, १३ हो हे लोप ॥ पा॰ ६,३,१११— ड्लोपे पूर्वस्य दीघोंऽणः ॥
- १६७. पा० ८,४,५५— खरि च ॥
- १६८ पा० ८, ४, ५३-- झला जश् झशि।
- १६९ पा० ८,२,३७— एकाची वशो भए झपन्तस्य स्थो ॥ काशिकावृत्ति ने इस स्व के व्याख्यान में 'झिल' की अनुवृत्ति मानी है। परन्तु भट्टोजिदीक्षित सि० कौ० मे इस पक्ष का खण्डन करते हुए कहते हैं— ''झलीति निवृत्त स्थोर्प्रहणसामर्थ्यात् । तेनेह न— दुग्वम् , दोग्धा ।'' भिस् , भ्याम् तथा भ्यस् इत्यादि से पूर्व ऐसे ख्पो में अभीष्ट सन्धि-विकार (यथा— धुग्भिः,

धुगुरुवास् , धुगुरुव ) की विद्धि के लिय नागश भट्ट तथा ज्ञानेन्नम्(स्वत पदा तरव का आध्य सने हैं। परन्तु ऋ॰ (अनु ७३ ग) में मिन्दे याले रूप धक्तम् का समुचित समाधान माळि" की अनुकृति से या बैदिक विशेषता मानन से ही हो सकता हु। यर दू ऐसे उदाहरण

श्रन्यन्य हैं । पा॰ ८,९,३८--- दघसाबीथ व

१७९ पा ४ १,४ — श्वस्तवस्टॉड्य स

१७२ या॰ ८ २, ३२--- दादेर्घातीच ॥

१७३ था॰ ८, २, ३१ -- हो वा ॥

१७४ या॰ ६ ३ ११२--- सहिषहोरोदवर्णस्य ॥

१७५. पा ६, ३, ९९३- साध्ये साठवा सारेति निगये॥ ९७१ म म ६, ३ ९९१ पर काश्चि के अनुसार सान्त्री में कवा प्रयम

ध्ये बनता इ पर त व व वो के अनुसार √सड+चैन् (प॰ ४. ९) से यह पद बना है।

१७६ पा ६ २, ३३-- मा हृहमुहम्गुहम्बिहाम् स

१५६ क पा॰ १२५९ हे बाशिका के अनुसार कृष्णिह की स्मृत्यति सङ्ग √स्निह् से मानी **आती** है।

१४४ पा॰ ४,२ २४— मही थ ह नेमत इ. था के नह (हे हि इस्क) !

पुष्ट पार ८, २ हेंपू- अव्हायाः ॥ या ३ थ ८४ आहं को √संस भादश मानता है। यर'त पांचाय रिशन एक वह बात की कराना बरके लाहे आहर्त जाह बाल्प, आहर्त क्यों की उसके दिन के हप मामते हैं। दे अतु ० १३६। १७६ या ० ४ १,४१-- वजे क वि ह

105 K IT & 7 75, 4 7, 5 7, 5 7 8

हेरिक ज्यास्त्रण

- १७९ ख. पा० ८, २,६६-- ससजुषो रुः॥
- १८०. पा० ८, २, ३६— व्रस्चश्रस्जयज्ञयजराजश्राजच्छशां पः ॥ वै० प० को० के अनुसार, वृष्ट्वा तथा वृक्त्वी दोनों पद √वृज् से वने हैं।
- १८१. पा० ८, २, ६३ -- नरीर्वा ॥
- १८२. पा० ३, २, ५८-६०; ८, २, ६२।
- १८३. पा० ८, २, ३०-- चोः कुः ॥
- १८४. पा० ७, ३. ५२— चजो कु घिण्यतोः॥
- १८५ पा०७, ४, ४८- अपो मि॥
- १८६ पा० ७, ४, ४८— पर वार्तिक (काशिका)— स्ववः स्वतवसोमीस उपसद्च तकारादेश इष्यते छन्दसि भकारादौ ॥ सि० कौ० (वैदिक प्रकरणम्— सप्तमोऽध्यायः) पा० ७,४,४८ के अनन्तर— "मासङ्कन्द-सीति वक्तव्यम्।"
- १८७. पा० ८, २, ७२— वसुसंसुध्वंस्वनडुहा दः ॥
- १८८. पा० ७, ४, ४९— सः स्यार्घधातुके ॥
- १८९. पा० ८, २, ७३-७४ तिप्यनस्तेः ॥७६॥ सिपि धातो हर्वा ॥७४॥ मैक्डानल (Ved. Gr. Stu., p. 44 f. n. 1) का मत है कि व्यवीत् (वि+√वस् का छ० प्र० पु० ए०) आदि रपो में भूतकाल के प्र० पु० प्० प्रत्यय त् से पूर्व स का न वनना सम्भवतः कोई ध्वनिविकार नहीं है, अपिद्व प्र० पु० ए० के अन्य भूतकालिक तकरान्त रुपों के प्रभाव में यह परिवर्तन हुआ है। अतः "अवीस्त् का "धवांस् के स्थान पर अवीत् वन गया।
  - ५०. पा० ८, २, ६४- मो नो घातो.॥
  - ९१. पा० ८, २, ६५-- म्बोस्व ॥

पदा तत्व का आश्रय हेते हैं। परन्तु आ (अनु० ७२ ग) में मिर

बाले रूप धुक्तम् का समुचित समाधान शकि की अनुकृति से वैदिक विशेषता मानने से ही हो सबसा है। पराद्व एस उदाहर

श्रात्यन्य हैं। १७० पा॰ ८ २,३८--- दघलयोज ॥

१७१ पा॰ ८. २. ४०— झपखबोर्याटघ ॥

१७२ पा॰ ८, २ ३०- दादेशांतीर्य ॥

903 १७४ पा॰ ६३ १११- सहिवहोरोदवर्णस्य ॥

१७५ पा॰ ६, ३ १११-- साब्ये सात्वा सावेति निगमे ॥

१७५क पा॰ ६ ३ ११३ पर काश्चि के अनुसार साक्यों में सक्षा प्रत्यय । ध्ये बनता है पर श्व व॰ व॰ वो॰ के अनुसार √सह+ध्येन (पा 1

Y, S) से यह पद बना है।

१७६ पा॰ ८२ ३३— वा हृहमुहच्युहिष्यहाम्॥ 1 ७६ क पा• ३ २ ५९ ॥ काशिया के अनुसार <u>उ</u>ष्णिह की स्तुसति उर्द

१७६ पा॰ ८२ ४१--- धनो व सिध १७६ स पा० इ. २. ५९ ८ २, ६२ ॥

१७७ पा॰ ८२ ३४ — नहीध ॥ १पप क पा॰ ८,३ ४२ (दे॰ टि॰ १८७)।

√स्निह से मानी जाती है।

मा॰ ८ २ ३१ — हो छ ॥

९७८ पा॰ ८ २ ३५-- आहस्य ॥ या ३ ४ ८४ साह को √सूना आदेश मानता ह । परम्तु पारवात्य विद्वान् एक बहु घातु की कलना करके मार्द जाइतुं आहु आत्य, आहुधुं श्पों को उसके लिट के

रप मानते हैं । दे॰ अनु ॰ २३६ ।

वैदिक व्याकरण

- १७९ रा. पा० ८, २,६६— ससजुपो रुः॥
- १८०. पा० ८, २, ३६— ब्रह्मश्रस्त्रमृजयजराजश्राजन्छमा प. ॥ वै० प० को० के अनुसार, चृष्ट्वा तथा वृक्त्वी दोनों पद √वृज् से वने हैं।
- १८१. पा॰ ८, २, ६३— नशेर्वा ॥
- १८२. पा० ३, २, ५८-६०; ८, २, ६२।
- १८३. पा० ८, २, ३०- चो. कुः ॥
- १८४. पा० ७, ३, ५२— चजोः कु घिण्यतोः॥
- १८५. पा० ७, ४, ४८ अपो भि ॥
- १८६. पा० ७, ४, ४८— पर वार्तिक (काशिका)— स्ववः स्वतवसोमीस उपसद्च तकारादेश इप्यते छन्दसि भकारादी ॥ सि० कौ० (वैदिक प्रकरणम्— सप्तमोऽध्यायः) पा० ७,४,४८ के अनन्तर— "मासहछन्द-सीति वक्तव्यम्।"
- १८७. पा॰ ८, २, ७२— नसुसंसुध्वंस्वनहुहा दः ॥
- १८८. पा० ७, ४, ४९— सः स्यार्धधातुके ॥
- १८९. पा० ८, २, ७३-७४ तिप्यनस्तेः ॥७३॥ सिपि धातो हर्ना ॥७४॥ मैक्डानल (Ved Gr. Stu, p. 44 f. n. 1) का मत है कि व्यवीत् (वि+√वस् का छ० प० प०) आदि हर्पों में भूतकाल के प्र० पु० ए० प्रत्यय त् से पूर्व स का त् वनना सम्भवत कोई ध्वनिविकार नहीं है, अपित प्र० प० प० के अन्य भूतकालिक तकरान्त रुपों के प्रभाव से यह परिवर्तन हुआ है। अतः \*अर्वास्त् का \*अर्वास् के स्थान पर अर्वात् वन गया।
- १९०. पा० ८, २, ६४-- मो नो वातो. ॥
- १९१. पा० ८, २, ६५-- म्बोस्व ॥

## द्वितीयोऽध्यायः

FL

### **चृतीयोऽ**घ्याय•

#### पदपाठत्रकरणस्

पदपाठ का प्राप्तुर्भीय तथा सहस्य-विशय के सम्बन्ध में जब सन्देह सत्पन्न होने रूवे अस यमय आय निद्वानों न वेदों के पदपाठ नी आवस्यक्ता मा अनुभव किया, ताकि सहिता के निमित्त से होने वाले विकारों का इटाकर पढ़ों के गुद्ध रूप का उच्चारण करते ही उनका अर्थ स्पष्ट हो सके | इसी मत का समर्थन करत हुए अ+ प्रा+ कहता है कि पदों के आदि, अन्त वैदिक गुद्ध स्वरूप (धाद) स्वर तथा कर्ष के ज्ञान र लिये परपाठ का अध्ययन किया जाता है । यह कथन असपन न होगा कि सस्कृत-व्याकरण की आधार शिला पदपाठ द्वारा रक्खा गई। यशप सहितापाठ भा व्यावरण के नियमों के आधार पर निर्धारत किया गया था तथापि परपाठ में व्यावरण का अधिक ज्ञान अपेक्षित या क्योंकि प्रपाठ की रचना के निय निध स्वर समास, उपनग धातु, प्रश्च रिफित विसंजनीय, कतिएय प्रत्यय प्रातिपदिक तथा विसक्तियों का शान आवत्यक था। पदपाठ में अवग्रह करने का सुख्य प्रयाजन यही है कि परों के अरयवों का ज्ञान कराया नाय अथा- उपमग और बाद्ध का तया घातु और प्रातिपश्कि के साथ जुल्ते वाले क्तिएवं प्रत्यों वा पृषक् ज्ञान कराया जाता है। और व्याकरण वा शुख्य प्रयोजन भी यही है कि चारों की चाहति बरना क्षयान ना दों के घटकों (Constituents) को प्रयक् वरके समयाना । पन्पाठ तथा स्वाकरण दोनों का प्रयोजन एक ही रहा है, पर तुइन के कायक्षेत्र तथा विकासकम में भेद है। पन्कारी का काम सुख्यत सहितफरी के विराध्या और उपमर्ग तथा धाद और कतिएय प्रत्ययों के अवधाह तक सीमित या : और अनेक वर्ने में नहां पन्कारों को सन्देह था वहां उन्होंने अवग्रह हारा घटकों वा पृथक् ज्ञान नहीं कराया है। कही कही पदकारों ने सपमण और घातु को भी अवधह द्वारा पूपर करके नहीं दिलगया हं बया- बत्धिनम्, उत्तरश्रेनम् इत्यादि । और

अनेक पदों में पदकारों ने जो अवग्रह दिखलाया है उस से उत्तरवर्ता विद्वान् सहमत नहीं हैं। पदपाठ के नियम व्याकरण का प्रारम्भिक रूप प्रस्तुत करते हैं और इन नियमों के आधार पर वैयाकरणों ने व्याकरणशास्त्र का पूर्ण विकास किया।

वेदों की सुरक्षा और अर्थवोध के लिये पदपाठ का विशेष महत्त्व है। पदपाठ के आधार पर कमपाठ, जटापाठ, घनपाठ इत्यादि पाठों का प्रचलन हुआ जिन के द्वारा वेदों की रक्षा में विशेष सहायता मिलती है। वेदों का पदपाठ उन की प्रामाणिकता स्थिर करने में भी सहायक होता है; यथा—पदकार शाकल्य ने ऋग्वेदसंहिता के छः मन्त्रों का पदपाठ नहीं दिया है और पदपाठ में उनका संहितारूप ही दिया है । इस से प्रतीत होता है कि शाकल्य ने इन मन्त्रों को प्रामाणिक नहीं माना और अन्तःसाक्ष्य से भी इस मत की पृष्टि होती हैं। इसी प्रकार खिलस्कों का पदपाठ भी नहीं दिया गया है और पदपाठ में किसी भी हप में उनका समावेश नहीं किया गया है। इस से स्पष्ट हैं कि जो मन्त्र शाकल्य ने संहितारूप में दिये है उन को कतिपय अन्य आचार्य स्वीकार करते थे, इस लिये पदकार ने भी उन को संहितारूप में अपने पदपाठ में सम्मिलित कर लिया। परन्तु खिलस्कों की प्रामाणिकता का पूर्ण अभाव था। इस लिये वे किसी भी रूप में संनिविष्ट नहीं किये गये।

जैसा कि हम आगे चल कर विवेचन करेगे, प्रातिशाख्यों के नियम सर्वथा पदपाठ पर आश्रित हैं।

८१. ऋग्वेद के पदकार शाकल्य— यह मत सर्वथा निर्विवाद है कि ऋग्वेद के पदपाठ की रचना करने वाले आचार्य का नाम शाकल्य था। ए० आ० (३, २, १.६) तथा शा आ० (७, १६, ८, १.११) में स्थितिर शाकल्य का और ए० आ० (३, १, १) तथा शां० आ० (७,१) में शाकल्य का जेल्लेख मिलता है। शत० ब्रा० (११, ६, ३, ३) तथा वृ० उप० (३, ९, १, ७) में विद्ग्ध शाकल्य का नाम मिलता है जो याज्ञवल्य के साथ ब्रह्मविपयक संवाद करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। वेवर तथा गेल्डनर के मतानुसार विदग्ध शाकर्य ऋग्वेद का पदकार शाक्त्य ही था । परन्तु ओत्डनवर्ग और कीथ इस मत को स्वीकार नहीं

तृतीयोऽध्यायः

## तृतीयोऽ**ध्याय**

#### पदपाठप्रकरणम्

10

पद्पाठ का प्रादुर्भीय तथा अहत्य-वेदार्थ के सम्बन्ध में जब सम्देह उत्पन्न हाने रूपे उस समय आय विद्वानों ने बेदी के परपाठ से आपस्यकता का अनुभव किया, ताकि संहिता के निमित्त से इन बांवे विदारों को इटाकर पहों के नुख रूप का उच्चारण करते ही उनका अर्थ स्पष्ट हो नवे । इसा मन का समर्थन करत हुए अ॰ प्रा॰ वहता है कि परों के आदि, अन्त वैदिक गुद्ध स्वरूप (शन्द ) स्वर तया मेंचे क शन के लिये परपाठ का अध्ययन किया जाता है! । यह कथन असगत न होगा कि रांस्कृत-व्याकरण की आधार शिला पदगाठ हारा एक्सी गई। यहिष सहितापाठ भी व्याक्रण के नियमों के आधार पर निर्धारत किया गया था, तथापि पदपाठ में व्यावरण का अधिक ज्ञान अधिकृत था क्योंकि परपाठ की रचना क त्रिये सचिव स्वर समास उपमग धातु, प्रगृण रिक्ति विसर्जनीय कतिएय प्रायय प्रातिपत्रिक तथा विभक्तियों का श्रान आव"यक था। पदपाठ में अवग्रह करन का सुर्य प्रयोजन यही हि पदों के अवयवों का शान कराया जाय यथा- उपसग और घाड का तया भानु और शातिपदिक वे साथ नुइने वाले कतिपय प्रस्पर्यों वा पूचक् ज्ञान वराया जाता है। और व्याकरण का मुख्य प्रयोजन भी यही है कि श नों की क्वाइति करना अर्थात् श दों के घटकों (Constituents) को पृथक् वरके समयाना । पदपाठ तथा ध्याहरण दोनों का प्रयोजन एक ही रहा है, परन्तु इन के वार्यक्षेत्र तथा विदासक्य में भेद है। पन्कारों का कार्य सुरयत सहितपनों के विग्नेपण और उपसर्ग तथा धातु और कतिपय प्रख्यों के अवग्रह तक सामित या । और अनेक परों में जहां परकारों को सन्दे बा वहां उन्होंने अवबह द्वारा धटकों का पृथक नान नहीं कराया है। कहीं नहीं पदकारों ने उपसय और घान को भी अवग्रह द्वारा प्रथ<sup>क</sup> करने नहीं दिखलाया है यहा-- उत्धितम उत्तरमंत्रम् इत्यादि । और

उल्लेख मिलना है, वह सम्भवतः सामवेद का पटकार गार्य हो सकता है और उसके व्याकरणविषयक मत इतने महत्त्वपूर्ण माने जाते होंगे कि अन्य वेदान्नजारों ने उनका उठेग करना आवव्यक समझा। अठ प्रा॰, वा॰ प्रा॰, यास्क तथा पाणिनि ने अनेक वार गार्य के मत का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि ग्रह॰ प्रा॰ १३, ३१ (टि॰ १९) ने पदपाठसम्बन्धी संज्ञा समापाण के व्यादयान में पटकार जाकत्य के साथ गार्य का उछेख किया है और अठ० प्रा॰ १, १५ ने अवसान में आने वाले पदान्तीय स्पर्शों के विषय में गार्य के मत का उछेख किया है। यह मत पदपाठ-विषयक प्रतीत होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ग्रह॰ प्रा॰ १, १५–१६ तथा निरुक्त १,३,१२ इत्यादि में शाकटायन और गार्य के मतों में विशेष वंपरीत्य दिखलाया गया ह।

तैत्तिरीयसंहिता के पदकार आवेय— तैतिरीयसंहिता से सम्बद्ध 23. गृह्मसूत्रों में इस संहिता के पदकार आन्नेय का स्पष्ट उन्नेय मिलता हैं । तै । पा ने दो बार आनेय के मत का उहिए किया है । काण्डानुकम (२,२७) में भी यह कथन मिलता है कि तै॰ सं॰ का पदकार आत्रेय है। तं । प्रा । आत्रेय के पदपाठ पर आश्रित है और अनेक नियमों के प्रतिपादन में यह प्रातिशाख्य पदपाठ के विशिष्ट व्याख्यान का अनुसरण करता है । ति सं के पदपाठ की क़छ अपनी विशेपताएं है जो अन्य मंहिताओं के पदपाठ में नहीं मिलती हैं। उदाहरणार्थ — तै॰ मं॰ का पदकार अनेक पदो के अन्त में आने बाले ऊप्म वर्णी को साहितिक आगम मान कर पदिवभाग करते समय इन का निवारण कर देता है, यथा- अर्पुरच=पपा० अर्पु । च (ते • सं० ४,७, ५,१), मिथ्रचर्रन्तम्=पपा० मिथुं । चर्रन्तम् (तै० सं० ४,७, १५,२), सुरचन्द्र=पपा॰ सु । चन्द्र (तै॰ सं॰ ४,४,४,६)। आत्रेय ने कुछ ऐसे संहित पदों का विभाजन किया है जो अन्य संहिताओं के पदपाठों में अविभक्त दिखलाये गये है; यथा- आत्रेय के मतानुसार संर्फ्डस्ते= पपा॰ सम् । कु<u>रुते</u> (तै॰ सं॰ ५,६,६,४), समस्कुर्वत=पपा॰ सम् । अकुर्वत (तै० सं० ६, २, ३, १); उत्तरुष्य=पपा० उत्तरुष्या इत्यत-

| षद्गाठप्रकरणस् [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>د</b> ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| करते हैं 'और वर्तमान रेग्यक भी इन्हीं विक्राण से गहमत है की विदाय शाक्य और परवार खाक्य की एनता शिक्ष करते के किये होत्र प्रमाय नहीं है। बाहक ने निरुक्त (व २०) में नि अपेट पर्या धावस्य का उल्लेश किया है और उस के परवार के निर्मार्श मत चंदत किया है — शिर उस के परवार के निर्मार्श मत चंदत किया है — शिर व प्रकार शाक्य मत चंदत किया है — शिक्ष के कोल स्थाने पर्य स्थाप के प्रमाद के | 11 日二年四四《月二二四四十四日日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| शां आ॰ आस्व॰ ए स्॰ शां॰ ए॰ स् ऋ॰ प्रा॰ यास्क तम्<br>पाणिति से पूर्व शांकरच क पदपाठ की रचना हो जुकी थी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्रेत हैं जीर वर्तमान रेगक भी इन्हीं विश्वान से महमत है में विदाय शाकन्य और पदनार शाकन्य में पृन्ता सिद्ध बरने के किये होंस प्रमाण मही है। बारन ने निरुक्त (६ २०) में नि छन्देह पर शाकन्य मांग रूप के निर्माण मही है। बारन ने निरुक्त (६ २०) में नि छन्देह पर शाकन्य मांग रूप के नि इसे हों में स्वतार है और इसे से जनेन स्थानों मांग रूप का प्रमाण परचार पर आजित है और इसे से जेनेन स्थानों मांग पर आजित है और इसे से जेनेन स्थानों मांग पर आजित है और इसे जेनेन स्थानों मांग पर आजित है और इसे जेनेन स्थानों मांग पर आजित है और स्वतार ने पदकार सामन्य मांग पर के नि सामन्य है आप पर एक एक (६ ४०) तथा थी। का कस्थित शाकन्य में मांग से पर पर से सामन्य मेंग किये तथा मांग पर पर स्थान सामन्य में किये तथा मांग सी पर पर सियार सिया है। अपन एक एक (६ ४०) तथा थी। यह सह पर साम आजित है मांग पर सामन्य में मांग पर सियार स्थान है। उपनुष्ठा विवेचन से यह स्थाह है है ऐ आ सी। अपन अपन स्थान सिया है। उपनुष्ठा विवेचन से यह स्थाह है है ऐ आ सी। अपन अपन सामन्य से स्थान सिया है। उपनुष्ठा विवेचन से यह स्थाह है है ऐ आ सी। अपन अपन सामन्य है। उपनुष्ठा विवेचन से यह स्थाह है है ऐ आ सी। अपन अपन सामन्य है। उपनुष्ठा विवेचन से यह स्थाह है है ऐ आ सी। अपन अपन सामन्य है। उपनुष्ठा विवेचन से यह स्थाह है कर सामन सिया हिया है। अपन पर स्थान से स्थान सिया है। उपनुष्ठा विवेचन से यह स्थाह है कर सामन सिया है। अपन स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान सिया है। उपनुष्ठा विवेचन से यह स्थाह है कर सामन सियार सिया है। |

पर विचार विचा है। उपपुक्त विचेषन से यह स्लाह है कि एँ भी।

घी। भा। आहन पा पून बी। एन स्त झा। प्राण्य नात्ति हम्

प्राणिन से पूम चायरन क प्रयाज नी रचना ही जुनी थी।

८२

सामनेव के पदकार बारन निरुक्त ४, ४ नी ध्यायना नेति हुए

हुगावार्य वहता है— वहहचानां सहसा है त्ये परुत् । छन्नोगानां भीव्योति पदानि म इह न' इनि। तदुमन परुता भागवारायोत्ति 

शास्त्रस्यायन्योतिमायावनातुनिहिती— एक्शातीयनिवचनोरदार्योगमें

हुग्योव भागव्यत्यावनातुनिहिती— एक्शातीयनिवचनोरदार्योगमें

हुग्योव भागव्यत्यावनातुनिहिती

अन्यताम प्रशास के इह ते होता । ततुवय परवाता भागात्म प्रशास प्रभास के इह ते होता । ततुवय परवाता भागात्म प्रशास के इस त्रवय के होता है जिस के अपने देश के प्रशास के इस त्रवय के होता है जिस के अपने देश के प्रशास के इस त्रवय के होता है कि धान के प्रशास के इस त्रवय के प्रशास के त्रव की । उनके प्रशास के त्रव के अपने के प्रशास के त्रव के प्रशास के त्रव के प्रशास के त्रव के त्रव

उल्लेख मिलता है, वह सम्भवतः सामवेद का पदकार गार्ग्य हो सकता है और उसके व्याकरणविपयक मत इतने महत्त्वपूर्ण माने जाते होंगे कि अन्य वेदाइकारों ने उनका उछेख करना आवश्यक समझा। ऋ० प्रा॰, वा॰ प्रा॰, यास्क तथा पाणिनि ने अनेक वार गार्ग्य के मत का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि ऋ० प्रा॰ १३, ३१ (टि॰ १९) ने पदपाठसम्बन्धी संज्ञा समापाद्य के व्याप्यान मे पदकार शाकल्य के साथ गार्ग्य का उछेख किया है और ऋ० प्रा॰ १, १५ ने अवसान में आने वाले पदान्तीय स्पर्शों के विपय मे गार्ग्य के मत का उछेख किया है। यह मत पदपाठ-विपयक प्रतीत होता है। यह वात ध्यान देने योग्य है कि ऋ० प्रा॰ १, १५–१६ तथा निरुक्त १,३.१२ इत्यादि में शाकटायन और गार्ग्य के मतों में विशेष वैपरीत्य दिखलाया गया है।

तैत्तिरीयसंहिता के पदकार आत्रेय — तैत्तिरीयसंहिता से सम्बद्ध ۷٤. गृह्यसूत्रों में इस संहिता के पटकार आन्नेय का स्पष्ट उल्लेख मिलता हैं । तें - प्रा - ने दो बार आत्रेय के मत का उहेख किया हैं । काण्डानुक्रम (२,२७) में भी यह कथन मिलता है कि तै० सं० का पदकार आन्नेय है। तै॰ प्रा॰ आन्नेय के पदपाठ पर आश्रित है और अनेक नियमों के प्रतिपादन में यह प्रातिशाख्य पदपाठ के विशिष्ट व्याख्यान का अनुसरण करता है<sup>९</sup> । ति॰ सं॰ के पदपाठ की क़छ अपनी विशेपताएं हैं जो अन्य संहिताओं के पदपाठ में नहीं मिलती हैं। उदाहरणार्थ - तै॰ सं॰ का पदकार अनेक पदो के अन्त में आने वाले ऊष्म वर्णी को साहितिक आगम मान कर पदिवभाग करते समय इन का निवारण कर देता है, यथा- त्रपुरच=पपा० त्रपु । चु (ते० सं० ४,७, ५,१), मिथुरचरंन्तम्=पपा० मिथुं। चरंन्तम् ( तै० सं० ४,७, १५,२), सुरचन्द्र=पपा॰ सु। चुन्द्र (तै॰ सं॰ ४,४,४,६)। आत्रेय ने कुछ ऐसे संहित पदों का विभाजन किया है जो अन्य संहिताओं के पदपाठों में अविभक्त दिखलाये गये है, यथा— आत्रेय के मतानुसार संस्कृतते= पपा० सम्। कुुक्ते (तै० सं० ५,६,६,४), समस्कुर्वत=पपा० सम्। अुकुर्वेत (तै॰ सं॰ ६, २, ३, १), उत्तेव्य्यै=पपा॰ उत्तव्य्या इत्युत्-

नृतीयोऽध्यायः

166

किये हैं जो किमी अन्य परपाठ या व्यावरण क अनुसार प्राप्त नहीं हैं यथा— नुरेचानुचा≔पषा नुरेचा। दुचा (तै॰ स॰ २ ३ ९४ ६) असंमत्यें=पपा॰ असंमत्यां इत्यसंम्ऽन्द्रत्ये (तै॰ स॰ ३ ३ ८,३) ण्डेंकम्=पपा वृकंक्मित्यकंग्ऽण्डुम् (त॰ स ५११२) एडंक्या= पवा पर्केंद्रचेरयेकीयाऽ<u>पत्रया</u> (तै॰ स॰ ७ ५ ८ ४)। अनेक परी मा दार्घ अ तर पदपाठ में इस्त कर दिया जाता है यथा-- ब्यामार्प= पपा॰ व्यानायेति विऽभुनाय (तै॰ म॰ ३ ५ ८) उद्यानाय=पपा॰ द्रद्रामाथेरयुत्रऽजुनार्थं (तै॰ स॰ ४ १ ९ ) ह्राणार्थं≔पपा ह्राणांथेति प्रदश्नार्ष (ते स॰ १, १ ६) अपुनार्य=पपा: अपुनायेरयेपऽश्रुनाय (तै॰ स॰ ३ ९ ६)<sup>१</sup> । अ॰, अ॰ तथा वा॰ स॰ के पदपाठ में निन छा⁻दस दीयों का निवारण करके हत्य रूप दिखलाया जाता है वन में से वर्ण दीवों वा तै। नः के पन्पाठ में इस्त नहीं किया जाता है सथा-- योज्ञाः=पणा योजा (त॰स॰ १८५१), यरत स पपा०≕योज (ऋ० प्रा०७ १८ वा० प्रा०३ १०७) छ्वा≔पपा० छ्वा (त०स०३ ८०२ २) पर्तुऋ० पपा०=एव (ऋ० प्रा०७ ३३) बाबुधे≍पपा॰ खाबुधे (त॰ स॰ ३ ४ २०) परदा ऋ॰ पपा॰=बुबुधे (क. प्रा०९ १२) । ए० अ० तथावा स० केपदपाठ में इन्द्र समासी का अवग्रह नहीं दिल**ाया जाता है परन्तु त॰ स**॰ के प्रपा में इन्द्रसमासों का भी अवधह दिसलाया जाता है यथा-- हुना बुरुणा=पपा • बु-डाबुरुवर्ती दाऽबुरुणा (तै • स • २ ३, ११,१), परन्त ऋ• पषा• ३ ६२ १≖<u>इ द्वाबुख</u>्या । अनुताबाङ् (ते• स• ३ ४, ७९) समा तुराषाद् (त॰ स॰ १ ७ १३ ४) बादि अनक् पदों को आतम नै अवन्द्य नहीं माना है । कींभ का अनुसान ह कि आजिय का पदपाठ शाकत्य के पदपाठ स

प्राचीननर हो सकना इ परातु यह सत सबथा असन्दिम्ध नहीं इ<sup>स</sup>। अन्य सहिताओं के पदकार- अन्य सहिताओं के परवारों क

नामों के विषय में बोर्ड निश्चित स्केट नहीं मिल सका है। इस में

कोर्ड सन्देह नहीं कि अ० प्रा॰ तथा वा॰ प्रा॰ अपनी संहिताओं के पदपाठ पर आश्रित है और पदपाठसम्बन्धी नियम भी देते हैं। अ० प्रा॰ ने पदपाठ के लिये जो नियम दिये हैं वे अधिकतर चर॰ के पदपाठ के नियमों के समान हैं और इनकी अपनी कुछ विशेषताएं प्रायण नमासों के अवप्रह के सम्बन्ध में है; यथा— फ़॰ के पपा॰ में आध्यः में अवप्रह दिखलाया जाता है परन्तु अ॰ के पपा॰ में नहीं और फ़॰ के पपा॰ में चुहुधा में अवप्रह नहीं दिखलाया गया है, जबिक अ० के पपा॰ में चुहुधा में अवप्रह नहीं दिखलाया गया है, जबिक अ० के पपा॰ में चुहुधा दिखलाया गया है। अ० के पदपाठ की भांति वा॰ सं॰ का पदपाठ भी प्रायण फ़॰ के पदपाठ का अनुसरण करता है। परन्तु कितपय नियमों के सम्बन्ध में जहा ऋ॰ के पदपाठ से कोई सहायता नहीं मिलती वहां वा॰ सं॰ का पदपाठ अपनी स्वतन्त्रता भी प्रकट करता है। उदाहरणार्थ वा॰ सं॰ का पदपाठ कर के पदपाठ की भांति प्राण में अवप्रह नहीं दिखलाता है, परन्तु कितपय ऐसे शब्दों में अवप्रह दिखलाता है जो ऋ॰ में नहीं मिलते हैं। मै॰ सं॰ के पदपाठ की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं।

पद्चिभागविपयक मतभेद - हम पहले वतला चुके हैं कि सा॰ तथा 14 तं । स॰ के पदपाठ ऋ॰, अ॰ तथा वा॰ सं० के पटपाठ से बहुत भिन्न हैं। वैदिक मन्त्रों के अर्थ के सम्बन्ध में मतभेद होने के कारण वैदिक पदों के मूल रूप तथा अवग्रह के विषय में मतभेद होना स्वाभाविक था। इस लिये विभिन्न पदकारों ने पदों के मूल रूप के सम्बन्ध में अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किये । उत्तरकालीन विद्वान् भी पदकारों के व्याख्यान से पूर्णतया सहमत नही थे। यास्क ने अपने निरुक्त में अनेक स्थलो पर शाकत्य के पदपाठ को स्वीकार नहीं किया है। उदाहरणार्थ शाकरय ने ऋ० ४,३२,२३ के पदपाठ में बिद्धधे, नवें, दुपुदे तथा अर्भुके पदों को सप्तमी एकवचन के रूप मान कर पदिविभाग किया है और निरुक्त ४, १५ में निर्दिष्ट शाकपूणि ने भी इन पटो का व्याख्यान इसी रूप में किया था, परन्त यास्क उक्त पदौं को प्रथमा द्विवचन के एकारान्त रप मानता है और प्रासमन तथा गेरडनर आदि पारचात्य विद्वान् प्रायेण यास्क के मत का समर्थन करते हैं! । इसी मन्त्र के "कुनी-नकेव" का पदपाठ "कुनीनुकाऽइव" दिया गया है, परन्तु यास्क इसका

166

हिये हैं जा दिनी अन्य पन्याठ या ब्याहरण के अनुमार माच नहीं है मया- नीचानुबा=थपा- नाचा । दुवा (तै- स- २ ३ १४, ६) भनमस्वै=पपा॰ असमस्यां इत्वर्मम् ऽकृत्ये (ते॰ म॰ १ १, ८ ९) ण्डकम्=पना॰ प्रकृतित्यकंग्रपुत्रम् (त स॰ ५,१११) व्र्वक्याः= पवा • पर्के कुपत्यकंषाऽपुकुषा (ते • स० ७ ५ ८ ४)। अने र पर्दो का दाप अभर पन्पार में हम्ब कर दिया जाता है यदा-- ब्यानाय= पपा॰ ब्यामायर्थि तिष्ठभुनाय (तै॰ मै॰ ३ ५८) हुद्दानाय=प्रा॰ दुवानायेत्युन्ऽभुनार्थ (ते॰ म॰ ४ २ ९ १) माणार्थ=पर्वा माणायेति प्रद्रभुनाये (ते॰ न॰ ९, १ ६) अनुनार्यक्रपा॰ अनुनायर्ययद्रभुनाय (ति• स ३ ९ ६)<sup>१</sup> । स , अ • तथा बा॰ स के प<sup>ल्</sup>पाठ में चिन छण्दम दीकी का निवारण करके हम्ब रूप दिखाया जाता है उन में स क्र नाथों का तै॰ स॰ के पद्याठ में इस्व नहीं किया जाता है यथा— बोना=क्या॰ खाजा (त॰ स॰ १ ८ ५, १), परन्त #॰ पपा•=मोजु (त्र॰ मा॰ ७ १८ वा॰ मा॰ ३ १०७) प्रवाञ्यपा॰ प्रश (त• स ९ ८ २> २) पर् त ऋ० थपा०≔पुत्र (ऋ० प्रा॰ ७ ३३) बाबुभे≈परा॰ बाबुभे (त॰ स॰ १ ४ २०) परत झ॰ पपा ≔बुबुभे (श॰ प्रा॰ ६ ३२)। १७० अ तथा बा॰ स॰ कं पर्पाठ में द्वन्द्र समासी का अवग्रह नर्ग दिखाया जाता है परन्त हा स के पपी में इन्द्रश्रमाशी का भी अवग्रह निवलाया जाता है, यथा—इन्ह्रा बरणाः पपा - रुट्टाबरुनेती दाऽबुरुषा ( ते॰ स॰ २ ३, १३,१), परन्द अरु वर्षा ३६२ १= <u>" द्वाबुद्या ।</u> ब्रुह्मचार (ते॰ स॰ ३ ४,७ १) तया तुरावार् (तै॰ स १७११४) जादि अनक पक्षें को आतय ने अवश्या नहीं माना है।

काय का अनुसान ह कि आनेथ का पन्चाठ ज्ञाव स के पन्चाठ से प्राचीननर III सकता है परन्त य॰ मन सबसा असिडम्घ अहीं है<sup>18</sup> । अन्य सहिताओं के पदकार- अन्य सहिताओं के पदकारों के

नायों के वित्रयं मं कोइ निश्चित संकेत नहीं मिल शका है। इस में वैदिक चाकरण

पदपाठसम्बन्धी उन नियमों का संक्षिप्त परिचय हैंगे जो ५६०, २५० तथा या॰ सं॰ के पदपाठों मे समान हप मे लागू होते हैं।

८७. समापत्ति, समापाद्य— पदपाठ का मुर्य सिढान्त यह है कि संहिता के निमित्त से पदों में होने वाले सभी विकारों को हटाकर उन के शुद्ध रूप या प्रकृति को प्रस्तुत करना। अत एव पदसंहिता के निमित्त से होने वाले दीर्घरव, सन्तस्थाभाव, गुण, चृद्धि, लोप, ब्रामुनासिकत्व, अनुस्वारत्व, वालक्यभाव, मूर्धन्यभाव, विसर्जनीयविकार इत्यादि को हटाकर पदपाठ में पदों का अमेहित रूप दिया जाता है।

अ० प्रा० में प्रकृतिदर्शन के लिए समापित संज्ञा का प्रयोग मिलता है । और संहिता के जिम पद की प्रकृति दिखलाई जाती है उसे ममापाध कहते हैं । संहितासम्बन्धी समस्त विकारों के विवरण के लिये इस प्रम्थ के दितीय अध्याय सिम्ध्रिकरणम् का अध्ययन की जिये और पदपाठ के उदाहरण भी वहां पर देशे जा सकते हैं। सिम्ध्रिकरणम् अवप्रद इत्यादि जिन नियमों के व्याख्यान के लिये सहायक नहीं हो सकता उनका पृथक् विवेचन नीचे किया गया है। यहा पर हम एक ऐसे मन्त्र का पदपाठ प्रस्तुत करते है जिस के केवल एक पद में अवप्रह दिखलाया गया है—

ऋ॰ १, १,२ संहितापाठ- अभिः प्रॅिभ्रक्तिपिभिरीडयो नूर्तनैहत । स देवा एह वंक्षति ॥

- पद्पाठ- अधिः । प्रवेभिः । ऋषिऽभिः । ईस्त्रं । नूर्तनैः । उत्त । सः । देवान् । भा । इह । वक्षति ।
- पदान्तीय- यह ध्यान रहे कि पदों की प्रकृति दिखलाते समय भी पदपाठ में प्रत्येक पद के अन्त में उसी वर्ण को दिखलाना चाहिए जो पदान्तीय बन सकता है (दे॰ अनु॰ ३४)।
- स्वराङ्कन— संहिता तथा पदपाठ के स्वराङ्कन के विषय में विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहा पर केवल इतना संकेत करना पर्याप्त है कि पदपाठ में अत्येक पद का अपना स्वर चिहित करना चाहिए

**पर्या**ण्यकत्त्रमम्

 मेर्न स्म द्वित संसद संस्कृत । उत्त स्मेरान्यामार्थः बर्य है कार्युवामानुष्याच्याच्याच्या । या या ने साम के वर्ष व के प्राप्त से

बारद के रून के समधन दिया इ बरायु रेण्डमर ने शाद य के प्रत की ्यामान् सामा है<sup>16</sup> । य यश म काल # दे भाष्य में प्रयम हान्छम हे पहरण का अनुसारम दिया है परानु अ० क आच्या में सायम ने सैंको

श्यानी पर परार का अवशिवार बरने हुए कि या माने हैं। क्रिय दिहानी का बह अप्रमान टीब हा र एता इ.सि. श० का अण्यवार शामा

11.

क्र-के साध्यक्षर गयण रे कि है। आधुनिक विद्वानी ने भी देशों रचानी ११ वर्षको के यहहिमास का स्वीकार मही दिया है। उराहामार्थ

मारमा वेश १११ ४ के भागुय कार्यायां ("वावन्तिमा मार्त्रण।

ረኚ

भुग्नुवार्थास् " किया इ. अवकि एकम्य इ अनुवार इस का पन्तिमाम 'मापुच र भागुवार्वाम्'' है, और मैंने इस राज्यसम्बद्ध के विषय में अध्यत्र एवं निवाध में वूर्ण विकास किया हो। इसी प्रकार सहत से भाय परी के विभाग में भी गान्यप्य विभागी है बाद्यम के मन का शीकार नहीं दिया दे स्या--- त्रा॰ ३ ९८७ ० व. ' सुद्दोतिनी'' का पर्याठ सुर । द्विती

इतिं निया गया ६ पराच पात्यात्य विश्वानी क सतानुगार सुर्। में 'शुद्र† तु' की शांभि है। ला० क ३४ २ के अध्यक्षांग्वी ' का पद्विभाग अर्थ । हाईन्सी ' दिया श्रमा है जबहि पान्यान्य पिदान इमका वद्विभाग अर्थ । आईअभी आवन है। इस श्राम के सन्धि प्रकरणम् ॥ एन अनेक उदाहरण प्रस्तुत किम सर्वे हैं ।

पदपाठ-सम्याची नियम- जगा कि इस पर ने विचार वर मुके हैं विभिन्न मैन्डि महिसाओं के पन्यानों में वर्ण समानचा नहीं है और अनेड मतभे" मिटन हैं, सथापि यह तथ्य रिनायनमां महस्त्रपूप है नि नः अ सथा बा॰ सँ॰ व पन्पार्जे में निनाय नान्द्य है अर्थाप् अ॰ सथा बा॰ स क पदपाठ का के पदपाठ का अनुसरण करते हैं 🎚 कन एवं इस सही पर

पदपाटसम्बन्धी उन नियमों का संक्षिप्त परिचय देंगे जो ऋ०, अ० तथा या॰ सं॰ के पदपाठों में समान रप से लागू होते हैं।

८७. समापत्ति, समापाद्य— पदपाठ का मुख्य सिद्धान्त यह है कि संहिता के निमित्त से पदों में होने वाले सभी विकागे को हटाकर उन के छद्ध रूप या प्रकृति को प्रस्तुत करना । अत एव पदमंहिता के निमित्त से होने वाले दीर्घरव, सन्तस्थाभाव, गुण, गृह्वि, लोप, शतुनासिकत्व, अनुस्वारत्व, तालक्यभाव, मूर्धन्यभाव, विसर्जनीयविकार उत्पादि को हटाकर पदपाठ में पदों का अमंहित रूप दिया जाता है ।

अ॰ प्रा॰ में प्रकृतिदर्शन के लिए समापित संज्ञा का प्रयोग मिलता है<sup>1</sup>, और संहिता के जिम पद की प्रकृति दिखलाई जाती है उसे समापाध कहते है<sup>1</sup> । मंहितासम्बन्धी समस्त विकारों के विवरण के लिये इस प्रन्थ के द्वितीय अध्याय सिन्धप्रकरणम् का अध्ययन कीजिये और पदपाठ के उदाहरण भी वहा पर देखे जा सकते हैं। सिन्धप्रकरणम् अवग्रह उत्यादि जिन नियमों के व्याख्यान के लिये सहायक नहीं हो सकता उनका पृथक् विवेचन नीचे किया गया है। यहा पर हम एक ऐसे मन्त्र का पदपाठ प्रस्तुत करते हैं जिस के केवल एक पद में अवग्रह दिरालाया गया है—

प्रः १, १,२ संहितापाठ — अभिः प्रेमिक्रीपे भिरीदयो नूर्तनैठ्त । स देवाँ एइ वंश्रति ॥

- पद्पाठ- अप्तिः । पूर्वभि । ऋषिऽभिः । ईड्यः । नृतिनैः । उत्त । सः । देवान् । आ । हृह । वृक्षति ।
- पदान्तीय- यह ध्यान रहे कि पदों की प्रकृति दिखलाते समय भी पटपाठ में प्रत्येक पद के अन्त में उसी वर्ण को दिखलाना चाहिए जो पदान्तीय वन सकता है (दे॰ अनु॰ ३४)।
- स्वराद्धन संहिता तथा पदपाठ के स्वराद्धन के विषय में विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहा पर केवल इतना संकेत करना पर्याप्त -है कि पदपाठ में प्रत्येक पद का अपना स्वर चिह्नित करना चाहिए

तृतीयोऽध्यायः

| 142        | पद्पाटप्रकरणस् ( ८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | और प्रैवर्ती तथा परवर्ती पर्दों के स्वर के प्रभाव से जो स्वर विकार<br>उत्पन्न होने हैं वन को हम देना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>د</i> د | इतिकरण, उपस्थित— पद्माठ में मध्यस्तरूक परों के आगे इिंग् जोवा जाता है। यह गा- (३, ५८ ५५ २, ५५) में ही हिल्हाण यहते हैं और इतिवरण दें पुष्प पर के निये उपस्थित रहित में प्रमीण मिलता हैं। पत्यु पत्मिल के ज्यावदानामुग्रत पाणिति (६ १ १ १२९) इतिवरण के नियं उपस्थित खता वा प्रयोग करता है। रिशेज विस्तर्गक के नियं उपस्थान के स्वाप्त के ताम इति के स्वाप्त माना में प्रमाण के ताम इति के स्वर्ण पर भी प्यान रखना चाहिये और इच्छे जुन्ने से उपस्थित पर भी प्यान रखना चाहिये और इच्छे जुन्ने से उपस्थित पर के स्वराह्म में जो परिवर्ण इति के स्वर्ण स्वर्ण में जो परिवर्ण इति के स्वर्ण स्वर्ण में जो परिवर्ण इति हो इच्छे जुन्ने से उपस्थित पर के स्वराह्म में जो परिवर्ण इति होता ह वह भी ष्यान देन बाग्य है। |
| (দ         | ) प्रयुक्तपन्य का इतिकरणः— प्रशुवपक्षक पद कआंगे पद्याठ में हीते<br>जोडा जाता है। प्रशुवमक्षक पदों ने समस्त मेदों वा विस्तृत विदेवन<br>द्वितीय काव्याय के अञ्चल ध्य (ख) में क्या जा चुका है। सीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

प्रकरण में प्रयुक्त बुखक खदाहरण यहा पर इतिकरण के साथ प्रस्तुत विये गये हें थथा- हुरी इति । साधू इति । उसे इति । तुनू इति । बायो इति । अमी इति । अस्म इति । उत्ता पदााठ- कुँ इति [दे• अनु• ४५ स (५)]। या० प्रा॰ के अनुसार वा॰ स॰ क पपा॰ में प्रमूचमज्ञक पट की चचा की जाती ह (दे॰ अनु॰ ८९ ग)। (प्त) रिफित विसर्जनीय का इतिकरण— रिफित विसर्जनीय का विस्तृत वियचन द्वितीय अध्याय के अनु० ५६ में किया जा चुका है। साहसापाठ में नाममञ्ज पद के आत में जो रिफ्ति विमञ्जीय मिलता है

उसके आग पदपाठ मं इति जोगा जाता है गया--- ऋ॰ १९ ४---पुन सुयमात्रा=पा पुन्तिति। १३० ३ ७१ २ - अहु स्वीविद्यः= परा भहरिति । ऋ॰ ७, ४९ १ — यात सोर्मम्=पपा॰ मातरिति । यद्व इतिकरण रिफित विसञनाय का रेफसूरन्व प्रकट करने के लिये किया जाता है ताकि पारमों को उसके मूल्लहप के सम्बाध में कोई भ्रान्ति न हो । पर तुमदितापाठ में जहां इस प्रकार के पदों के अन्त में

रिफिल तिसर्जनीय के स्थान पर रेफ निल्ता है, यहां उनके पर्याठ में ऐमं परों ने आगे हिने जोएने वी कोई आगायग्रता नहीं है और परान्तीय निवम के अनुसार इन परों के अन्त में क्यूल निनर्जनीय दिसलाया जाता है: गथा— शा॰ ७,४१,१— मानर्प्तम् = पना॰ मानः । अप्तिम् । शा॰ १,६४— पुनर्यम् = पना॰ पुने । गुर्ग इत्वम् । अदायान में आने याले रिफिल निमर्जनीय का इतिरस्ण किया जाता है, परन्तु जो रिफल विमर्जनीय मनास के मध्य में ही और परपाठ में अपगान में न ही उमहा इतिरस्ण नहीं शिया जाता है, यथा— शा॰ ३, २८, १ पपा॰ मानःइनावे।

- ८९. रिफित विसर्जनीय वाले पर्दों की चर्चा— वर्च वा शाहिक अर्थ हिर्वचमम् या पुनरुपारण है अर्थात् किमी पद का दो बार उच्चारण करना । पदपाठ के लिये यह शहर विशेष मंशा के रूप में प्रमुक्त होता है और कही कही हम के लिये वेष्टक मंशा का प्रयोग भी मिलता है । जब किमी पद के आंग हितें जोड़ कर हिंसे के परनात् उस पद का पुनरुपारण किया जाता है उमे चर्चा कहते हैं ।
  - (क) रिफित चिसर्जनीय घाळे आख्यात पद— जिन भाष्यातसंज्ञ पदों के अन्त में महितापाठ में रिफित जिसर्जनीय मिलता है उन के पदपाठ में उन के आगे हितें जोड़ कर पुनवच्चारण किया जाता है; यथा—

ग्रा॰ १, १२८, २— भाः परावर्तः =पपा० भारिति भाः । पराऽवर्तः । ग्रा॰ १, २२, १५— वेर्दनाकः =पपा० वेर्दना । अक्तरित्यंकः । ग्रा॰ १, ६३, ७— पूर्वे कः =पपा० पूरवे । क्तरिति कः । दर्दः = पपा० दर्दरिति वर्दः ।

√शस् 'होना' धातु से वने रूप स्युः का पदान्तीय वर्ण जहां संहितापाठ में विसर्जनीय मिलता है वहां पदपाठ में उस के आगे इतिं जोड़ कर पुनकच्चारण किया जाता है; यथा— ऋ० १,२४,७— केतर्ब स्युः = पपा० केतर्ब । स्युरितिं स्युः । दे० ऋ० २,४,९, ६, ६३,९०;८,७०,५।

वृतीयोऽध्यायः

1 30

थिरोप-- मधरि √वस होना' भात से बने हप सत का विसंजनीय रिफिश नहीं

128

माना आ सबता तथापे १९० ३,६१ ८ के प्रा॰ में छ दौ चर्च की गइ है यथा- १, ६९, ८ सहिताबाठ- वर्रि ए = पना- वर्रि ।

स्त इति स <sup>१९</sup> । (न) रिफित विमर्जनीय वाला स्यं - महितापाठ में जहां स्रं स पदान्तीय वण रिक्नि विश्ववनीय मिलला है वहां पदपाठ में स्र्व है आगे इति जान बर पुनदच्चारण विश्वा जाना है श्या- ऋ 1, 48

१२- स्व पर्मित्र = पपा - स्व र् हिवि स्व । परन्त जहां संहितापाठ में ह्वं का पदान्तीय वण रिफिल विस्त्रजीय नहीं है वहां पद्याठ में उससे चर्चा नहीं की जाती है, यथा- न्नड १ ७९ २- व्यक्तिहरु =ाना स्वं । विविद् । (ग) या० स० के पपा० में चर्चा—श॰ प्रा (४,१८११) क अनुमार बा॰ स॰ के प्या॰ मं तन पर्ते की भी अर्चा की जाती है जा

मगुद्ध हों या जिन में विनाम (स्थन्यभाव) व्यवप्रदामाव (दे अउ ), अस्त पद्दीर्घीबाद या पद्दन्ताय रिफित दिसन्तीय हो यदा---शुक्ते इत्युक्ते (था॰ स॰ ४, २२) युनुरिति युनै (या॰ स॰ ४ १५)। 20

अनमह-- भवमह का शाब्दिक अर्थ इ पूषक् करना । पद्गाठ करते समय समान के ममस्तपदी का और कतिपय पदी की प्रशति तथा प्रश्य को उ ऐसे चिह के द्वारा पृथक् करक दिललाया जाता 🛮 । इस पृथक्करण के लिए प्रातिगाप्त्रों में अवग्रह नहां का प्रयोग किया जाता है। अवग्रह द्वारा जिस पद का विभाजन किया जा सकता है वह अवगृद्ध अववा इह्नय बहुलानी है। और जिस पद का पदपाठ में विभावन नहीं दिया जा सबसा उसे भनिद्वा बहते हैं। पर्पाठ के अवधह का उच्चारणकाल साधारणतथा

ण्कमात्रा माना जाता है<sup>च्</sup>। शांतिशाएयों के अनुमार अवग्रहसम्बन्धी नियम संहोपतः निम्न

रिखित हैं---

(क) उपसर्ग तथा धातु के समास में अवग्रह— अ• प्रा॰ का क्य<sup>त</sup> है कि सोदात्त आख्यात के साथ उपभव का समास होता 🛙 और एक टै

वैदिक स्याकरण

भिषक उपसर्गों का समास श्रमुदात्त आख्यात के साथ भी हो जाता है र । एक या अनेक उपसर्ग और आख्यात के समास में केवल प्रथम उपसर्ग को पदपाठ में अवग्रह द्वारा पृथक् किया जाता है र ; यथा — उपयाथः = पपा॰ उप ऽयाथः ( १६० १, ३४, ९ ); अनुसंप्रयाहि = पपा॰ अनुऽसंप्रयाहि ( अ॰ ११, १, ३६ )।

- स्वर की विशेषता— उपर्संग तथा आख्यात के स्वर की विशेषता के सम्यन्ध में यह नियम ध्यान रखने योग्य है कि उपर्संग तथा सोदात्त आख्यात के समास में उपसंग अनुदात्त हो जाता है और अनुदात्त आख्यात के साथ दो उपसंगों के समास में साधारणतया प्रथम उपसंग अनुदात्त हो जाता है (दे॰ पा॰ ८,१,७००-७१), परन्तु अनुदात्त आख्यात के साथ दो से अधिक उपसंगों के समास में आख्यात से ठीक पूर्व आने वाले उपसंग को छोड़ कर अन्य सब उपसंग अनुदात्त हो जाते हैं, यथा— उपस्तृणान्ते =पपा॰ उपऽ- स्तृणन्ति (वा॰ सं॰ २७, ३९); प्रत्यार्थत्व = पपा॰ प्रति ऽ आर्वतंय (अ० ६,४७, ३९), अनुसंप्रयाहि।
  - अपवाद— (१) ऋ०, अ० तथा वा० सं० के पदपाठों में √शन् से वने हप के साथ प्र उपसर्ग के समास में अवग्रह नहीं किया जाता है प, यथा— सं० तथा पपा०— प्राणिति (ऋ० १०,१२५,४), प्राणानित (अ० १३,३,३), प्राणाः (वा० सं० २०,६)। ऋ० में अपं उपसर्ग के साथ √शन् से वने एक हप का समास मिलता है जिस में अवग्रह किया जाता है, यथा— अपानती = पपा० अपुऽअनती (ऋ० १,१८९, २)। अ० के पदपाठ में अपान समास में अवग्रह नहीं दिखलाया जाता है।
    - (२) ऋ०, अ० तथा वा० सं० के पदपाठ में √क से वने रूप के साथ सम् उपर्सा के समास में, जिस में √क और सम् के बीच स् का आगम होता है, सम् को अवश्रह द्वारा १थक् करके नहीं दिखलाया जाता है ", यथा— सं० तथा पपा०— संस्कृत (ऋ०८, ३३,९), संस्कृतम् (ऋ०५, ७६,२; अ०११, १,३५; वा० सं० ४,३४)। अ० के पदपाठ में √क से बने रूप के साथ पिर उपर्सा के साथ समास में अवश्रह नहीं किया जाता है, जिस में उपर्सा तथा घातु के बीच स् का आगम

| 198 | षद्पाटप्रकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ 10                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | हुआ हो (दे॰ टि॰ २७) मया— स॰ तथा पपा॰— परिवृत्त<br>६,६,१०)। पत्तु २० तथा ना॰ स॰ के प्या॰ में ऐसे व्य<br>के अवतर हारा पृथद् करके दिखलामा जाता है, यमा— पुरिवृत्त<br>प्या॰ पुरिड कुम्बर्जि ( ऋ॰ ९,१४ २), परिवृत्ता<br>परिड्नास ( ऋ॰ ९,४६ २) परिवृत्ता व्य<br>( वा॰ स॰ २१,४२)। पर्यश्च में स्व आगम का शेष कर दिया                                                                                                                                         | सर्ग परि<br>ज्यान्ति =<br>= परा<br>विदेऽज्ञुता               |
|     | (३) स॰ प्रा॰ का सत्त है कि कबू उपसम के साथ हव् ह,<br>इसःम धातु के सवाम में उपसम को अवमद द्वारा प्रयक्त नहीं कर<br>बा॰ प्रा॰ का क्यम है कि आदि मान के विषय में साम दोने<br>उक्त क्ष्मेन दुस्तार्थ करियेन आदि में साध्य नहीं किया जाता<br>(४) पातु तथा उपसम के समास में घातु या उपसम् के एकदेव<br>होने पर अवमद नहीं किया जाता हुं <sup>५० ह</sup> , यथा— स्व प्रमा<br>परीस (अ॰ ६ ९२२ वा॰ स॰ ९ ९) हुच्छूं सि (अ॰<br>९ वा॰ सं॰ १२ ८३) उदिद्या (अ॰ ३ १ ६)। | स्था वा<br>ते हैं और<br>के बारण<br>है र्था।<br>का लोग<br>पपा |
| (*  | ल) अन्य समास्तों में माजसह— थात तथा उपतां के तमारों<br>समासी में भी पढ़ी को शागालातमा अवशव हारा पुण्य एकरें<br>जाता है! जी समासकीच क निश्चम से हाने बाते तथा<br>प्रचाठ में हरा दिया जाता है यथा— मुचनेत्र=च्या हू<br>(२०३०,९२७) सुन्दुतिस् = च्या सुद्धानिस् (२०१५)<br>पुरोहित्म = च्या क्युर्ट्डिस्स (१०१३) ११) वर्षी = च्या                                                                                                                         | हबु ऽग<br>इस्ट्रीवेड<br>इस्ट्रीवेड                           |

(अ॰ ६ ५, ९६) <u>स</u>द्भिद=पपा॰ <u>त</u>ल् ऽविदं (अ॰ ३,१,४)' अन दो से अधिक पर्ने का समास हो। तब उस पद को अवप्रह

हारा पृथक् किया जाता है जो समास-रचना के समय पीछे जोडा जाता ह अर्थात् सबट के " दों में दो पद समाम में पदचा कात्रिक है। यदा---मुजारेति (जिम में चीन पर प्रभाजा।पवि हैं)=रगा॰ प्रवादर्गति (२०१०८५,४३ अ०२ ३४४ वा० सं०३१ १९) मुजापितमृष्ट (जिस में चार पर हैं ) = पग - मुजापतिऽसष्ट ( अ॰ १० १ १९ )।

दिनी भी समास के परचाठ में एक से अधिक अवग्रद का प्रयोग नहीं वैदिक स्याकरण

िया जाता है। समस्तपदों के साथ जुड़ने पाटी कतिपय विभक्तियां भ्याम्, भिः, भ्यः, सु. (दे॰ नीचे ग भाग) भी पद्मात्तालिक पदों के समान आर्थहीत की जाती है, गया— सुप्तमीतृभिः = पपा॰ सुप्तमीतृभिः (श्रा॰ १, ३४, ८)। परन्तु जब ऐसी विभक्ति कनिद्रय (अविभाज्य) हो (दे॰ नीचे ग भाग), तब समास के पूर्वपद को अवगृहीत किया जाता हैं , यथा— सुधुपिभैः = पपा॰ सुधुऽपिभैः (ऋ॰ १,३४, १०)। इस समास में भिः विभक्ति अनिद्राय है।

अपचाद— (१) नज्ममास तथा देवताइन्द्रसमास में अवप्रत नहीं दिगलाया जाता है । इया— मं॰ तथा पपा॰— इन्द्राव्हणा (ऋ॰ ३,६२,९), इन्द्रवायू (छ० ३, २०,६), अवीर्ताः (ऋ॰ ७,४,६)। इस मम्बन्ध में बा॰ प्रा॰ (टि० ६२) ने यह नियम बनाया है कि जो इन्द्र-समास द्वियमान्त हों और जिन का पूर्वपद स्वरान्त हों जनका अवप्रह नहीं किया जाता है। इस नियम के अनुसार, उपर्युक्त से मिल इन्द्र-समासों में अवप्रह दिरालाया जाता है; यथा— ऋक्सामयोः = पपा॰ ऋक् इनामयोः (वा॰ मं॰ ४,९)। अ॰ प्रा॰ ने देवताइन्द्र से मिल इन्द्रममासों के अवप्रह का नियम निम्निल्सित प्रकार से बनाया है— उत्तरपद के आदि व्यक्षन से पूर्व जिस (इन्द्र) समास के पूर्वपद का अन्तिम स्वर दीर्घ हो उस समास में अवप्रह नहीं दिरालाया जाता है । यथा— सं॰ तथा पपा॰— पितापुत्रों (अ०६,१९२,१), इन्द्रा-पूर्तम् (अ०२,१२,४), सूर्याचन्द्रमसां (ऋ०१,९०२,२); अहो-रात्राणि (ऋ०१०,९२,४०,१०)।

(२) अ॰ प्रा॰ (४,६४) जास्पृत्यम् समास में अवग्रह का निषेध करता है और ना॰ प्रा॰ (४,४०) इस समास में पूर्वपद के 'या' के लोप का व्याख्यान करता है। अ॰ प्रा॰ (४,८३) के अनुसार जास्पृत्यम् समास की सन्धि को हटाकर पदों का रप दिस्ताया जाता है। अत एव सं॰ जास्पृत्यम् = पपा॰ जा प्रत्यम् (१६० ५,२८,३; ना॰ सं॰ ३३,१२, अ॰ ७, ७३,९०)। परन्तु अ॰ के पपा॰ की कतिपय पाण्डलिपियों में इस समास में अवग्रह दिखलाया गया है— जा: 5प्त्यम्।

| ٩, | षद्पारमध्रणम्                                                                                                                                                                                                                                                               | [ *                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    | (१) अ- प्रा० ६ ६- ने बुश्यरि तथा बिह्यरनी धमावी<br>५४ ने समुप्तादिगण के तमावी में अत्रमह वा निषेष किमा है।<br>बार प्रा० था १७ ४९ ने बदुत व वमावी की परिणवता की<br>अत्रमह वा निषेष रिया प्रमा है। इस सम्बन्ध के बटने वार्श्य प्रमा में रियम के स्व                           | (सीप्रकार<br>है जिन में                                   |
|    | शारिमण्या तलुगानि समाता त्यायभाणि च। मातपृष्ठति तत्रय पदा यागमति च। (४) श्री प्राच्चा तत्रय पदा यागमति च। नहीं विया जाता हैण। समस्य पदी के समुचित दश्य के विषय होन के द्वारण कोन्सी समाधी के पदाचा आ अपगढ़ नहीं जाता है।                                                    | भ सन्दर                                                   |
| (r | 1) प्रातिपदिक तथा थियतिः में अंतमह—हत्व त्वर तथे से परे काने वाणी अकारादि विभिष्ट ( कि अवपर, अव ) । द्वारा प्रातिपदे के बुधन वरेने दिवनावा जाता है' यथा—= चपा॰ कुन्तुकी ( ऋ॰ ३, ३५ ८) पुन्नि चपा॰ (कि॰ ४, ५५ ७) हिनियाम् = पपा॰ हिर्दे अध्यास् (ऋ॰ ३ कुन्न ॥ २५, ६) विज्ञेच | श्र क्षर्मक<br>श्रुक्तुर्सि<br>पुद्धऽभि<br>,३५३)<br>= पपा |

### (अ॰ १ ४ ४ ) रार्नेसु= परा॰ राजेऽसु (अ ७, ५,७)। परन्तु वैदिक व्याकरण

सं॰ तथा पपा॰— देवेपुं (अ॰ १, १,४); अधिर्पुं (ऋ॰ १,१०८,४); कृष्णासुं (ऋ॰ १,६२,९)। तृतीया एकवचन के हपों में कतिपय प्रातिपदिकों के साथ जुड़ने वाले या को अवगृहीत किया जाता है रेंद्र यथा— साधुया= पपा॰ साधुऽया (ऋ॰ १,४६,११; अ॰ १०,४२९; वा॰ सं॰ १४,१), घृष्णुया= पपा॰ घृष्णुऽया (ऋ॰ १,२३,१९; वा॰ सं॰ १७,३८); पा॰ ७,१,३९ पर काशि॰ तथा सि॰ कौ॰ के अनुसार घृष्णुया में तृ॰ ए॰ की विभक्ति के स्थान पर या आदेश और साधुया में प्र॰ ए॰ की विभक्ति के स्थान पर या आदेश और साधुया में प्र॰ ए॰ की विभक्ति के अर्थ में याच् आदेश हुआ है, परन्तु मैक्डानल के अनुसार साधुया स्त्रीवाची तृ॰ ए॰ का अव्यय रूप है रें। सायण (ऋ॰ १,४६,११) भी प्रथ॰ ए॰ के अर्थ में इस का व्याख्यान करता है।

- (घ) इच्छार्थक य (पा॰ क्यच्) का अचग्रह— यदि नामधातु के साथ इच्छा के अर्थ मे जुड़ने वाले यकारादि प्रत्यय (पा॰ क्यच्) से पूर्व स्वर हो, तो उसे पपा॰ मे अवग्रह द्वारा पृथक् करके दिखलाया जाता है और यकारादि प्रत्यय जुड़ने से नामधातु के अन्तिम स्वर में जो दीर्घल होता है उसे हटा दिया जाता है ", यथा— सुम्नुयुः = पपा॰ सुम्नुऽयुः (फ्र॰ १, ७९,१०), अ्ष्वायतः = पपा॰ अ्ष्व ऽयुतः (फ्र॰ १,९१,८; वा॰ सं॰ ३, २६), राज्रुयुताम् = पपा॰ श्र्वुऽयुताम् (फ्र॰ १,३३,१५)। आचार के अर्थ मे सुवन्त उपमान के साथ जुड़ने वाले य (पा॰ क्यड्) प्रत्यय को भी इसी प्रकार अवग्रहीत करते हैं; यथा— क्वीयमानः= पपा॰ क्विं ऽयमानः (ऋ०१,१६४,१८)।
- (ह) धातु और कृत्प्रत्यय वस् (पा॰ कसु) में अवग्रह— धातु के साथ जुड़ने वाला कृत्प्रत्यय वस् (पा॰ कसु) यदि हस्व स्वर से परे आए और सम्प्रसारण द्वारा वस् का उप् न बना हो, तो उसे अवप्रह द्वारा पृथक् करके दिखलाया जाता है ११, यथा— पृष्वान् = पपा॰ पृष्ठिवान् (अ॰ १४, १, ३; ऋ॰ १,६१,७), च्कुवान् = पपा॰ चुकूऽवान् (अ॰ २, ३५, ३)। परन्तु सं॰ तथा पपा॰— चुकूषे (ऋ॰ ७,८७, ७)।
- (च) तद्धित प्रत्यय मत्, वत्, शस्, त्व, त्रा, ताति, था, धा, मय, तर, तम का अवग्रह—

200

नाम क साथ जुन्ने वाल उपयुक्त सदित प्रयमी (दे पष्ठ भाष्याय) को अवध्रद हारा १४% करके दिखलाया जाता है", यया-घुतर्व तस्=रता • घुतऽर्वन्तस् (ऋ० ३,३४,९०) गोर्मत्=रता • गोऽर्मत् (त्र. १,४८ १२) प्वश =श्या- मुबँऽस (तः- १ ५०,६) सीमगुरवम्= पत्तक सीमगुडाम् (त्रक ३,१४,५) पुरुवा=पुरुवा (त्रक ३,७) १०) देववांवाच्याः देवदवांवा (ऋ० १ ३४ ५) देववांविम्चपा

देवर्जातिम् (तर० १ १४१ १०) अवयो=परा• मुक्तरयो (तर• १,९६ १) मृतुषा=रग • मृतुरथा (अ॰ १३ ४ १०) जुसुसम् =ापा • उत्रतुमन् (स॰ १२५०१) गुब्सवस्= पपा० शुक्रमर्थस् (॥ ९१०२५) मुबस्तरम् =पपा । तुव उर्भरम् ( ११०१ ३०,७) ।

अपनाद - वा॰ प्रा॰ वा मन है कि तदित वत् प्रत्यय परे रहते अवप्रह तमी होता है अब बन् प्रत्यम और प्रातिपदिक के बीच 'यायपूर्वक अर्थाद व्याकरणशास्त्र के अनुमार सचिव हुई ही परन्तु अनियमित सचि होन पर अवमह नदी किया जाता है ग यथा- स तथा परा - पर्यसन्तम् (बा॰ स॰ ६ ३०) मुद्दर्व सम् (ख॰ १२३ ७, बा॰ स॰ ७ ३६) ट्रिंगिम त (अ:० १ ६० २)ण । अ० आ० (४ १५) का मत है कि तियत प्रत्यय था का अवप्रह तभी क्या जाता है जब वह अनेकाशर (अनकाश ) से पर आए अन्यमा नहीं 1 अत एव- स॰ तथा परा -सर्था पर्था इत्यादि । अ॰ प्रा॰ (४ २४) के अनुसार सकारान्त प्राति पदिक से परे आने बाल अय प्रायय को अवपूरीत नहीं करते हैं, यथा-म । तथा परा - मनसार्थम् (अ १४,१,१९)। इस विपय में पाणिनाय मत वे स्थि दे॰ दि॰ ४४ ।

9,9 अपगृद्धा पदों की चर्चा— अनु॰ ८१ में धर्चा सहा वा व्याप्यान किया जा जुका है। यहां पर यह बतलाना आवन्यक है कि नव किमी समास के पदपाठ में प्रशृह्मस्य तथा अवरूपान दोनों का बोध कराना ही तब ऐस समस्त पद की चचा का जाती है। इसका अभिमाय यह है कि जन कोई समस्त पद प्रगृहा हो और साथ साथ कवगृहा भी हो तब उस समास की इन दोनों विशेषताओं को चर्चा द्वारा प्रकट दिया जाता है।

समस्त पद का अवधर विये विना उसके साथ इति जोड़ कर प्रगृह्यत्व को प्रकट किया जाता है और इति के पश्चात् समस्त पद का पुनरुच्चारण करके उसमें अवधह दिखलाया जाता है<sup>४५</sup>, यथा— वृहंद्वानो=पपा॰ यृहंद्वानो इति वृहंत्ऽभानो ( ऋ॰ १,३६,१५); विरुपे=पपा॰ विरूपे इति विऽरूपे (अ॰ १०,७,४२)।

- विशेष— वा॰ प्रा॰ (४,२०-२४) के अनुसार, वा॰ सं॰ के पपा॰ में प्रत्येक सवगृद्य पट की चर्चा की जाती है और जिस पद के अन्दर कोई विकार या झानम हो उसकी भी चर्चा की जाती है, यथा— प्रजावंतीः=पपा॰ मुजावंतीिरितिं मुजाऽवंतीः (वा॰ सं॰ ३,१)।
  - फ्रमपाठ— पदपाठ की भांति क्रमपाठ भी अति प्राचीन है और भु । प्रा । स्पष्ट कहता है कि वाभ्रव्य ने क्रम का प्रवचन किया था और उसी क्रमशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए"। ऋ० प्रा० ११. ६५ के भाष्य में वाश्रव्य का व्याख्यान करते हुए उवट बहुता है- ''बाश्रव्यो बश्रपुत्रो भगवान्पाद्यालः कमस्य प्रवक्ता शिष्येभ्यः कमं प्रथमं प्रोवाच प्रशरंस च हिताय।" आख॰ ए० सू॰ (३,४,४) तथा शां॰ ए॰ सू॰ (४, १०, ३, ६, १,१) में वाभ्रव्य के लिये तर्पण का विधान है। पाणिनि ( ४,२,६१ ) ने क्रमपाठ का अध्ययन करने वाले के लिये क्रमक. और पदपाठ का अध्ययन करने वाले के लिये पदक: संज्ञा का प्रयोग किया है। कमपाठ वास्तव में पदपाठ तथा संहितापाठ पर आश्रित है। पदपाठ में आने वाले प्रत्येक पद को एक बार पूर्ववर्ती और एक बार परवर्ती पट के साथ सहित करके उचिरित करना क्रमपाठ है। अत एव अ० प्रा॰ ( ४.११० ) कहता है कि दो पदों से कमपद वनता है। पदपाठ के साथ क्रमपाठ की समीपता के कारण पाणिनीय सूत्र (२,४,५)- "अध्ययनतोऽवि-प्रक्रष्टाख्यायाम्" के व्याख्यान में काशिका ने 'पटककमकम्' उदाहरण प्रस्तृत किया है। पदपाठ तथा संहितापाठ पर कमपाठ का पूर्ण आश्रयत्व तथा स्वतन्त्र प्रयोजनसिद्धि का अभाव देखते हुए कतिपय आचार्यों ने ऋ० प्रा॰ के काल में कमपाठ की उपादेयता के विषय में शङ्का उठाई और कहा कि पदपाठ तथा संहितापाठ जानने वाले के लिये कमपाठ से कोई प्रयोजन नहीं है<sup>४०</sup>। ऋ॰ प्रा॰ में इस मत का प्रखाख्यान किया गया है और

[ 41 205 पदपाठप्रकरणम् कमपाठ की न्पादेयता बतलाइ गई है । वा॰ प्रा॰ के अनुसार स्वृति ही कमपाठ का मुख्य प्रयोजन है <sup>घट</sup> । अ॰ प्रा॰ का मत है कि स्हितपाठ और पदपाठ की हत्ता के लिए कमपाठ का अध्ययन दिया जाता है और कमपाठ के विना सिद्ता में स्वर का उत्पत्ति का सम्यक् रान नहीं होता है<sup>98</sup> । क्ष्मपाठ के द्वारा पदपाठ तथा सहिलापाठ दोनों का शान होता है। अन एव ऋ॰ प्रा॰ (११, १२) का कथन है कि जब आर्थी सहिता का लाग किय विना दा पदों क छहितापाठ तथा पदपाठ हा एव साथ वच्चारण किया जाय वह कमपाठ है और आर्थी सहिता के लेव 🗷 निवारण करने के लिये वह बार दो से अधिक पर्दों का कमपाठ भी किया जाता है। ९३ भमपाठ के नियम—ऋ॰ प्रा॰ श्र॰ प्रा॰ तथा वा॰ प्रा के अनुसार क्रमपाठ के मुख्य नियम निम्नलिक्ति हैं-(क) कमपाठ में साधारणतया दो दो पर्चों का स वान (मेल) किया आता है और प्रथम पद से प्रारम्भ करके अवसान तक ( अर्थर्च के अन्त 🖼 ) दो दा पदों की सन्धि करके उन्नारण करना चाहिए। बत्तरवर्नी पद की पहले पूनवर्ती पद के साथ और पुन परनतीं पद के शाथ सहित करके अधरित किया जाता है<sup>५</sup> सथा— स॰ पुचन्नांपु प्र गांवत = कमपाठ-पुण बायु म । म गांबत (२०० १०३ १)। अवसान है

क्षपारत किया जाता है। याचा चिन पुण्यापु मार्गा है कि सम्पार पुण्यापु मा मार्गायत (जन्म ७ १० १) । अपहार्त है नियम के अनुसार प्रथम अर्थन के अन्य में आने वाले पर हो हिएँच अर्थन के आनुसार प्रथम अर्थन के अर्थन में आने वाले होंगे। हिम्म जाता हैंगे। हमार्थन में साथ के स्थान नियम पूर्णतया उद्या प्रकार साथ होते हैं के सहितापाठ में।

(क) निक्रमा—कम्पाठ में अनुक (एकाक्षर) पर्शे स्था करित्य परिपर्णन पर्शे हो करान प्रवृत्तनी तथा परवर्ती पर के साथ मिल कर नहीं सोहरामा जाता है अरित्त होते पर को पूर्वर्ती तथा पर्शे पर के स्वार्य पर्शे पर के सम्प पर्शे कर के स्वार्य कर के स्वार्य पर के स्वर्य पर के स्वर्य पर को प्रवृत्ती तथा जाता है भी

यथां— स॰ बनुत्य जातवदसम् = क्रमणठ- तदु स्थम् (वर् मध्मेष्य)। क्रिं इत्यूँ । त्य नातवदसम् (क॰ १ ५०, १)। अब इस प्रशार तैन वैश्विक स्थाकरण पदो को क्रमपाठ में संहित करके उचारण किया जाता है, तब उसे त्रिक्रम कहते हैं। अपृक्त पदो के अतिरिक्त निम्नलिखित पद भी त्रिक्रम के मध्य में उचरित किये जाते हैं भी—

- (१) जब सु तथा स्म के सकार का मूर्धन्यभाव हो जाय और इन से परे नुः आए; यथा—मो पुर्णः (ऋ॰ १,३८,६)। आसुष्मां णः (ऋ॰ ६, ४४,१८)।
- (२) जिस अपृक्त पद ईम् के अन्तिम वर्ण म् का लोप हुआ है।
- (३) जिस पद के आदि वर्ण का छान्दस दीर्घत्व हुआ है , यथा—योनिमार्गेगर्प (= योनिम् + अुरैक् + अर्प- ऋ० १,१२४,८)।
- (४) जिस स्करभेनेन पद के आदि स का लोप हुआ हो ; यथा—चित्करभेनेन स्कर्भीयान् ( = चित् + स्करभेनेन + स्कर्भीयान् - ऋ० १०,१११,५)।
- (५) ''हुतो चिंबत'' तथा 'आवर्तमः'' मे से प्रत्येक के प्रथम पद (हुतो तथा आवुर्), यथा—परोतो पिंबत (ऋ॰ ९, १०७,१)। তুषा आविर्तमे. (ऋ॰ १,९२,४)। इन की सन्धिविशेषता के लिये दे॰ अनु॰ ५५ घ (विशेष) तथा ५५ च (विशेष)।
- (६) "बीरास एतन्" का द्वितीय पद ( एतन् ); यथा—ऋ॰ ५, ६९, ४— बीरास एतन् मर्यांसः (पपा॰- बीरासः । इतन् । मर्यांसः)।
- अपवाद—ययपि अपृक्त पद का त्रिकम के मध्य में आता है और कमपाठ के अन्त में नहीं रक्खा जा सकता, तथापि परवर्ती पद के साथ संहित हो कर यह कमपाठ के प्रारम्भ में आ सकता है ", यथा—मुन्द्रमा वरेंण्यम् =कमपाठ- मुन्द्रमा वरेंण्यम् । आ वरेंण्यम् (ऋ०९,६५,२९)। अ० प्रा० के अनुसार, अपृक्त पद को भी आ की भाति परवर्ती पद के साथ संहित होकर पदकम के प्रारम्भ में आ सकता है (दे० टि०५३), यथा—अ०७, ७२,२— ह्विरोपु = कमपाठ— ह्विरो पु । को पु । को इत्यो । ऋ० प्रा० (१०,३) के अनुसार, अपृक्त पद को को त्रिकम के मध्य नहीं रक्खा जाता है और अन्य पदों के समान यह कमपाठ में पूर्ववर्ती तथा परवर्ती के साथ संहित होता है, यथा— अमूदो ( ऋ० १,११३,११ )।

| ही कमराठ का मुख्य प्रयोजन हैं " अ अ शा का मन है कि महिनापुर      |
|------------------------------------------------------------------|
| और पदपाठ की हत्ता क तिए क्षतपाठ का अध्ययन दिया जाता है           |
| और कमरार के निना में त्या में स्वर की उत्पत्ति का सम्यक हान नहीं |
|                                                                  |

> . 1

व्यक्त ज्ञान नहीं होता 🐫 । कमराठ ६ द्वारा पदचाठ तथा शहिताचार दोनों का 🕶 होता है। अन एव ऋ॰ प्रा॰ (१३, १२) का कदन है कि जब अर्थ सरिता का भीर किय विना दो परी क सहितागठ तथा परपाठ का एक साय वदारण विया जाय वह क्षमपाठ है और आर्पी सहिता है लेप 🖬 निवारण बरने के जिये कई बार दो से अधिक वर्गे का कमगढ़ मी किया जाना है। < इ समपाठ के नियम—ऋ॰ प्रा॰ श॰ प्रा॰ तथा श॰ प्रा॰ के अरुगर

पद्यान्यकरणस् कमपाठ की जपादयता करुलाई गई है। बा॰ प्रा॰ के अनुसार स्मृति

[ et

कमपार के मुख्य नियम निश्नविधित हैं-(क) कमपाठ में साधारणतया दो दो पर्ने का साधान (मेल) किया जाता है शीर प्रथम पर से प्रारम्भ बरके अवनान तक (अभव के अन्त तक) दा दा परी का सिथ करके बचारण वरना चाहिए । उत्तरवर्ती पर के पहले पूरवर्गी पर के साथ और पुन परवर्गी पर के साथ सहित करके टचरित किया जाता है " यथा- स- पुतन्तांयु प्रगायत = कमपाठ-पूर्व योग म । म गायत (ता- ७ १ १)। अवसन है नियम के अनुगर प्रथम अर्थन के अन्त में आने वाले पण को द्वितीय अभय क आदि में आने बाउं पद के साथ मंहित नहीं किया जला है । कमगाठ में शाधि के सभा नियम पूर्णत्या उसी प्रकार राष्

 (स) श्रिष्टम-कमवाठ में अष्टक (एकाझर) पर्ने तथा बतिपय परिगणित पर्ते को अन्य पर्ते के समान पूनवर्नी तथा परवर्गी पद के साथ मिल कर नहीं दोहराया जाता है अधित ऐसे पद को पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पद के मध्य रख कर केवल एक बार उचरित किया जाता है" यया—स॰ उट्रुत्य जातनेदसम्= समपाठ- उद् श्यम् (उत् +तु-स्यम्)। र्ट इत्यू । स्य जातवद्सम् (अ:• १ ५• १)। जब इस प्रकार क्षेत्र

हाते हैं जैसे महिनागड में।

पदों को कमपाठ में संहित करके उद्यारण किया जाता है, तब उमे त्रिकम कहते हैं। अपृक्त पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित पद भी त्रिकम के मध्य में उत्परित किये जाते हैं भ

- (१) जब सु तथा सम् के सकार का मूर्धन्यभाव हो जाय और इन से परे नुः आए; यथा—मो पु णैः (१९० १,३८,६)। आसु प्रमा णः (१९० ६, ४४,१८)।
- (२) जिम अपृक्त पद ईम् के अन्तिम वर्ण म् का लोप हुआ है।
- (३) जिस पद के आटि वर्ण का छान्दस दीर्घत्व हुआ है ; यथा—योनिमार्नेगर्प (= योनिम् + अुरेक् + अप- अ० १,१२४,८)।
- (४) जिस स्करभेनेन पद के आदि स का लोप हुआ हो ; यथा—चित्करभेनेन स्कर्भीयान् ( = चित् + स्करभेनेन + स्कर्भीयान् प्रः० १०,११९,५)।
- (५) ''ड्रुतो पिंद्यत'' तथा 'आर्न्तर्मः'' में से प्रत्येक के प्रथम पद (ड्रुतो तथा आवुर् ), यथा—पर्तितो पिंद्यत (ऋ॰ ६, १०७,१)। ত্রুपा आवुर्तमें. (ऋ॰ १,९२,४)। इन की सन्धिविशेषता के लिये दें॰ अनु० ५५ घ (विशेष) तथा ५५ च (विशेष)।
- (६) "बीरास एतन्" का द्वितीय पद ( एतन् ); यथा—ऋ॰ ५, ६१, ४— बीरास एतन् मर्यांग (पपा॰- बीरासः । इतन् । मर्यांस )।
- अपवाद—ययि अपृक्त पद था त्रिक्रम के मध्य मे आता है और क्रमपाठ के अन्त में नहीं रक्ता जा सकता, तथापि परवर्ती पद के साथ संहित हो कर यह क्रमपाठ के प्रारम्भ में आ सकता है भ, यथा—मुनद्रमा वरेंण्यम् का वरेंण्यम् (फ़ ०९,६५,२९)। अ० प्रा० के अनुसार, अपृक्त पद थो भी था की भांति परवर्ती पद के साथ संहित होकर पदकम के प्रारम्भ में आ सकता है (दे० टि०५३), यथा—अ०७, ०२,२— ह्विरोपु = क्रमपाठ— ह्विरो पु। थो पु। थो हत्यो। फ़ प्रा० (१०,३) के अनुसार, अपृक्त पद थो को त्रिक्तम के मध्य नहीं रक्ता जाता है और अन्य पदों के समान यह क्रमपाठ में पूर्ववर्ती तथा परवर्ती के साथ संहित होता है, यथा— अमूदो ( ऋ० १,११३,११ )।

| (ग) चतु प्रमवा॰ प्रा॰ वे अनुसार जब सु पद से पूर्व कोई अपूर्ण        |
|---------------------------------------------------------------------|
| पद हो और इस से पेरे नकार हो तर क्रमपाठ में चार पदों की सीच          |
| वरते हैं " यथा—या • स ॰ ९७ ८४ — कमपाट= <u>व्य</u> ादक्षांसध्य पुणी। |
| इसे चतु कम बहते हैं। बा॰ प्रा॰ बहता ह कि बतिपय आचार्य सु स          |
| परे मकार आने पर भी चतुकम मानते हैं ( दि॰ ५५ )। 🛪 प्रा               |
| ने भी निम्नलिखित पर्दों वा चतु क्रम माना है।                        |
| महितापाठ में जो पद अन्य पद के द्वारा दी भागों में पृथक् कर          |
| दिया जाय बह पद तथा प्रथम करने वाला पद बदु-अस में रख <sup>कर</sup>   |

पदपारप्रकरणम्

308

[ **5**3

(प) पश्चाममा—त्तः त्राः (१०१) ने नित्रतिस्तित उराहरण में पांच पहित वरों ना कमपाठ (पथकम) माना है— त्व १०१२०,२—तिह स्थानसम्बद्धीयसम् (पपाः—ति । हुँ हर्षि । स्थानस्। मुकुउ । प्रथमस्य । । एक त्रमपाठ में स्विधितस्य तथा प्रश्वति—कमपाठ में साधारणाया स्वित्यास्य है अस्तर्य के तम्बद्धीयस्य को श्वास्था जाता है

<u>इयते</u> । नराशसम् । च । वै यम् )।

िमा जाता है<sup>५८</sup>: यथा---

कमपाठ में उचरित किया जाता है ' यया—क १८६,४२<u>—ईयत</u> नर्रा चुक्क दे चैम् = कमपाठ—<u>इयते</u> नर्रा चुक्क दे चैम् (प्पा

परितार के कनुवार ही वर्षों क समितिकार की शिवानमा जाता है पर तु इस सम्बन्ध में यह नियम विशेष व्यान देने सोम्य है कि कि वर के निर्मित्त स सिप्पालिकार हुजा है जब कायर कमारा में सहिनारों के पिश्त कर यो वया वा लो ज्यारित निया जाता है और कित पर के निर्मित से मिप्पीकार नहा ह जबके साथ नम्मार में यक कि किंगि दिखलाई जाता है " यमा— क्र०० ३३ ४— सम्बंकरीयु बहुता = कमारा—सम्पंकरीयु। वार्करीयु सुगता।

प्र• १०९ ९—आपो दि हार्मयोधुर्व ⇒क्सपाठ-आपो हि। दि छ। स्थार्मयोभुर्व।

कमपाठ के अवनान में आने वाले पद क साहितिक दीर्घन तथा परवर्ती पद के निवास स होने वाले अन्य साहितिक विकासें से हटा

#### वैदिक ब्याकरण

ऋ० ९०,९४९,९—अग्ने थरको यद् = क्रमपाठ—अग्ने अरके । थरको यद ।

९४. परित्रह, परिहार, स्थितोपस्थित—जव कमपाठ में प्रशय, अवरुख, ममापाय, अवसानगत उत्यादि निम्नलिखित प्रकार के पद आते हैं, तव परवर्ती पद के साथ ऐसे पद की सामान्य सन्धि दिखला कर प्रनः पद-पाठ भी चर्चा (दे॰ अनु॰ ९५ ) की भाति उस पद का दो वार उचारण किया जाता है और उन दो उचारणों के मध्य इति का उचारण किया जाता है "। इस द्विवैचनम् ( दो बार उचारण ) के लिये अरु प्रा॰ में परिव्रह, अ॰ प्रा॰ में परिहार और वा॰ प्रा॰ में स्थितीपस्थित संज्ञा का प्रयोग मिलता है (दे॰ टि॰ ५९)। इस सम्यन्ध में पं॰ युधिष्टिर मीमां-सक का निम्नलिखित मत प्राह्म नहीं हो सक्ता— "ऋक्प्रातिशाख्य में अववह के लिए 'परिमद' संज्ञा का व्यवहार मिलता है '।" परिमद और अवप्रह ( टे॰ टि॰ ९० ) का भेद सर्वया स्पष्ट है। ग्ह॰ प्रा॰ (१,५२; ३,२४; ११,३२ इत्यादि) ने अवग्रह के लिए अवग्रह संज्ञा का ही प्रयोग किया है और ऋ० प्रा॰ ( ३,२३;१०,२०,११,३६,१३,५० इत्यादि ) में परिग्रह संज्ञा का प्रयोग ऊपर समझाये गये (परिहार, स्थितोपस्थित) अर्थ में किया गया है। ऋ॰ प्रा॰ (११,३२) में अवप्रह तथा परिप्रह दोनों संज्ञाओं का प्रयोग साथ-साथ मिलता है। ऋ॰ प्रा॰ के अनुसार, जिस पद के साथ इति जोड़ा जाता है उसे उपस्थित कहते हैं; इति-रहित अकेले पद को स्थित कहते हैं; और जहां उपस्थित तथा स्थित दोनों की सन्धि करके उचारण किया जाय उसे स्थितीपस्थित कहते हैं (दे॰ टि॰ २०)।

परिग्रह में समापत्ति—परिग्रह में पदान्तीय न् का विकार, विसर्जनीयविकार, नित, दीर्घत्व, प्रश्लेष, स् का आगम इत्यादि सब सन्धिविकारों का निवारण करके पदों की प्रकृति को दिखलाया जाता है<sup>स</sup>। परिग्रह में प्लुत का अप्लुतवत् और अनुनासिक का शुद्ध रूप दिखलाया जाता है<sup>स्व</sup>।

क्रमपाठ में निम्नलिखित प्रकार के पदों का परिप्रह किया जाता है-

(क) प्रगृह्यपद्—कमपाठ में प्रगृह्यसंज्ञक पद का परिप्रह किया जाता है— कृतीयोऽध्यायः

| २०६ | षद्पाठप्रकरणम् [ ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ķ         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -   | ( दे • टि • ५९ ) यथा—इन्द्रांग्ती हती द्वांग्नी ( ऋ • ६ ५९,६ )।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| (*  | ) इतिकरणसुक पद — अध्ययक पदों के अतिरिक्त जिन पदों के बा<br>पदगठ में इति जोगा जाता ह (दे॰ अञ्च॰ ८८) कमगठ में उन क<br>परिषद निया जाता है (दे॰ दि॰ ५६) सवा— कुँ हर्ष्मू (ऋ १<br>५०१)। अ॰ प्रा॰ के अनुनार अध्यक्त पद के परिषद में दो वा<br>इति भोगा जाता है । यथा— कुँ हर्ष्मू द्विता अच्छ प्रा (१०१७<br>१११२) वा मत है कि स्वं का परिषद करते समय स्वं और हर्षि है<br>भया अवसदकत ज्वारण करना चाहिए यथा— स्वं निर्दे से (॥ १९९५) | i , て , し |
| (1  | <ul> <li>अन्यपृष्टा पद्—पद्पाठ में जिन पर्ने को अवस्ति किया आता है हमपार<br/>में सनका परिष्रह किया जाता है (दे॰ दि॰ ५६)। अवस्प्र पर्ने है</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5         |

(प) समापाद्य पद्—प्रान्दि हस्यादि किन परों के आदि वर्ण में सारितिष्ठ विकार माना आता है या निन के आदि स्वर का छान्दस वीचे हुआ है या निन में अन्त वरविकार हुआ है कनका परिप्रद विचा जता हाँ। यथा—पणाः—प्रात्तिः कमणारः—प्रकृति विकार (सरितापाट का देन) १०- हाँ के अपने १ के सहितापारः—आदिहासमारित्य करिंगार्थिक (पणा आदिंद्) अ०-८,५११ सहितापारः—प्राद्

इमि (आर-११२)।

परिषद्द का यह नियम ह कि इति से पूर अवशूष पर का सहिताकप रिया जाता है और इति क पव्यान, उत्त्वरित क्ये जाने बाले क्य में अवग्रद दिखलाया जाता है (दे॰ डि॰ ४५) यथा—करिं <u>मि</u>रिस्पूरि

भागा समारा मुद्दुमानीते बहुमाना (बार बहुमाना) । ] ]

(७) निक्रम या चत्र कम के मण शाने वाले वही वा वरिषद दिया जाता है 1 ।

दे॰ सतु- १३ (क) (ग), (थ) ।

(७) सत्तान (शर्प के करना) में आने वाले यह वा वरितद हिमा जाता है 1 ।

दे 1 वया मां मोलहुम होते सीलहुमें (जर , ११)। अ॰ आ के अद्वारा स्वतान में आने बाले दिस समायाच यह के विकार का निवार

#### वैदिक स्याकरण

स्वयं पद में ही है उस का उच्चारण इति से पूर्व संहितावत् किया जाता है और इति के पश्चात् परिग्रह में उसकी प्रकृति का उच्चारण किया जाता है, और इमेंक लिये आस्थापित संज्ञा का व्यवहार किया जाता है ''; यथा— अ० ५, ५, ९ संहितापाठ— सिष्युदे कमपाठ— सिष्युद इति सिस्यदे।

- (ज) यह भी माना जाता है कि कमपाठ के जिस पूर्वपद का अन्तिम वर्ण स्पष्ट न हो उस का परिग्रह करना चाहिए<sup>६८</sup>, यथा— ऋ० १,९०७,३ संहितापाठ— तक्तं≔कमपाठ— तदिति तत्।
- ९५. जटादि अन्य पाठ— पदपाठ तथा कमपाठ पर आश्रित जटादि अन्य पाठ भी मिलते हैं जो वेदों की रक्षा में सहायक हैं। चरणव्यूह के महिदास-कृत भाष्य में इन पाठों की गणना निम्नलिखित प्रकार से की गई है—

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः। अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः॥

चरणव्यूह के भाष्य में इन सब पाठों के लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं और यह माना जाता है कि व्याद्धि ने इन आठों विकृतियों के लक्षण बनाये थे। अत एव इस सम्बन्ध में यह इलोक प्रचलित है—

शैशिरीये समाम्नाये व्याडिनैव महर्षिणा। जटाया विकृतीरष्टो लक्ष्यन्ते नातिविस्तरम्॥

यद्यपि वेदरक्षण में इन सब विकृतियों का महत्त्व है, तथापि व्याकरण तथा प्रातिशाख्यों के अनुसार इनका विवेचन अनावश्यक है। इसिटिये यहा पर इनका वर्णन करना अप्रासंगिक होगा।

# टिप्पणियां

- 1. ` अ॰ प्रा॰ ४, १०७-- पदाध्ययनमन्तादिशब्दस्वरार्यज्ञानार्थम् ॥

तृतीयोऽध्याय.



## वैदिक स्थाकरण

स्वयं पद मे ही है उस का उच्चारण इति से पूर्व संहितावत किया जाता है और इति के पश्चात परिग्रह में उसकी प्रकृति का उच्चारण किया जाता है, और इसके लिये आस्थापित संज्ञा का व्यवहार किया जाता है।"; यथा— २० ५, ५, ९ संहितापाठ— सिष्युदे—कमपाठ— सिष्युद इति सिस्यदे।

- (ज) यह भी माना जाता है कि कमपाठ के जिस पूर्वपद का अन्तिम वर्ण रपष्ट न हो उस का परिश्रह करना चाहिए<sup>६८</sup>; यथा— ऋ० १,१०७,३ संहितापाठ— तर्न्नः=कमपाठ— तदिति तत् ।
- ९५. जटादि अन्य पाठ— पदपाठ तथा क्रमपाठ पर आश्रित जटादि अन्य पाठ भी मिलते हैं जो वेदों की रक्षा मे सहायक हैं। चरणव्यूह के महिदास-कृत भाष्य में इन पाठों की गणना निम्नलिखित प्रकार से की गई है—

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो टण्डो रथो घनः। अष्टौ विकृतयः श्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्पिभिः॥

चरणव्यूह के भाष्य में इन सब पाठों के लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं और यह माना जाता है कि व्यादि ने इन आठों विकृतियों के लक्षण बनाये थे। अत एव इस सम्बन्ध में यह इलोक प्रचलित है—

> क्षेत्रिरीये समाम्नाये व्याडिनैव महर्षिणा । जटाया विकृतीरप्टी लक्ष्यन्ते नातिविस्तरम् ॥

यद्यपि वेदरक्षण में इन सब विकृतियों का महत्त्व है, तथापि व्याकरण तथा प्रातिशाख्यों के अनुसार इनका विवेचन अनावस्यक है। इसलिय यद्वा पर इनका वर्णन करना अप्रासंगिक होगा।

# **टि**प्पणियां

- १. ` अ॰ प्रा॰ ४, १०७— पदाध्ययनमन्तादिशब्दरवरार्थज्ञानार्थम् ॥ २. ऋ॰ ७, ५९, १२;६०, २०,१; १०, १२१,१०,१०,१९०, १-३।
  - तृतीयोऽध्यायः

| २०८ | टिप्पणियौ [११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3   | The History of Indian Literature, pp 32 33 Vedische<br>Studien III, pp 144 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ¥   | Oldenberg Prolegomena p 380 n Keith Antareya<br>Aranyaka, pp 239-240 Vedic Index II p 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| ٩   | पा॰ १ ९,१६ ६,१ १९७ ८ ३, १९ ८,४५१।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| •   | सः प्राः ३,२५ (अवसान में पदान्तीय राशं वर्ग का तृतीय ) ६ १६ (सम के पर्यात नासिस्या स्वरमिक ) ११,१७ १६ (कम्पाठमस्य पी सिक्रम का विशेषक ) ११,१७ १६ (कम्पाठमस्य पी सिक्रम का विशेषक ) ११ ११ (पर्याठमस्य के साथ गार्म के स्थारमा में "साहि और पर्कार साक्ष्म के साथ गार्म के समा पार्म के स्थारमा में "साहि और पर्कार साहि में कृष्म सा साथ गार्म के साम का स्टेस्स ) १ १६ (स्था घाड़ में कृष्म सा साथ गार्म का मा साथ परित्य १,१ (उपसाम का स्टेस्स ) १ १९ (सब नाम आस्थारम्य नहीं दें ) १ ११ (सम नाम आस्थारम्य |  |  |  |  |  |  |
|     | पा॰ ७, ३ ९६— (इदादि धातुओं ते परे अपूक्त सार्वभातुक ने<br>भट्ट ना आगम) ८ ३ २० (को वे पन्वार् म् ना शेप सीच में)<br>८ ४ ६७ (स्वरित का अभाव) हत्यादि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |

थी • ए • स्०६९ ७ भा ए० स् ६९९ हि॰ ए॰ स्॰ १३०

🤊 आग्नि ए स्॰ ३, २२। इन सब स्वों में ये पद मिलते हैं— <sup>4</sup> आत्रेयाय पद्वाराय । ते प्रारुष ३९ १७ ८।

वदिक व्याकरण

e

٩ 50 --- तै॰ प्रा॰ ३: १५ = प्रा॰ ३, ५ ८ १ ४ २९, १ ।

तै॰ प्रा∙ प ४ ≕प्रा∙ ७ ७ ५ १ ४,७ ९५ १।

से प्रा॰ ५, ५ =पया = ४, ४ ४ ६ २, ३ १२, ७३

ते प्रा॰ ५ € = प्रा॰ ५ ६६४ ६ ५ ५ २ । दे॰ तै॰ प्रा॰ ५ ७ ६ ६, १८ १९ इत्यादि ।

दे के मा व १५। छ । स स्याया । स के पद्पाठ में प्राण का अतमद नदी विया जाता है। अ॰ वे पपा॰ में च्यान तथा सुमान में

अवप्रद्व दिरालाया जाता है, परन्तु -भान के था को हस्य नहीं किया जाता है, तु० अ० प्रा० ४, ३९ । अ० के पपा० में अपान का अवप्रद्व नहीं किया जाता है। वा० सं० के पपा० में अपान तथा सुमान में अवप्रद्व किया जाता है, परन्तु -भान के टीर्घ अक्षर को हस्य नहीं किया जाता है, (तु० वा० प्रा० ५, ३३.२६)। दे० अनु० ९०।

- 99. HOS., Vol. 18, p. XXX.
- १२. दे॰ Maitrāyani Samhitā, Schroeder's edition, I, pp. XXXI— XXXVII.
- १३. निरुक्त ४, १५; Grassmann, W Z R., s.v.; Geldner, HOS., Vol. 33, p. 462, n. पदरार के समान सायण भी हुप्दे इत्यादि उक्त पदों को सप्तमी एक स्वचन के मानता है। मेरा मत भी यही है कि हुप्दे आदि पद सप्तमी एक स्वचन के रूप हो सकते हैं, क्योंकि हुप्द शब्द के अन्य प्रयोग "हुप्देषुं प्रदः" ( ५० १, २४, १३ ) में भी सप्तमी विभक्ति का रूप मिलता है और समस्त १६० में इस शब्द के ये दो प्रयोग ही मिलते हैं।
- १४. निरुक्त ४, १५। गेल्डनर यास्क के मत का अनुसरण करता है, दे॰ HOS., Vol 33, p. 462, n परन्तु प्रासमन इसका पदिविभाग "कुनीनुके वं" (WZR, s v. iva) करता है और व्याकरण की दृष्टि से यह मत अधिक समीचीन है; दे॰—अनु० ४५ ख (१) विशेष।
- १५. निरुक्त ६, २८।
- 98. HOS, Vol. 35, p. 173, n.
- 19. The Journal of the Ganganatha Jha Research Institute, Vol. XVII, Parts 3-4, pp. 193 ff. "A New Interpretation of the Vedic Word Mānusa."
- १८. अ० प्रा० ४, ७३-७४— प्रकृतिदर्शनं समापत्तिः ॥ पत्वणत्वोपाचार-दीर्घटुत्वलोपान्पदानां चर्चापरिहारयोः समापत्तिः ॥ उपाचार— क् प् से पूर्व विसर्जनीय का स् या प् बनना उपाचार कहलाता है। दे० ऋ० प्रा० ४, ४१; १३, ३१ (टि० १९ में), सन्धि-प्रकरणम् । पदान्तीय — भान्

| <b>२</b> † o | टिप्पणिर्वा [ १९२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ******       | को स्तर से पूर्व सहिता म जो विकार होना इ उसे आ पदा पदयृति<br>महते हें दे- ज॰ प्रा॰ ध ६७ अनु॰ ५२ (स)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15           | त्र • प्रा• १३ ३१— समापाच नाम वदन्ति यस्व तथा णत्व सामवदीस्य<br>साथीत् । उपाचार रूक्षणतस्य ।सद्धमाचार्या व्याक्षिताकृत्यगार्यो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ₹•           | सः प्रा॰ ३० १२ १४ वपस्थितः सेतिनरणम् ॥१२॥ वेवतं सु पर<br>स्थिनम् ॥१२॥ सल्वियोपन्वितः नासः यभोने आहं सहित ॥१४॥ दे∘−<br>सः प्रा॰ ३१ २९ ९ १३ ६१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>₹</b> 1   | पा॰ ६ १ १२९- अच्छनबदुपरियते 'यर स <sub>र</sub> भाष्य-'' वर्गरेपणे'<br>इत्युच्यते विभिरपुपरियत नाम <sup>३</sup> आनाय इतिकरण ।' वाशिवा-<br>वर्णरेयत नामानार्वे इतिकरण समुदायादवरिख्य पर्दे यन स्वरंपे<br>इत्यराप्यत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40           | प पुलिशित सीतोमन ने ब० स्व० सा० वे दू १५५० पर 'हत्त होने छ ।<br>म्ब० ८१३२ ॥" जदाइरण वा स्वर्गनिर्देश आहुद्ध लिया है क्योंति मा<br>१ ३ व महितायार म 'स्वर स्व नहीं है अधित 'स्तुप्तिमार्गच' पाठ है मिस में ४० हवे में बना इप हतु रहे और निस म स्थित<br>विद्यतिनीय भी नहीं है। जत एव द्या वा पदपार वेषत हतु "हिया<br>गमा ह।                                                                                                                                                                                 |
| *1           | मा १ १८— राबद्वायहान्तरस् ॥ बा॰ प्रा भ, १— समासेऽ बगरी हरवसमहार ॥ ध १ १ ७ के महाभाष्य पर क्षम्य का बच्चारावशर मध्यमात्रा सागते हुए बगद बहता है— अपमात्रावाओं बगति हुए मोग्या (चयोत में) महता है कि एक वग के अनता दर्शरे वग व उच्चारण तक अध्यात्रावा ना नाल तो विश्वत है है और अवगर में उस नियत कथ्यमात्रा ना नाल तो विश्वत है है और अवगर में उस नियत कथ्यमात्र ना व अध्यात्रा ना नाल और अधिक छनता है। असर्प ग्रांतिशा प्रसम्यत एकमात्रा वान व दे से विरोध नही ह— वणाद्रणेष्ट्यार प्रसम्यतान्त्रान प्रमाना |

इ.प. । अत एव मात्राकाकोऽवशह इति प्रातिसाल्यान्तरेरविरोध । वैदिक न्याकरण

- २४. अ॰ प्रा॰ ४, १-२- उपसर्ग आख्यातेनोदात्तेन समस्यते ॥१॥ अनेको-ऽनुदासेनापि ॥२॥
- २५. अ॰ प्रा॰ ४, ७— पूर्वेणावग्रहः ॥ वा॰ प्रा॰ ५, १६— अनुदात्तीप-सर्गे चाख्याते ॥
- २६. अ॰ प्रा॰ ४, ५७; बा॰ प्रा॰ ५, ३३। परन्तु तै॰ सं॰ के पदपाठ में ऐसे समास में अवग्रह किया जाता है।
- २७. अ० प्रा० ४, ५८ संपरिभ्या सकारादी करोती । वा० प्रा० ५, ४३॥
- २८. अ॰ प्रा॰ ४, ६२— उदो हन्तिहरतिम्थास्तम्मिषु ॥ वा॰ प्रा॰ ५, ३८— उत्तम्भनादीन्यादिसंशयात् ॥ तै॰ सं॰ का पदपाठ उन का अवप्रह दिखलाता है।
- २८ क. वा॰ प्रा॰ ५, ४२.४५— परीत्तो ज्वत्ताना सुविताय सिग्धिरिति च ॥४५॥ अ॰ प्रा॰ ४, ६१— ददातौ च तकारादौ ॥ दे॰ वा॰ प्रा॰ के उक्त सूत्रों पर उवटभाष्य । अ॰ प्रा॰ ४, ६३—दधातौ च हकारादौ ।
- २९. अ॰ प्रा॰ ४, ९— समासे च ॥ वा॰ प्रा॰ ५, १ (टि॰ २३)।
- ३०. अ० प्रा० ४, °१०— उपजाते परेण । वा॰ प्रा० ५, ७— बहुप्रकृता-वागन्तुना पर्वणा ।
- ३१. अ० प्रा॰ ४, १२— अनिक्षेन पूर्वेण।
- ३२. अ॰ प्रा॰ ४, ४९— देवताद्वन्द्वे च ॥ वा॰ प्रा॰ ५, २८— द्वन्द्वानि द्विवचनान्तानि स्वरान्तपूर्वपदानि ॥ वा॰ प्रा॰ ५, २४— प्रतिपेधे नावग्रहः ॥
- ३३. अ॰ प्रा॰ ४, ५०- यस्य चोत्तरपदे दीर्घी व्यञनादी ॥
- ३४. अ• प्रा० ४, ५१। दे० वा० प्रा० ५, ३७-३८।
- ३५ अ० प्रा० ४, ३१— भिर्म्याभ्यः सु ॥ वा० प्रा० ५, १३— हस्वव्य-ज्ञनाभ्या भकारादौ विभक्तिप्रत्यये ॥ भिः, स्याम्, भ्यः, तथा सु परे रहेने पर पूर्व भाग की पद संज्ञा के निमित्त पा० १, ४, १७— 'स्वादि-प्वसर्वनामस्थाने' सूत्र है।

| <b>२</b> १२ | टिप्पणियां (३६ ४९                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36          | अ• प्रा• ४, ३३— न दीर्घात्।।                                                                                                                                                                        |
| ₹v          | थ• प्रा• ध ३२ ३४—सी च ॥३२॥ न दीर्घार् ॥३३॥ विनामे च ॥३४॥<br>सा• प्रा• भ, ९४— रिवर्ति चानती ॥                                                                                                        |
| 36          | अ• प्रा• ४ ३० बरवदस्वप्नसुम्नसाधुभिर्यो ॥ वा• प्रा• ५ १ ॥                                                                                                                                           |
| 15          | Ved Gr Stu, p 211 M W D, s v WZR s v                                                                                                                                                                |
| ¥•          | अ॰ प्रा॰ ॥ २९ यादाविच्छायां स्वरात्कमनावतः मानिप्रेप्सुपुः ॥ वा॰<br>प्रा॰ पः ९० थात्वर्षे यकारे स्वरपूर्वे ॥ दे० पा॰ ३ ९, ८ ।                                                                       |
| ¥1          | अ॰ प्रा॰ ॥ १५— वनी हस्तात्॥ वा॰ प्रा॰ ५, ११— वासी म<br>भूतकारु स्वरेण हस्तादनुषि च ॥ पा॰ ३ १ १०७ ॥                                                                                                  |
| 88          | क्ष∘ प्रा∙ ७ १३२६ वा प्रा॰ ५,२८ ९ १२ १७२  २७।                                                                                                                                                       |
| ٧ŧ          | मा• प्रा• ५ ८ तद्गति तद्विते न्यायसहित चेत् ॥                                                                                                                                                       |
| **          | पा॰ १ ४ ९६ तसी मन्यवें" कश्चुमार सन्द बत् प्रत्य से पूरे<br>सम्दर्भ की असमा होती है और पदसज्ञा नहीं । इस लिये मसंस्वों के<br>लिये ऐसी साथि नियमित इ और पदसज्ञा न होने से अपग्रह नहीं<br>करना चाहिए। |
| *4          | अ प्रा॰ ४ १२१ प्रमुद्धावमुद्धावनायां अध्यवदुत्तरस्मित्रवसद् ॥ दे॰<br>स॰ प्रा॰ ४ ७४ ॥ ऋ॰ प्रा॰ १० १६ ॥                                                                                               |
| *4          | मा॰ प्रा॰ १९ ६५ ६५—ययोषदिष्ट कमकास्त्रसादित पुन दूधस्त<br>विनियमैं सामुबत् ॥६४॥ इति प्र बाजन्य उवाच च कम क्रमम्बचना<br>प्रयम दासस च ४६५॥                                                            |
| 40          | ऋ• प्रा• १९ ६६ — क्रमेण नार्थ पदसहिताविद पुराप्तिकाप्रसम्बद्ध<br>क्षिक्रिम । अष्टरन्त्रसिद्धव्य न चान्यसाथको न चोदयापायकरो न च<br>धुत ॥                                                             |
| 46          | <b>गा॰ प्रा॰ ७ १८१—</b> ऋस स्मृतिप्रयोजन ॥                                                                                                                                                          |
| 4           | अ॰ प्रा 🐮 १०८ १ ९— कमाप्ययन सहितापददार्व्यार्थम् ॥१०४॥<br>स्वरोगजनवारष्ट पदेषु सहितायो च ॥                                                                                                          |
|             | बैदिक स्याकरण                                                                                                                                                                                       |

- ५०. ऋ० प्रा॰ ३०, १-२; ११.१; अ० प्रा॰ ४, ११०-१११: या० प्रा॰ ४, १८२—दे हे परे गन्दभान्युत्तरेणीतस्माऽयसानादष्टकार्जम् ॥
- ५१. आ० मा० ६०, १८; स॰ मा० ४, ११२।
- ५२. अ० प्रा॰ ४, ११३-११४—प्रीणि पदान्यपृक्तसम्यानि ॥११३॥ एकार्दश-सरमन्धिदीर्घविनामाः प्रयोजनम् ॥११४॥ वा॰ प्रा॰ ४, १८३— अपृक्तमभ्यानि भीणि स प्रिकमः ॥ प्रा॰ प्रा॰ १०, ३; ११, ३।
- ५३. या॰ प्रा• ४, १८५--- मो पूणासीपुणी च ॥ ऋ॰ प्रा॰ १०, ३;
- ५४. ग्रा॰ १०, १९; ११, ३४; वा॰ प्रा॰ ४, १८४— पुनराकारेणो-शरम् ॥ अ॰ प्रा॰ ४, १९५— आकारीकारादि पुनः ॥
- ५५. था । प्रा ४, १८६-१८७ च वार्यपृष्ठपूर्वे नकारपरे सी ॥ मकारपरे चैके ॥
- ५६, ऋ० प्रा० १०, ३--- परेन च व्यवेतं यत्पदं तस्त्र व्यवायि च॥ ऋ० प्रा० ११, १५।
- ५७. ठा॰ प्रा॰ ४, ७८ कम परेण विगृह्यात् ॥ प्रा॰ प्रा॰ १०, ५-६ पूर्वोत्तरकृतं हपं प्रत्यादानावसानयोः । न यूयात् ॥५॥ सर्वमेवान्यग्रथा- संहितमाचरेत् ॥६॥
- ५८. अ० प्रा० ४, ७९।
- ५९. अ• प्रा॰ ४, १९७— प्रमृह्यावमृह्यसमापयान्तगतानां द्विवेचनं परिद्वार दित मध्ये ॥
  - भरः शः १०, ७— अवगृह्माण्यतिकम्य महेतिकरणानि च । धक्षिष्ठक्षिप्रवादौ च विकृतादौ प्छतादि च ॥ अन्तःपदं च गेपां स्याद्विकारोऽनन्यकारितः। एतानि परिगृह्मीयाद् ॥ दे० श्र० शा० ११, २५ (टि० ६४)।
  - वा॰ प्रा॰ ४, १८९-- पूर्वस्योत्तरसंहितस्य स्थितोपस्थितमवगृह्यस्य ॥ ६०. वै॰ स्व॰ मी॰, पृ॰ १४८।

| २१२ | टिप्पणियां (३६४५                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35  | स∙ प्रा∙ ४, ३३— न दीर्घात्॥                                                                                                                                                                             |
| १७  | अ• प्रा• घ ३२ १४सौ च ॥३२॥ न दीर्घाष्ट्र ॥३३॥ विनामे च ॥१४॥<br>था• प्रा• घ, १४ स्विति चानती ॥                                                                                                            |
| 3,4 | अ॰ प्रा॰ ४ ३० वस्तवस्वप्नसुम्नसाधुभिर्यो ॥  वा॰ प्रा॰ ५ १ ॥                                                                                                                                             |
| 25  | Ved Gr Stu, p 211 M W D, s v WZR s v                                                                                                                                                                    |
| *•  | भ । प्रा । ४ ३९ — बादाविच्छायां स्वरात्वर्यनामतः मानिप्रेप्युत्त ॥ वा ।<br>प्रा । ५ १० — भाववें यकारे स्वरपूर्वे ॥ दे । पा । १, १ ८ ।                                                                   |
| ¥9  | अ॰ प्रा॰ ४ १५ वनी हस्वात्॥ वा॰ प्रा॰ ५, ९१ वांसी व<br>भूतकोले स्वेरण हस्वादनुषि च ॥ पा॰ ३, २ १०७ १                                                                                                      |
| 45  | अ• प्रा• ४ १३२६ <b>शा• प्रा• ५, २८ ९ १२ १७२</b> ० १७।                                                                                                                                                   |
| A\$ | बा• प्रा• ५ ८ तद्रति तद्धिते न्यायसहित चेत् ॥                                                                                                                                                           |
| **  | पा॰ १ ४ १९ तसी मत्वर्षे । कश्युवार मत्य बत् प्रत्यय से पूर्व<br>शादरण की असंख्या होती है और यदस्त्रा नहीं। इस लिये असंहर्ती के<br>लिये ऐसी साभ नियमित है और यदस्त्रा न होने से अवसद नहीं<br>करना चाहिए। |
| *4  | भ-प्रा॰ ७ १९३ — प्रश्तावशृद्धानर्थामा क्रमबदुश्वरस्मित्रवमह ॥ दे<br>स॰ प्रा ७ ७४॥ ऋ॰ प्रा॰ १० १६॥                                                                                                       |
| **  | मा- प्रा॰ ११ ६५ ६५—ययोपदिष्टे कथनाश्वसादित पुन पृथस्त<br>विविधने साधुवत् ॥६५॥ इति य बाख्यस्य अवाच च कमे क्रमप्रवचा<br>प्रमम शर्यास्य ॥६५॥                                                               |
| fu  | श्र- श्रा • १९ ६६ क्रमेण आर्थ पर्वसिताचित पुराप्रतिस्थाभवपूर<br>सिदिमि । अहत्त्नतिस्थ न नान्यसाधको न नोदयापायको न ध<br>धुत ॥                                                                            |
| ¥¢  | रा॰ प्रा॰ ७ १८१— कम स्मृतिप्रयोजन ॥                                                                                                                                                                     |
| 4   | अ॰ प्रा 🐧 १०८ १०९— क्रमाप्ययन सहितापदराव्यांचम् ॥१ ८॥<br>स्वरोपअनवादष्ट पदेषु सहितायां च ॥                                                                                                              |
|     | वैदिक स्वाकरण                                                                                                                                                                                           |

# चतुर्थोऽध्यायः

# नामिकप्रकरणम्

९६.

पदों के चार भेद—निरुक्त तथा प्रातिशाख्यों में सारे पदों को चार श्रेणियों में विभक्त किया जाता है— (१) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसर्ग तथा (४) निपात । सत्त्व का अभिधान करने वाले पद नाम और किया के वाचक पद आख्यात कहलाते हैं। कितपय आचार्य उपसर्गों तथा निपातों की परिगणना करते हैं और इनके स्वर का विवेचन भी करते हैं। कितपय आचार्य उपसर्ग तथा निपात का लक्षण समझाते हुए कहते हैं कि उपसर्ग किया में विशेषता उत्पन्न करता है और निपात पादपूरण है (दे० टि० २), परन्तु ऐसा लक्षण सर्वमान्य नहीं हो सकता। नामों में संज्ञा, सर्वनाम, संख्यावाचक तथा विशेषण शब्दों का समावेश हैं। संज्ञावाचक तथा विशेषण शब्दों के स्पों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। परन्तु सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूपों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूपों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूपों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूपों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूपों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूपों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं।

पाणिनीय व्याकरण की यह विशेषता है कि इस में सब पदों को सुबन्त तथा तिहन्त इन दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है । प्रादि तथा अन्य निपातों को अन्यय संज्ञा देकर और अव्ययों से परे आने वाली विभक्तियों का छुक् करके प्रत्ययलक्षण द्वारा पाणिनि अव्ययों को भी सुवन्त पद मान लेता है । और जिस शब्दस्वरूप के साथ सुप् विभक्तिया जोड़ी जाती हैं उसके लिए पाणिनि प्रातिपदिक संज्ञा का व्यवहार करता है ।

इस अध्याय में हम केवल नामिक रूपों का वर्णन करेगे और अव्ययों का विवेचन अन्यत्र किया जायगा।

| 518        | <del>िप्पणिया</del> ं                                                                                                                                                                | [ 11 16   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 49         | भर्∙ प्रा॰ १०, २० २२, ११, ₹६ ४३।                                                                                                                                                     |           |
| <b>६</b> २ | थ• प्रा• ४, १२• १२१  पा• ६ १, १२९ (दे• टि•                                                                                                                                           | २१)।      |
| £ 3        | अ• प्रा• <b>४ ११८</b> — द्वान्यामुकार् ॥                                                                                                                                             |           |
| 44         | अर आ - ३१ २५ दे- ऋ• आ - १०, ७ (टि० ५९)<br>४, १९१ १९२ अ० आ ० ४, १२६।                                                                                                                  | ঃ বা∙ ঘা• |
| 44         | ऋ• प्रा• १०, ८ ११, २५ वा• प्रा• ४, १८९।                                                                                                                                              |           |
| **         | ऋ• श• १० ९— वधर्यात्य व शः वा• शः•<br>अवसाने च ॥                                                                                                                                     | y, 954—   |
| Çu         | अ॰ श॰ ४, १२४ १२५— समापाधानामन्ते सहितादर्य<br>पुनरास्थापितं नाम॥ वेदर के अनुसार यह सङ्गा पुनरा<br>परन्तु अ॰ शा॰ के भाष्यकार तथा हिटले के मतानुसार का<br>दे॰ A Pr (JAOS Vol. 7) p 574 | वापित है. |
| 40         | সং• সা• १० १५ ११, २७।                                                                                                                                                                |           |
|            | Married All Principals                                                                                                                                                               | ,         |
|            |                                                                                                                                                                                      |           |

# चतुथोंऽध्यायः

# नामिकप्रकरणम्

९६. पदों के चार भेद—निरुक्त तथा प्रातिशाखों में सारे पदों को चार श्रेणियों में विभक्त किया जाता है— (१) नाम, (२) खारयात, (३) उपसर्ग तथा (४) निपात । मस्त का अभिधान करने वाले पद नाम और किया के वाचक पद खारयात कहलाते हैं । कतिपय आचार्य उपसर्गा तथा निपातों की परिगणना करते हैं और इनके स्वर का विवेचन भी करते हैं । कतिपय आचार्य उपसर्ग तथा निपात का लक्षण समझाते हुए कहते हैं कि उपसर्ग किया में विशेषता उत्पन्न करता है और निपात पादपूरण है (दे० टि० २), परन्तु ऐसा लक्षण सर्वमान्य नहीं हो सकता। नामों में संज्ञा, सर्वनाम, संत्यावाचक तथा विशेषण शब्दों के स्पों को कुछ अपनी विशेषताएं हैं । इसलिए सर्वनाम तथा संत्यावाचक शब्दों के स्पों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं । इसलिए सर्वनाम तथा मंत्यावाचक शब्दों के स्पों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं । इसलिए सर्वनाम तथा मंत्यावाचक शब्दों के स्पों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं । इसलिए सर्वनाम तथा मंत्यावाचक शब्दों के स्पों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं । इसलिए सर्वनाम तथा मंत्यावाचक शब्दों के स्पों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं । इसलिए सर्वनाम तथा मंत्यावाचक शब्दों के स्पों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं । इसलिए सर्वनाम तथा मंत्यावाचक शब्दों के स्पों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं ।

पाणिनीय व्याकरण की यह विशेषता है कि इस में सब पदों को सुबन्त तथा तिञ्चन इन दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है । प्रादि तथा अन्य निपातों को अन्यय संज्ञा देकर और अव्ययों से परे आन वाली विभक्तियों का छुक् करके प्रत्ययलक्षण द्वारा पाणिनि अव्ययों को भी सुबन्त पद मान लेता है । और जिस शब्दस्वरूप के साथ सुप् विभक्तिया जोड़ी जाती हैं उसके लिए पाणिनि प्रातिपदिक संज्ञा का व्यवहार करता है ।

इम अध्याय में हम केवल नामिक रूपो का वर्णन करेंगे और अव्ययों का विवेचन अन्यत्र किया जायगा।

| 215 | माभिक्षकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ 48-96                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९७  | लिह सेट्—इच्टोनोरोपैय गरिवार थी अन्य भाषाओं के भाषा का निक रुप पुँक्लिक तथा नयुमकी लिहों में बतते हैं। बेरिक रचा लिहों कर एक्टर में टिले रम्प मान दी है। बिराइजों के रूप तीनों लिहों में रात रात प्रकार मान दी है। दिनाइजों के रूप तीनों लिहों में स्वाप्त रहते हैं और छद्द, जनद आदि स्तानों लिहों में समान रहते हैं और छद्द, जनद आदि स्तानों लिहों में समान रहते हैं और छद्द, जनद आदि स्तानों लिहों में समान रहते हैं और छद्द, जनद आदि स्तानों लिहों में सिक सिक बनते हैं। एक से चार तक सब्य के रूप सीनों तिहों में सिक सिक पनते हैं परन्त जोच से कार के स्वाप्त के साव करवाचाचक स्वारों के रूप तोनों तिहों में समा बहु बात ख्यान देंने योग्य है कि वैदिक माण के सावधात लिहोंने रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ठक्क इन तीनों<br>हिंदा प्रयोग<br>ते हैं, परन्तु<br>प्याद् क स्प<br>र्वनामों के स्प<br>ज्ञारम्म करके<br>ल रहते हैं।        |
| 9.6 | स्थानमेत्—भीकिक संस्ट्य की मांति विकि भाषा में सं<br>एक्यन दिवजन तथा बहुवजन में बनते हैं। व्हित्य<br>क हर केना बहुवजन में ही मिलते हैं। व्यय—जार्ग ज<br>पत्नी इत्यादि। प्रतेश नहार्गिक कोंग्रे के िये और दिल<br>स्थानी में दिवजन का प्रतेश किया जाता है। यथा—जुर्स<br>समावी में दिवजन का प्रतेश किया जाता है। यथा—जुर्स<br>समाविक्या है मिन और वच्या है स्थान किया जा<br>ऐसा दिवजनात हर कोंग्रे के होनों नामों वा मौथ<br>यथा—जिदान-मुन्तर्गिवतो मुन्तर्ग-मुन्तर्गिवतो मुन्तर्गाक्ता वार्या—प्रतिश्चन मिन्तर्गाक्ति स्थान-दिवाय स्थान किया जाता है। यथा—इत्याव्यक्त मुन्तर्गाक्ति स्थान स्थान किया जाता है। यथा—इत्याव्यक्त है स्थान स्थान किया जाता है। यथा—इत्याव्यक्त है स्थान स्थान किया जाता है। यथा—इत्याव्यक्त है स्थान स्थान वार्यक्त किया जाता है। यथा—इत्याव्यक्त है स्थान स्थान वार्यक्त किया जाता है। यथा—विवाय के किया भी सहस्यन वार्यक्त स्थान स्थान किया अस्ता है। स्थान किया अस्ता स्थान किया स्थान स्थान किया स्थान किया स्थान किया स्थान किया स्थान किया स्थान स्थान किया स्थान स्याप स्थान स्याप स्थान स्थ | वरिक ग्रानी ल" दारा वायक बन्द ते आर्थि भार्षिक जोगे ता है और कराता है  उपाली= । एक्टर के त का प्रयोग ; भाषा में तोप निकता |

# ( तु , प्रतिदिषं इत्यादि ) किया गया है । ऋ॰ में नदियों के वर्णन में वैदिक स्थाकरण

बहुवयन का प्रयोग नुर्धा मिलता है और इसी प्रकार अपाडाध्क (ऋ॰ ८ ९१ ४) में एक्टवन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग ९९.

वचनव्यत्यय के ऐसे भनेक उदाहरण मिलते हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि एकवचन तथा द्विचन के स्थान पर वहुवचन के प्रयोग प्रायेण भस्मद् के रूपों के सम्बन्ध में मिलते हैं। शतपथ-ब्राह्मण का निम्नलिखित उदाहरण भी इसी प्रकार का है—स होवाच— "नमों व्यं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः।"

विभक्तियां—भारतीय वैयाकरणों के मतानुसार प्रातिपदिकों के साथ जुड़ने वाली विभक्तियों की सख्या केवल सात है और उनको क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, नृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्टी तथा सप्तमी कहते हैं। एकवचन, द्विवचन तथा बहुबचन के भेद से ये सात विभक्तिया इक्कीस बनती हैं और कतिपय विद्वानों का मत है कि अ॰ के प्रथम मन्त्र में ग्रिपप्ता. शब्द इन इक्कीस विभक्तियों का निर्देश करता है। महाभाष्यकार पतज्जिल परपशा-आहिक में ऋ० ४, ५८, ३ के "सप्त हस्तीस." का व्याख्यान "सप्त विभक्तय." करता है। पाणिनि ने अपने व्याकरण में सात विभक्तियों के ए॰. द्वि॰ तथा व॰ के प्रत्ययों की परिगणना की है। परन्तु पाश्चात्य विद्वान् सम्बोधन को प्रथक विसक्ति मान कर आठ विभक्तिया स्वीकार करते हैं। रूपरचना की दृष्टि से सम्बोधन के ए॰ में ही प्रथमा विभक्ति से कुछ भिन्नता है जिस के लिए पाणिनि (२, ३. ४९) सम्बुद्धि संज्ञा का व्यवहार करता है और द्वि॰ तथा व॰ मे सम्बोबन तथा प्रथमा के रूप सर्वथा समान है और पाणिनि (२. ३, ४७) ने सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का विधान किया है। परन्त प्रथमा के अन्य रूपों से सम्बोबन की प्रथमा की भिन्नता की स्पष्ट करने के निमित्त से पाणिनि (२, ३, ४८) सम्बोधन-हपो के लिए **आमिन्त्रत संज्ञा का प्रयोग करता है और आमिन्त्रत रूपों के स्वरिवयक** वैशिष्ट्य का भी वर्णन करता है। प्रातिशाल्यों में भी सम्बोधनस्पो के लिए भामन्त्रित सज्ञा का व्यवहार मिलता है। पाश्चात्य विद्वान् सम्बोधन को प्रथक विभक्ति मानने के पक्ष में यही युक्ति देते हैं कि स्वर की दृष्टि से सम्बोधनरूप और प्रथमा के अन्य रूप भिन्न हैं। स्वर्विपयक इस तथ्य का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता, परन्तु रूपसाम्य को ध्यान मे रखते हुए हम केवल सम्बुद्धि के रूपों का पृथक् वर्णन करेंगे।

| 715 | नामिकप्रकरणम् [ १७-९८                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९७  | लिक्सभेदइण्डेमोरारीय परिवार की अन्य भाषाओं के समान बैरिक<br>भाषा के नामिक क्य वृद्धिन्त्र, नजीलिक्स तथा अपुगक्किक्स इन तैनी                                                                                                                               |
|     | िलों में बनत हैं। बैदिक तथा लिकिक संस्थल में निर्मो का प्रयाप<br>त्यामन सामान ही है। बिरावणों के क्य तथानी निर्मो में बनन हैं, बदन<br>तैहासावक सन्द प्राथण नियमित्र हैं। बदमह तथा सुमाद कहा<br>सीनो लिहों में स्थान करते हैं और सह, यगद आहे सदनानों के कर |
|     | तीनों निज्ञों में भिक्त भिक्त बनते हैं। एक से बार तक संप्यातायक स्वर्गे<br>के रूप तीनों लियों में भिक्त भिक्त बनने हैं पराद्व पांच से प्रारम्भ करके                                                                                                       |

स्पर के सब मंग्यावाचक शब्दों करूप तीनों लिखों में समान रहते हैं। यह बान व्यान दने याग्य है कि वैदिक मापा के आप्यातकरों में कोर्र

बचमभेद--शीकक नैतरूत की भांति बदिक मापा में भी नामिक हम

रिजमेद नहीं है।

96.

.....

एक्पचन दिवन तथा बहुववन में बानते हैं। बरिलय बन्नि ए जो क रूप देखन बहुववन में ही सिन्नते हैं। यदा—कार्य 'क्कल' दारा' पत्री' इत्यादि। स्रवेश नगरिक जोते के लिये और दिलवानक दित्र समाती में दिवनन का स्रयोग दिवा जाता है यदा—कुकी अर्थि' के बनन एक स्वाद के साथ दिवचन का अरोग दिवा जाता है और एसा दिवननान्त पर जोते के दोनों नानों का बोध दाता है यपा—पुतर्शा-मुन्तर्गाशिवतां सावर्श-मुजर्गाशिवतां दुसार्थ-दुपासानको स्वाद-स्वावाध्युवितां दिवा-स्वावाध्याप । एक क अतिरिक्त, समाहार का बोध कराने के लिए भी एक्टम का अरोग विभा आता ह, जा—कुर्णपूर्वम, कुर्णुद्धां । विद्वान के प्रयोग के दी करी एक्टमन स्वाधादिकन के दिए भी बहुववन का अरोग मिल्ता के यथा—नहीसुर्क (क्ष- ३ १३ ४) में दिवचन के स्वान पर

### वैदिक व्याकरण

बनुबनन का प्रयोग नुर्धा निरुता है और इसी प्रकार अपालासूक (ज.- ८, ९) भें सुरुत्वन के स्थान पर बहुबबन का प्रयोग (ज., सुतिद्विर्ध इत्यादि) किया गया है। ज.- में नदियों के वर्णन में ०१. अङ्गभेद के सम्बन्ध में पाश्चात्य तथा पाणिनीय मत—
विभक्तिया जोड़ने पर कई प्रकार के प्रातिपदिकों के अङ्ग (Stem)
में विविध विकार हो जाते हैं और इस के परिणामस्वरूप प्रातिपदिक के उदात्त का स्थान-परिवर्तन भी होता है। अङ्ग में होने वाले विकारों के अनुसार पाथात्य विद्वानों ने अङ्ग के दो मुख्य भेद माने हैं—शक्ताङ्ग (Strong stem) और अञ्चक्ताङ्ग (Weak stem)। पुं॰ तथा स्त्री॰ की प्रथमा के ए॰, द्वि॰ तथा वहु॰ और द्वितीया के ए॰ तथा द्वि॰ और नपुं॰ की प्रथमा तथा द्वितीया के वहु॰ की विभक्तियों से पूर्व आने वाले अङ्ग को अञ्चक्त मानते हैं, यथा— महान, महान्तौ, महान्तैः, महान्तैम्, महान्तौ में विभक्ति से पूर्व आने वाला रूप महान्त, महान्तै इत्यादि में विभक्ति से पूर्व आने वाला रूप महान्तः, महान्ते। इत्यादि में विभक्ति से पूर्व आने वाला रूप महत्तः, महता इत्यादि में विभक्ति से पूर्व आने वाला रूप महता अञ्चलाङ्ग है।

पश्चात्य विद्वानों का मत है कि प्रातिपदिक के उदात्त का स्थानपरिवर्तन ही इस अङ्गभेद का मुख्य कारण है। शक्ताङ्ग में प्रातिपदिक का
उदात्त प्रातिपदिक पर ही रहता है, परन्तु अशक्ताङ्ग में उदात्त प्रातिपदिक
से हट कर प्रायण विभक्ति पर चला जाता है, यथा— महान्तः और
महुतः में उदात्त के स्थान-परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार का
विकार तथा उदात्त का स्थान-परिवर्तन प्रायण हलन्त प्रातिपदिकों के अङ्ग
में दिष्टिगोचर होता है। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, सम्बुद्धि में
दीर्घस्वर के हस्वत्व का कारण भी उदात्त का स्थान-परिवर्तन है क्योंकि
सम्योधन में उदात्त प्रातिपदिक के प्रथम अक्षर पर चला जाता है,
यथा— देवी से देवि। शक्ताङ्ग में ही प्रातिपदिक पर उदात्त रहता है
और अशक्ताङ्ग में वह विभक्ति पर चला जाता है। इसलिए पाश्चात्य
विद्वानों के मतानुसार शक्ताङ्ग में ही प्रातिपदिक का पूर्णरूप प्रकट होता
है। इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए पाश्चात्य विद्वान् प्रायेण
शक्ताङ्ग को पद की प्रकृति मानते हैं, यथा लैन्मन, हिटने तथा
मैक्डानल आदि विद्वान् स्प-रचना का विवेचन करते समय न्वत्, -मत्,

| 96  | शासिकप्रकरणम्      |               |       |              |        |             | [ 10  |  |
|-----|--------------------|---------------|-------|--------------|--------|-------------|-------|--|
| ~~~ | पाणि<br>साधारण स्व | धार निभक्तिये | † a   |              |        |             |       |  |
|     |                    | कवचन          |       | द्विचचन      |        | बहुव        | चन    |  |
|     | 4-                 | स्त्री०       | न     | पु॰, स्थ्री॰ | न∝     | पु॰ स्म्री  | ř     |  |
|     | प्रथमर             | #F            | ×     | औ            | ş      | अस्         | Ę     |  |
|     | द्विलीया           | अम्           | ×     | औ            | 1      | ধন্         | Ę     |  |
|     | <b>त्</b> तीया     | आ             |       | ≠याम्        | Ľ,     | भिस्        | Į     |  |
|     | चर्था              | Ţ             |       | भ्याध        | FL.    | भ्या        | 7     |  |
|     | पश्चमी             | अस            |       | भ्याम        | ž,     | भ्यर        | ξ     |  |
|     | षष्टा              | क्षस्         |       | ऒस्          |        | क्राम्      | ζ     |  |
|     | सप्तमी             | Ę             |       | भास          |        | 2           |       |  |
| 90  | विमक्तियो          | की श          | रूपता | यवचि अर्थभेव | ा कंबि | चार से विभी | न में |  |

का सरमा सात माना काती है तथापि रूपरचना की दक्षि से मधुसकति। में एकमचन नी पाच विभक्तियां और पुल्लिक तथा स्त्रीलिक म एकस्वन नौ केवल छ विभक्तियाँ है क्यांवि पश्चभौ तथा पछा निमक्ति के हर्यो में पूर्ण समानता है। तीनों लिक्नों में दिवचन की विभक्तियों के केनल तीन हप मिलत हूं---(१) प्रथमा तथा द्वितीया (१) तुनाया चतुर्पी तथा पथमा और (३) यन्त्रा तथा समसा । साधारणतया यह पदा जा सकता ह कि द्वियनन में मिलन बाले रूपों था भेद न्यूनसम है, बनुवयन में मिलने बारे रूपों का भेद द्विचन की तलना में अधिक है और एक्यचन क क्यों का भेद सब से अधिक है। प्रयोग की दृष्टि से भी इन तीनों क्वनों का अनुपात रुगभग ऐसा ही है । वैदिक भाषा में द्विवन का प्रयोग सब से कम है और एफवंबन का प्रयोग सब से अभिक है। पारचात्म निज्ञान् सम्बोधन के जिस रूप के लिए पृथक् विमक्ति ( Case ) की वन्पना बरते हैं वह रूप भा वेवल एक्सवन में प्रथमा में तुछ भिन्न है और अन्य वचनों में प्रथमा व रूपों के समान हूं। अतएव यह रपष्ट ह कि रूपवैविध्य साधारणतया प्रयोगवाह य से सम्बद्ध है।

#### वैदिक ध्याकरण

१०१. अङ्गभेद के सम्बन्ध में पाश्चात्य तथा पाणिनीय मत-विभक्तियां जोड़ने पर कई प्रकार के प्रातिपदिकों के सङ्ग (Stem) में विविध विकार हो जाते हैं और इस के परिणामस्वरूप प्रातिपदिक के उदात्त का स्थान-परिवर्तन भी होता है। अङ्ग में होने वाले विकारों के अनुसार पाथात्य विद्वानों ने अन के दो मुख्य भेद माने हैं—शक्ताह (Strong stem ) और अवकाइ (Weak stem )। पं• तथा स्त्री॰ की प्रथमा के ए॰, द्वि॰ तथा वह॰ और द्वितीया के ए॰ तथा द्वि॰ और नपुं॰ की प्रथमा तथा हितीया के वहु॰ की विभक्तियों से पूर्व आने वाल अह को शक्त माना जाता है और शेप विभक्तियों से पूर्व आने वाले अङ्ग को अशक्त मानते हैं, यथा- महान्, महान्ती, महान्तीः, मुहान्तेम् , महान्तौ मे विभक्ति से पूर्व आने वाला रूप महान्त् पाथात्य विद्वानों के मतानुसार शक्ता है, और महतः, महता इत्यादि में विभक्ति से पूर्व आने वाला रूप मुहुत् अशक्ताप्त है।

> पारचात्य विद्वानों का मत है कि प्रातिपदिक के उदात्त का स्थान-परिवर्तन ही इस अक्षभेद का मुख्य कारण है। शक्तान मे प्रातिपदिक का उदात्त प्रातिपदिक पर ही रहता है, परन्त अशक्ताङ्ग में उदात्त प्रातिपदिक से हट कर प्रायण विभक्ति पर चला जाता है: यथा— महान्तं: और महतः में उदात के स्थान-परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार का विकार तथा उदात्त का स्थान-परिवर्तन प्रायेण हलन्त प्रातिपदिकों के अङ्ग में दृष्टिगोचर होता है। पाइचात्य विद्वानों के मतानसार, सम्बुद्धि मे दीर्घस्वर के हस्वत्व का कारण भी उदात्त का स्थान-परिवर्तन है क्योंकि सम्योधन में उदात्त प्रातिपदिक के प्रथम अक्षर पर चला जाता है: यथा- देवी से देवि । शक्ताङ्ग में ही प्रातिपदिक पर उदात रहता है और अशक्ताङ में वह विभक्ति पर चला जाता है । इसलिए पास्चात्य विद्वानों के मतानुसार शक्ताङ्ग में ही प्रातिपदिक का पूर्णरूप प्रकट होता है। इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए पारचात्य विद्वान् प्रायेण शक्ताङ्ग को पद की प्रकृति मानते हैं, यथा लैनमन, ह्विटने तथा मैक्डानल आदि विद्वान रूप-रचना का विवेचन करते समय न्वत, नमत्,

22.

इयादि चा ैं ना व्यवहार करने हैं।

जिन प्रातिपदिकों के अशक्ताक में दो प्रकार के विकार होते हैं उन के अशकान के दो उपभेद किए जात हैं— मध्यमान (Middle stem) सथा अवस्थाञ्च ( Weakest stem )। द्वितीया के बहु , दुर्तया के ए॰ तथा चतुर्थी के ए॰ इत्यादि अजादि विमिक्ति से पूर्व आने वाने अशकात्र के लिये कन्यमालाङ शज्ञा का व्यवहार किया जाना है और हजदि विशक्तियों से पूर्व आने बाले अशक्ताह की अध्यमाह कर्ने हैं यथा— यूप्रा और बुबुहानें । जिल प्रातिपन्ति के अत में पाधात्य विद्वानी क सनुमार -कम्च, -कन् -मन् -धन् तया -वीस और पाणिनि के अनुसार कमण अस् अस् सत् -वत्तथा वस मिलता इं उन के अधाह के य दो उपभेद---मध्यमात्र तथा अन्य शक्तात्र-वनत है। इस प्रकार के नर्पुं अस्तिपदिकी का अन्न प्रथमा तथा द्विशाया के ए॰ से पूज सध्यम ( Middle ), प्रथमा तथा ितीया के द्वि- ते पूर्व अत्यद्मक ( Weakest ) और प्रथमा तथा दितीया के बहु • से पूर्व नाक (Strong) होता है और आय विभक्तियों से पूर्व प • के अप्र के समान रहता है।

पाथान्य विद्वान ्स अक्रभेद के हेत से विभक्तियों में भी भर करते है, यथा — जिन विभक्तिमों से पूर्व नालाह मिल्ता है उन्हें शलाङ्ग विभक्तिया ( Cases with strong stem ) और जिनसे पूर्व भराचाप्त मिल्ला है उन्हें अशक्ताङ विश्ववियों (Cases with weak stem) बन्ते हैं और सञ्चेपन इन्हें शक्त विभक्तियों (Strong cases) तया मशक विभक्तियो (Weak cases) भौ वहते हैं।

वाणिनि भी प्रातिपदिशों के अड़ों में होने वाले विकार के अनुसार विभक्तियों तथा अड्डों का सनाकरण करता है। पाबात्य विद्वान् जिन्हें शक विमक्तिया ( Strong cases ) वहते हें उन के लिये पाणिनि सर्वनामस्यान सज्ज्ञा का व्यवहार करता है । और पा बात्य विद्वान जि ह अशकःविमक्तिया ( Weak cases ) वहते हैं उन के लिये पाणिनि असवनामस्थान सज्ज का प्रयोग करता है'।

## वैदिक "बाकरण

पाणिनि न अशक्ताङ्गों के दो उपभेद किये हैं। यकारादि तथा अजादि। असर्वनामस्थान संज्ञा वाली विभक्तियों से पूर्व आने वाले अशकाङ्ग के लिये पाणिनि भ संज्ञा का व्यवहार करता है और इन से भिन्न असर्वनामस्थान मे पूर्व आने वाले अशकाङ्ग के लिये पद मंज्ञा का प्रयोग करता है । पाणिनि का पदसंज्ञक अज पाथात्य विद्वानों का मध्यमाङ्ग ( Middle stem ) है और भसंज्ञक अङ्ग उन का अत्यशक्ताङ्ग ( Weakest stem ) है।

प्रातिपदिकों का वर्गीकरण-महोजिदीक्षितप्रभृति भारतीय वैयाकरण १०२. सब प्रातिपदिकों को अजन्त तथा इलन्त इन दो वर्गों में विभक्त करके अजन्तपुंहिप्त, अजन्तस्त्रीलिप्त, अजन्तनपुंसकलिप्त, हलन्तपुंहिप्त, हलन्त-स्त्रीलिङ तथा हलन्तनपुंसकलिङ के कम से रूपरचना का वर्णन करते हैं। कई पाद्यात्य विद्वानों ने भी, इसी कम से, पहले अजन्त प्रातिपदिकों और पीछे हलन्त प्रातिपदिकों के हपों का वर्णन किया है। परन्त कतिपय पाश्चात्य विद्वान पहले हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों का विवेचन करते है और पीछे अजन्त प्रातिपदिकों के स्पों पर विचार करते हैं। इस पद्धति का विशिष्ट्य यह है कि सर्वप्रथम ऐथे हलन्त प्रातिपदिकों के रुपों का वर्णन किया जाता है जिन के अह में न्यूनतम विकार होता है और जिन के साथ जुड़ने वाली विभक्तियों में भी कही कही अतिमाधारण विकार होता है। इस पद्धति से पाठकों को रूपरचना के मूल सिद्धान्त समझने में विशेष सुविधा रहती है। अधिकतर अजन्त प्रातिपदिकों के साथ जुट्ने वाली विभक्तियों में और प्रातिपदिकों के अहीं में अनेक विकार हो जाते हैं। इसिलये अजन्त प्रातिपदिकों के रूप सर्वप्रथम लेने से पाठकों को हपरचना की प्रक्रिया सीखने में अधिक काठिन्य होता है।

> अत एव हम पहले हलन्त प्रातिपदिकों के स्पों का वर्णन करेंगे और एक प्रकार के प्रात्तपदिक के तीनों लिङ्कों के स्पों का यथासम्भव सारूप्य दिखलाने के लिये उन को यथावकाश साथ साथ रक्खा जायगा। कही पुं• तथा स्त्री• के स्पों में अधिक सारूप्य है, तो कही पुं• और नपुं•

222

विवेचन दिया जायगः।

हर त प्रातिपदिकों का वर्गीकरण-सि॰ कौ॰ आदि भारतीय 803 व्यानरणों में वर्णसमाश्रायकम से पु॰ स्त्री॰ श्रीर नपुं॰ के प्रातिपदिकी के रूप तीन भिन्न प्रस्रणों में वर्णिन हैं। अङ्ग के विवार से पाधार विद्वान, इलात प्रातिपदिकों के दो सुख्य भेद मानते हैं— (१) अविकापैक्ष प्रासिपदिक (Unchangeable stems) और (२) विकार्यह प्रातिपदिक (Changeable stems)। जिन हरूत प्रातिपदिकों के अज्ञ में विकार नहीं होता है उन के रूप सर तम होते हैं। इसलिय सवश्यम ऐसे प्रातिपदिकां की रूपरचना पर विचार किया नाता है। यद्यपि अविकायक्र प्रातिपदिकों की रेणी में कतिपय ऐसे प्रातिपदिकों का भी सन्निवेश है जिन का क्षत्र सबधा अविकारि नहीं है तथापि प्रधानता के भारण से ऐसे नव प्रातिपदिक एक श्रेणी में रक्से गर्वे हैं। इलन्त प्रातिपदिकों के रूपों के शरू व"ध में मह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जिन प्रातिपदिकों के अन्त में समान व्यजन आता है जन से धनने वारे प्र तथा रनी • के रप समान बनत हैं और नपु • के रप नेवल प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति में भिन बनत हैं और अय विभक्तियों में उत्था रनी • के स्पों के समान धनते हैं। अनेक हलन्त अहां से स्त्री के स्प नहीं बनते हैं और स्ती॰ व रूप बनाने के जिये उन के आगे ह (पा॰ ष्टीप्) जोण दिया जाता हु<sup>हर</sup>। इन में प्राय ऐसे अक्रों का सक्षिवेश है पिन के अन्त में हुन्, -वस्, सत्, वस् - असू इत्यादि आते हैं। भत एव जिन इलन्त अज्ञां से स्ना॰ क रूप बनते हैं उन की सल्या प्र यी दारना में बहत कम है।

## १ इलन्त श्रातिपदिक

२०४ (क) अधिकार्यक्न प्रातिपदिक-अधिकार्यक्र प्रातिपदिको में अधिकार ऐसे उदाहरण मिन्ते हैं जिन का अब प्रायण घातु वा शुद्धरपमान होता है। पाणिनीय व्यावरण के अनुगार धात के साथ किए किन् वि इत्यादि हरमत्वय जुनते हैं जिन का पूर्णतया ोप हो जाता है<sup>र</sup>। शह

में नाम वा शुद्र एवं निर्मने के हेम से पाधाल विद्वान हम के लिये धामुज बाई (Root stem, Radical stem वा Primary stem) मंत्रा पा व्यवहार परेन हैं। यथि गुड अविवार्य प्रातिर्गाटक ऐसे है जिन में किम आदि एएण्यय नहीं माना जा सरता, समाधि एपस्तना भी रिष्ट में वे कियन प्रातिर्गायमें के सहय है। किताय निर्माण घाट्य मी अविवार्य प्रातिपियों में निम्मिलित है। अविवार्य प्रातिपियों से सन्ने पोल पु० निमा स्त्री० के हपा में पूर्ण सारप्य मिल्ला है, और नपुँ७ के एप देवल प्रथम तथा दिनीया विभक्ति में मिन्न बनते हैं। अविवार्य प्रातिपियों में प्रतिपित्यों में प्रतिपित्यों में प्रतिपित्यों में प्रतिपित्यों के प्रात्तिपित्यों में प्रतिपित्यों के प्रात्तिपित्यों में प्रतिपित्यों के प्रतिपत्रिक्त के प्रतिपत्र के प्रतिपत्रिक्त के प्रतिपत्र के प्रत

जिन निव्यतान्त प्रातिपदिशों के अन्त में •श्रम् आता है उन शे छोड पर दोष गय अधिकार्यक्ष हलन्त प्रातिपदिकों में यनने वाले मम्बोधन के रूप प्रथमा के ग्यों के समान होते हैं।

सन्धि हैं पहिले ( अनु० ६६ ) बतला चुके हैं कि प्रांतिपदिक और विभक्ति के बीन अन्तः पद्मिन्ध होती हैं। अजादि विभक्तियों से पूर्व अज्ञ ना अन्तिम प्याजन अविकृत रहता है, परन्तु भक्तरादि तथा सकारादि विभक्तियों से पूर्व इस में यथानियम विनार हो जाता है ( दे० अनु० ७१ )। पदान्तीय नियम ( अनु० ३४ ) के अनुसार अज्ञ के व्यञ्जन पदान्त में यथानत क्ट्त् प्या विसर्जनीय में से किसी एक वर्ण में परिणत हो जाते हैं। पदान्त में तथा व्यञ्जनादि विभक्तियों से पूर्व अज्ञ के अन्तिम तालव्य वर्ण अपनी मल्रव्यनि ( क्या ट्में ) परिणत हो जाते हैं ( दे० अनु० २५ )।

व्यधनान्त अङ्ग मे परे प्रथमा ए० की विभक्ति स का लोप हो जाता है (दे॰ श्रनु॰ ७०)। ये मन्धिनियम प्रायेण सभी हलन्त

1 305 108 नामिकप्रकरणम २२२ के रुपों म अधिक साम्य है। अवसर आने पर इन समानताओं का

विवेचन विया नायसा । हर त प्रातिपदिकों का वर्गीकरण-सि॰ की आदि भारतीय ₹o}

व्याकरणों में वर्णनमान्नायकम से पु स्ती॰ बीर वपु॰ के प्रातिपदिकों के रूप तीन सिम्न प्रकरणों में वर्णित हैं। आहं के विचार सं शद्यार विद्वान इल त प्रातिपदिका के दो सुदय भेद मानते ह-- (१) अधिकायह मातिपदिक (Unchangeable stems) और (२) विकार्यक माविपदिक (Changeable stems)। जिन इलन्त प्रातिपदिकी के क्षक्त में विवार नहीं होता है उन के रूप सरज्तम होते हैं। इस्तिय सवप्रथम ऐसे प्रातिपदिकां की रूपरचना पर विचार किया जाता है। यद्यपि अविकायह प्रातिपदिकों की जेणी में कतिपय ऐसे प्रातिपदिकों का भी सन्निवेश है जिन का क्षत्र संबंधा अविकारि नहीं है तथापि प्रथानता के कारण से ऐसे सब प्रातिपदिक एक श्रेणी 👖 स्कले गये हैं। हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों के सक्य व में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जिन प्रातिपदिकों के अन्त में समान ध्यजन आता है उन से बनने वाले प्र तथा स्त्री • के रूम समान बनते हैं और नपु • के रूप केवल प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति में भिन बनते हैं और अय विभक्तियों में द्वा तथा स्ता॰ के हपों के समान बनते हैं। अनेक हलन्त अर्क्षा से स्त्री के हप नहीं बनते हैं और स्ती॰ ने रूप बनाने के जिये उन के आगे ह (पा॰ टीप्) जो<sup>ळ</sup> दिया जाता ह<sup>११</sup>। इन में प्राय ऐसे अक्रों का सनिवेस है भिन के अन्त में -इन् -वद अतः वस -अम् इत्यादि आते हैं। अत एव फिन इल्न्त अडा से स्नी॰ के रूप यनते हैं उन की सत्या पु की दूलना में बटत कम है।

## १. इलन्त प्रातिपदिक

803

(क) अधिकार्यक्क प्रातिपदिक-अधिकायक्व प्रातिपदिको दे अधिकतर ऐमे उवाहरण मिन्ती हैं जिन का अज प्रायेण घांतु का गुद्रस्पमान होता है। पाणिनीय व्यावरण व अनुसार धातु के साथ किप किन् िश्र इत्यादि इत्त्रत्यय जुडते ह िन सा पूर्णतया शेप हो नाता है र । अह

### वैदिक चाकरण

हुआ है। नपुं॰ में केवल एक रूप आप्टक् "मिश्रित प्रकार से" मिलता है जो कि॰ वि॰ के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। समास के उत्तरपद में आने पर विशेषणरपण प्रयुक्त किये जाने वाले अनेक चकारान्त प्रातिपटिक पुं॰ में भी मिलते हैं। पदान्त में तथा झलादि विभक्ति से पूर्व अक्त के अन्तिम च्का क् वन जाता है (दे॰ श्रुनु॰ ७६)। चकारान्त प्रातिपटिकों के जो वैदिक रूप उपलब्ध होते है उन के आधार पर वाच् "वाणी" के रूप इस प्रकार बनते हैं—

|                                             | ψ°          |    | हि॰        |   | व∘                    |  |
|---------------------------------------------|-------------|----|------------|---|-----------------------|--|
| <b>স্থ</b> ০                                | वाक् ;      | ;  | वाची, वाची | ; | वार्चः ।              |  |
| हिती॰                                       | वार्चम      | (; | ,,         | ; | वार्चः, कही कही बाचः। |  |
| तृ∘                                         | वाचा        | 3  | वाग्भ्याम् | ; | वारिभः ।              |  |
| च०                                          | <u>वाचे</u> | ;  | 33         | ; | नुगम्यः ।             |  |
| φo                                          | वाचः        | ,  | 31         | ; | ,, 1                  |  |
| प०                                          | 27          | ;  | (बाचोः)    | ; | वाचाम्।               |  |
| स॰                                          | याचि        | ;  | 91         | ; | (ब्राह्म) ।           |  |
| कोष्ठक मे दिये गये हपों के उदाहरण सृग्य है। |             |    |            |   |                       |  |

निम्नलिखित चकारान्त प्रातिपदिकों के रूप भी इसी प्रकार वनते हैं—

स्त्री० चकारान्त प्रातिपदिक—ऋच् "ऋचा"; त्वच् "चमड़ी"; नि-म्रुच् "सूर्यास्त", मृच् "हिंसा", रुच् "दीक्षि"; ग्रुच् "ज्वाला", सिच् "वस्त्राद्यल"; सुच् "यज्ञीय वमच"।

पुं• चकारान्त प्रातिपदिक — शृंहो-सुच् "संकटमोचक"; कुञ्च् "क्रीइ", श्रि-शुच् "तीन ज्वालाओं वाला"; पुरो-रुच् "सामने चमकने वाला"; मुधु-पृच् "माधुर्य मिलाने वाला", सूर्य-त्वच् "सूर्य के समान कान्ति वाला"। उर्क-ज्यच् "दूर फेलने वाला" का शक्ताङ्ग (सर्वनामस्थान से पूर्व) उर्क-ज्यन्च् वनता है; यथा — द्विती॰ ए॰ उर्क-ज्यन्नेम्। इसी प्रकार -सच् का शक्ताङ्ग -साच् वनता है; यथा — द्विती॰ ए॰ अपुत्य-साचम्

| २२४ | मानिकमकरणम्                                                                        | [ 104 104        |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|     | प्रातिपदिशं से बेने हपों म लागू होत हैं।<br>दिन्तिये बनु॰ ६२-७८।                   | अतपदमीय के टिवे  |  |
| विभ | त्ते गत येदिष्ट्य-अवशयः शातगियां के<br>विभक्तियां शैक्ति सम्मृत की विभक्तियों क मा | मन हैं। पुतयास्य |  |

विश्विषयों नेकित सम्बन्ध को विश्विषयों के महान हैं। यु तथा स्था में प्रयक्त तथा दिती के देनिक की विश्विष्ठ की के स्थान पर करी की कर हो जाना है। यान कु १ १९ के अनुवार ऐसे हमों में की के स्थान पर का ओदेश हांता है। १०६. क्यार्गिन्द प्रातिपदिक—सन्दान के सतानुनार ऐसा कोई हल्ल

प्रातिप कि नहीं मिनता ह जिल के अन्त में कदर्याय वय आना हो। क्योंकि प्रातिपरिवान्त कवर्गीय वण उत्तरकाणीन ताल्य्य व्यक्तियाँ (दे॰ बनु॰ २५--द्वितीय सारव्यीवस्य ) खूजू हू में पाश्यत हो ग्ये धरे । पर पु फैमन तथा कतितय अन्य विद्वान सुरम् स्त्रीः 'मर्ड मक्षिका शब्द को पकारान्त प्रातिपदिक मानत हैं!"। दा॰ हा ध ४ रे १४ क पाल्य सुरुवों अधुहत " में इस शातिपदिक का प्रय व रप सुर्थ मिलना है। पर हा प्रय० ए॰ में सुरद् (त सं० ५ १ १२ ॰ या ना । ३६ ३, १, ४) और च व में सुरक्ष्म ( अ: १ १९१, २९ ) रूप मिलता है। इस विये कतिस्य विद्वाद इन रूपों में सुरट वा सुरद्व प्राातपिक की करणना करते हैं। परनी रिमन कामत देकि उक्त क्षों में क्(ट) इ॰ यो॰ मूरुव्वनि gh झ प्रतिनिधन्त करता ह और टकारान्त या इकारान्त प्रातिपरिक की करपना करना अनावायक हं क्योंकि तै॰ ज्ञा॰ 🗽 १० १० १ 🤻 उराहरण ' ट्रुपं वै सुरघा" तथा ' सारुघ मर्चु ' से सुरघ जातिपदिक है पश्न का प्रष्टि होती ह<sup>14</sup>। १०६ चनारा त प्रातिपदिष--- ओ अविद्यायह बढारान्त प्रातिपन्कि एढाव्

और अममन्त हें ने प्रतेण स्त्री॰ में प्रयुक्त होता हैं। केवल कुन्यू कीय' पु॰ है और ऋ॰ में सबब से बना हप स्वृत्ति दो बार और मध् से बना हप अपनी एक बार (ऋ॰ ६ ३४ ४) पु॰ के अर्थ में प्रपुक्त

#### वैदिक ब्याकरण

तुआ है। नपुं॰ में पेयल एक रूप आहक् "मिश्रित प्रकार से" मिलता है जो दि॰ ति॰ के अर्थ में प्रयुक्त िया गया है। समास के उत्तरपद में आने पर विशेषणरेपण प्रयुक्त किये जाने वाले अनेक चकारान्त प्रातिपरिक पुं॰ में भी मिलों है। पशन्त में तथा झलादि विगक्ति से पूर्व अह के अन्तिम च्या क् बन जाता है (दे॰ खनु० ७६)। चगरान्त प्रतिपिकों के जो विदिव हप उपलब्ध होते हैं उन के आधार पर वाध् "वाणी" के रूप इस प्रवार बनते हैं—

|         | ए०        |       | ि ॰                   | <b>य</b> ०                 |
|---------|-----------|-------|-----------------------|----------------------------|
| प्रगo   | वाक्      | ;     | वार्चा, यार्ची ;      | वार्चः ।                   |
| द्विती॰ | याचीम     | ζ;    | F9 💆                  | वार्थः, कर्तं वहीं बुाचः । |
| तृ०     | याचा      | ï     | गुगम्याम् ;           | याग्मिः।                   |
| ₹0      | याच       | j     | ,,                    | ब्राग्म्यः ।               |
| σů      | ष्ट्राचः  | ÷     | ,, ;                  | ,, 1                       |
| qo      | "         | ;     | (याचोः) ;             | याचाम्।                    |
| विक     | पुाचि     | ;     | <b>3</b> , ;          | (बाह्य) ।                  |
| mar !   | सं क्रिके | मधे : | हती है जरारका यात है। |                            |

निम्नलियित चकारान्त प्रातिगिदेकों के ६५ भी इसी प्रकार यनते है—

स्त्री० चकारान्त प्रातिपदिक—ऋष् "ऋषा"; त्रच् "चमड़ी"; नि-म्नुप् "सूर्यास्त"; मृच् "हिसा", रुच् "दीप्ति", श्रच् "ज्ञाला", सिच् "वरत्रायल"; सुच् "यज्ञीय चमच"।

पुं० चकारान्त प्रातिपदिक — अंहो-सुच् "संकटमोचक"; कुच्च् "कीस", नि-शुच् "तीन ज्वालाओं वाला"; पुरो-रुच् "सामने चमकने वाला"; मुषु-रुच् "माधुयं मिलाने वाला", सूर्य-त्वच् "सूर्य के समान कान्ति वाला"। उर्-व्यच् "दूर फेलने वाला" का शक्ताद्व (सर्वनामस्थान से पूर्व) उर-व्यव्च् वनता है; यथा — द्विती॰ ए॰ उर्-व्यर्धम्। इसी प्रकार -सच् का शक्ताद्व ननता है, यथा — द्विती॰ ए॰ अपुत्य-साचम्

f 100 100 नाग्निकप्रकरणस 399 'अपन्य-युक्त''। मुख ना प्रथ॰ ए० मुङ (बा॰ स॰) बनता है। पा•६ २,५% में कुछ् धातु से किन् प्रत्यय वा विधान वर के कुछ प्रातिपदिक नी सिद्धि की गई है और सयोगात च का छोप होने पर णा॰ ८२ ६२ के द्वारापदान्त स**ञ्चला** छ बनताई। सि ही में कुट, कुडी, मुख, मुख्याम् इत्यादि रूप दिसागये गये हैं। १०७ छकारात्त भातिपदिक—वैदिक वार्मय में देवल एक छकारात्त पु प्रातिपदिक सुभु-प्रच्छ मिनता है जिस से प्रय॰ द्वि॰ म बुचु पुण्डी ब पुओं को पूछने वाले" (आ॰ ६ ५४, १६) हप बनता है। प्रस्कृ अप्त से बने हुए अन्य वेदिक रूप गुप्तर्थक ( Infinitive ) माने जाते ई, यथा—पुष्छे पूर्ता" सुष्टकें अभिवादन वरनां'। वे दोनां रूप चतुर्थी ए॰ के रूप के सन्दा हैं। बि प्रवर्धम् तथा सुप्रवर्णम् 'पूरना'' वे दोनों रूप द्विती॰ ए॰ के रूप के गण्य हैं। १०८ जनसःत प्रातिपदिक--वा वातुत्र वहारान्त प्रातिपदिक एवाप् और अनमस्त दं व प्रावेण स्त्री में प्रयुक्त होत दें और नपुमक्री<sup>त्रा से</sup> ऐमे प्रासिपदिव का कोई बटाहरण नहीं मिलता है। देवल नमासी में नपु• के चुछ जकारास्त प्रातिपदिक उपराध हाते हैं। मूल्प्रहति के अनुमार (अनु २५) प्रातिपिनका क करते में आने बाला ज्यदात में तथा झलादि विभक्तियों ग पूर्व ग्या इ में परिण हो जाता दे और सिप्तिनियम के अनुसार संया के अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बन्तर जाता है। पूर्वकारीन ताल्य्य न वा इ और उत्तरकारीन साजन्य ज का ता बनता है (दे धातुक ३५ ७५, ७६)। यरण्ड मुरिवज् उचित ऋतु में यह बरने वाला है वा ज इन नियम है अरहा, म्पन्य मृ में परिचत हाता ह जनकि इस प्रातिपदिक क शतरपर न्यन काज अन्य रूपों में कृमं परिणत दोता है।।

# दा पदान्त में तथा सलां? विश्वकि से पूर्व स बनना दे और स्वार<sup>वन</sup> सैदिक व्याकरण

(क) उत्तरपालीन ताल्य्य याल प्रांतिपदिच—इन के प्रांतिपीर्घ <sup>त</sup> ज

म् मा क् यन जाता है। उपज्या वैदिक म्पी के आधार पर द्वशिज् "डन्छुक" के म्प पुंच तथा स्थीच में निम्नलियिन प्रकार से बेनेये—

|            | ए •              | द्वि०           | य०                |
|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| प्रध•      | द्वशिक् ;        | ব্রবিদা ;       | बुक्षितीः ।       |
| द्भिती०    | उभिनेम् ;        | × :             | ,, 1              |
| तृ॰        | उ्धिना ;         | × ;             | द्विशिमें।        |
| স•         | <b>ड</b> शिजें , | × ;             | द्विशास्यं।।      |
| <b>ų</b> • | Х ;              | × ;             | × ı               |
| do         | द्धशिजः ,        | <b>હ</b> શિગી:, | <u>उ</u> शियोम् । |
| ₩ø         | ×                | \$4 <b>\$</b>   | ×                 |
|            |                  |                 |                   |

टिप्पणी—जिन विभक्तियों में शब्द का कोई वैदिक उदाहरण नहीं मिलता है पद्दी पर 🗙 चिह्न लगाया गया है।

> निम्नलिसित जकारान्त प्रातिपिदकों के रूप इसी प्रकार से बनते हैं और ये एं॰ तथा स्त्री॰ में प्रयुक्त होते हैं—अस्यम्म "निदारहित"; तृष्णज् "तृषित"; धृषण् "धृष्ट"; सुनज् "पुराना"।

पुं• प्रातिपदिफ--युज् "युक्त"; अ-सुज् "भोग न करने वाला"; अर्ध-भाज्
"भागी"; ऋत-युज् "ठीक ऋतु में युक्त"; ऋतिवज् "ठीक ऋतु में यज
करने वाला"; घृत-निर्णिज् "एत म्पी वस्त्र वाला", शुन्द्र-निर्णिज्
"चमक्रने हुए वस्त्र वाला", प्रा-युज् "परित्यक्त"; भिपज् "उपचार
करने वाला"; चृणिज् "वनिया", से-वृज् "अधीन करने वाला";
स-युज् "साधी"; सु-युज् "युष्ठ युक्त" (अ०)।

स्त्री**ः प्रातिपदिक--क**र्जरः जीवन-शक्ति" तुत्र 'सन्तरि", विधिन 'समकना हुआ बस्त्र" छा "हार"। स॰ व में छत का रंप सर्छ मि दता है। शुज 'भोग", अुभि-शुज ''आशन्ता" अध्य युज पांडे जोतने चारी" इत्यादि के रूप भी मिलते हैं।

मपु० प्रातिपविक-अस्तेज् कथिर" स्वार्टेज सुलपूर्वेक प्राप्त" प्रुप्त 'सुयुच" (कि वि॰) इवान माज अवल करता हुआ ।

धिदोय--(१) कहीं वहीं असंब के स्थान पर असन के रूप भी प्रयुक्त होत हैं, यथा—तु ए० अधा, प० घ० ए० अखा। (२) ते - स - ७, ४ ९, १ स कार्यु के स्थान पर तकारा त

हप बर्खन ( दिती॰ ए॰ ) मिलता है। (ख) पूर्धकाळीन ताळव्य थाले प्रातिपदिक—इन के प्रातिपदिकात क ध पदान्त में तथा सलादि विभक्ति से पूर्व हू बनता है और अधारमान ह

काद अन जाता है भरनतु पेदों में स० व० के सु से पूर्व जना क् मिल्ता है और ट रूप बाला नाइ चदाहरण उन्तरव नहीं होता है! सुमाज से बनने वाले निम्नलियित रूप बैदिरभाषा में मिसते 🐫 प्रथं । एक सम्राट द्वि अम्रात्री व सम्रापं द्विती॰ ए॰ सम्रार्थम् ।

च॰ ए० भक्षात्री। प• ए॰ सुन्नार्ज दि॰ सुन्नार्जी ।

इस मातिपदिक के सब रूप बद म नहीं मिल्ते हैं। निविधित पु जनारान्त प्राानपन्निं के रूप भी इसी प्रकार बनते हैं परन्तु सब हण उपलब्ध नहीं होते हैं—शब राजा" धनु शब 'अनेला शावर' जन-राज् जनता का राजा " आन् अवस्थान " बन्ना वन स चमकना हुआ वि-आज् 'प्रवासमान' वि-राज दूर तक शायन

ररने वाला" बि्दवु-म्राज सन को प्रवादित वरता हुआ ' सुब्रु शई सत्रकाराजा इत्यादि। **यिशेप—ऋ ९** ९६२ ५ में मिलन वाले रूप आर्थवा होस दरने वाला"

या प्रातिपदिक स्नाव-यश माना जाता है<sup>२१</sup> ।

स्त्री० प्रातिपदिक-साज् "राजमाना" (तै॰ झा॰ ). बिरास् "पिराज् हन्दः"; प्रयज् "ढांनः"; सुन्छ्य "सम्पर्क"; स्वराज् "स्वयं प्रशासमान"; श्रुष्य-मज् "हविभाग"; त्रुष-यज् "विशेष यजुर्मन्त्रों की संज्ञा" ( बा॰ सं॰ ६,२९)।

इन पानिपरिषों के निम्निटिशित मन मिलते है—

प्रय॰ ए॰ राट्, बिराट् , उपयट्; य॰ धिरार्जः (वा॰ सं॰ )। ज्ञिती॰ ए॰ बिरार्जम् , स्थरार्जम् ।

तृ० ए० धिराजां; द्वि० डुपुयद्भ्यांम् ; य० डुपुयद्भी.।

पै॰ ए॰ विरार्णः।

प० ए० विरार्तः।

न०ए० सेम्पि ; य॰ प्रयक्षे ( अ० ) ।

विदेशिय-अष्ट-यज् "हविर्मांग" का रूप प्रय० ए० में अयुयाः (का॰ मं० ६७, १२; ऋ०१,१७३,१२, अ०२,३५,१) बनता दे<sup>प</sup>।

नपुं॰ प्रातिपदिक-स्पराज् "स्वयं प्रशासमान" का प॰ ए॰ का रूप स्प्रतार्जः ( शा॰ १०, १२०, ८ ) मिलता है।

- १०९. टचर्गान्त प्रातिपदिक—(क) कोई असंदिग्ध टकारान्त प्रातिपदिक नहीं मिलता है। अ० ८, ७, २४ में मिलने वाले प्रय० व० रूप र्घर्टः के प्रातिपदिक के विषय में गन्देह है। कितपय विद्वानों का मत है कि यह रुघर्टः 'श्रांप्रगामी'' का अपपाठ हैं ।
  - (रा) केवल दो टकारान्न स्त्री॰ प्रातिपदिक ईंद् "स्तुति" और इंद् "स्तुतिप्रद अन्न" वेद में दृष्टिगोचर होते हैं और इन के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

तृ॰ ए॰ हूंळा ( ऋ॰ ८, ३९, १ ), हूळा ( ऋ॰ )। प॰ ए॰ हूळ: ( ऋ॰ )।

११०. तकारान्त प्रातिपदिक —वैदिकभाषा मे तकारान्त प्रातिपदिक बाले यहुत से शब्द मिलते हैं, परन्तु इन में मे अधिकतर शब्द समासों के उत्तरपद में आते हैं और कुछ तिद्धतान्त हैं। कृदन्त तकारान्त प्रातिपदिकों की संरया अधिक है और इस प्रकार के लगभग तीस

नामिकप्रकरणम् 530 प्रातिपदिक इकारान्त उकारान्त तथा ऋकारान्त धातुओं से घेन हुए हैं। एसे प्रातिपदिक प्रायण समासों के उत्तरपद में मिलने हैं। हानार्गे क उत्तरपद में आने नाले तनारान्त शाद पु॰ तया स्त्री॰ दोनों में प्रपुक्त होते हैं और दोनों लिहों में उन क हप सबबा ममान बनते हैं। बपत प

1 110

¥ •

रुपों ने आधार पर ज़िनुहर्स 'तिशुना" सन्द के रूप पु॰ तथा स्त्रा में नियरिसित प्रकार से बर्नेगे-ब्रिकृद ( पु॰ तथा स्त्री॰ )

٠y

B.

<u> जिल्लो</u> जिल्लो शिकृत । স্থাণ নিতৃত্ <u>निर्</u>युगंग हि • तिवृति । <u>जि</u>षुतो त्रिज्ञहर्गम् : ₹° निवृद्श्य । <u> जिल्ल</u>े च∙ 91 <u> जि</u>तृत q. निवृत्तीम् । निगर्वा ष० बिक्सी । <u> निवृति</u> ₩• नपु नी प्रथ० तथा दिती ॰ क ए॰ में <u>शि</u>षुत् रूप बनता है और प्रम• सथा दिली॰ क दि॰ और व को छोड़ कर शेय सक विभक्तियों में इस के रूप उपयुक्त पु॰ तथा स्त्री॰ के रूपों के समान बनेंगे। प्रय॰

तथा दिती॰ के द्वि॰ और बहुबचन में नपु॰ तकारान्त प्रातिपरिस्ने के रुपों का लगभग अभाव है। सब हुत् सन्पृत्र होस करने बाला? प्रातिपरिक के प्रथ॰ व॰ का रूप सवहुन्ति ऐ॰ वा॰ में मिलता है और मृत् 'धारण करने बाला" तथा -बृत् 'मुझने बास" से बने का मृत्ति सथा -बृत्ति बाधार्यों में मिलते हैं।

अविकासक्ष सकारान्त प्रातिगदिकों के रूप दिख्य के रूपों की भारि मनत है। भातुओं के द्वित्व बाले समन्त प्रातिपदिक वर्षेत् इत्यादि क रूप भी इसी प्रकार बनी हैं।

## वैदिक व्याकरण

- पुं प्रातिपदिक—पुं मे प्रयुक्त होने वाले अविकार्यं तकारान्त प्रातिपदिकों की संख्या बहुत बड़ी है और रूपविषयक कोई विशेषता नही है। इस लिये यहा पर परिगणना करनी अनावस्थक है। कुछेक प्रसिद्ध पुं प्रातिपदिक ये हें—चिकित "ज्ञानी", मुरुत "मरुत देव", प्रशिक्त 'प्य बनाता हुआ", नपात 'पौत्र", ददंत "देता हुआ", बामत "ऋत्विज्", शासंत् "उपदेश करता हुआ", दार्शन् "उपासना करता हुआ", सुश्चत् "शत्रु", जार्यन् "जागता हुआ"।
- पकाच् स्त्री० प्रातिपदिक—एक अक्षर वाले तकारान्त प्रातिपदिक कित् "विचार", धुत् "चमक", चृत् "नाच", पृत् "युद्ध", बृत् "शत्रुदल" स्त्री० मे प्रयुक्त होते हैं और शेष स्त्री० प्रातिपदिकों में एक से अधिक अच् हैं। कुछेक प्रसिद्ध अनेकाच् स्त्री० प्रातिपदिक ये हैं— प्र-वत् "ऊंचाई", देव-तात् "देवो की सेवा", स्रारित् "नदी", विखुत् "चमकती हुई", उपभृत् "यजीय चमच", योषित् "युवति", रोहित् "लाल घोड़ी", खुवत् "जलधारा", वेहत् "वन्था गाय"।
- नपुं० प्रातिपदिक—अधि-पत् ''आख में गिरने वाला'', अनंपाकृत् ''दूर न हटेने वाला'', श्रिवृत् ''तिगुना'', यर्कृत् ''जिगर'', शर्कृत् ''गोमय'', सं-यत् ''निरन्तर'', जर्गत् ''जीव-लोक'' इत्यादि प्रातिपदिकों के रूप नपुं० में बनते हैं।
- विशेष—पा॰ ६, ९, ६३ के अनुसार शस्त्रमृति विभक्तियों से पूर्व शर्मृत् के स्थान पर युकन् आदेश हो जाता है। इन से बने हुए निम्नलिखित हप मिलते हैं—

प्रथ॰ तथा द्विती॰ ए॰ शर्कृत् (ऋ॰,), यर्फृत् (ऋ॰)। तृ॰ ए॰ शर्कृता (का॰ श्री॰), शुक्ता (वा॰ सं॰), युक्ता (वा॰ सं॰); व॰ शर्कृमि. (तै॰ सं॰)।

पं॰ ए॰ युक्तः ( ऋ॰ )। प॰ ए॰ शुक्तः ( अ० )।

१११. धकारान्त प्रातिपदिक-वेट में केवल चार थकारान्त प्रातिपदिकों के

| २१२         | गासिकप्रकरणस् [ १९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | हप भिनेते हैं। यह "माश" तथा पु एम् "अस्त मार्क" पु में अर्टे<br>हैं। युनि स्मय् चुभता हुआ" विशेषण है और कर्ष्य शिन'<br>प्रतिण चुन कन्द माना जाता है पर हा कितप्य विहान हमें पु गर<br>पापते हैं"। प्रास्त्रीन कर क पद खर 'अहा" नी प्रम् प्राधिवरिक<br>स सिंद करता है" पर हा जन्म विहाद इस में आए या धर प्राधिवरिक<br>मानेते हैं"। पान के अनुवाद चस् पुषित् का ही अववाड़ाई<br>( Weakest stem ) है और रचतन प्राधिवरिक महीं है"। |
|             | इन प्रातिपदिनों से बने हुए निम्नसिसिस स्प सि <sup>न</sup> ते है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | प्रथ • ए • कर्षत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | वि॰ ए॰ कप्टेस अव (आठ नार) वर्धम् (म॰ स॰ २, ९, १),<br>य मुध्र (डि॰ २८)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | म॰ ए॰ सुवर्धा तुमा पुर्धों अनेहस्सा (ऋ॰ ३ १२९,९)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | थ॰ ए॰ पुष ( वा॰ स॰ )।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | प॰ प॰ पुष , शुक्तिहनश्रीः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | प॰ ए॰ प्रम व प्रमास्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | स॰ ए॰ पृथ्वि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>१</b> १२ | दकारान्त मातियदिक(क) दकारान्त मातियदिकों को सत्यां<br>सी से भाषिन है। अगमा सी दकारान्त मातियदिक ऐसे हैं जिन के<br>अन्त में कद साना" अन्द बोटना" उद्द दोन्ना", एर्र<br>'जाना" तद्द "रेटना", क्यद्द बहुना" हिन्द 'क्यना", विद<br>जिन्दा करना", जिद्द 'भोदन करना" उद्द सीत्य होना" मुद्दी<br>'अकेनना", मद्द सत्य होना" सुद्द सीत्य होना' मुद्द                                                                                  |

22 कारना' सूर् अमाना" रह 'रोना', विद् पाता', विद जानना', सुद् आनन्द हेवा' तथा सुद् यथाकम रामना' इत्यादि धातुओं वा द् रहता है आर कियू इत्यादि क्रप्रयय का लीप है। जाता है। ऐसे देकारा ता प्रातिपदिक प्रायेण समासी के उत्तरपद में मि त है यया- अदि सिद् पर्वत का भेदन करने वाला । भीर इन नैदिक स्थाकरण

में भी ऐसे प्रातिपिटिय सब में अधिक हैं जिन के अन्त में -विद्, -सट् तथा -पद आते हैं; यथा--मुर्ने-त्रिद्, धूर्षद्, अनुपद् इत्यादि।

एक अन् वाल दकारान्त प्रातिपदिक केवल बाठ मिलते हैं जिन में म उद् "तरंग", निद् "निन्दा", भिद् "मेदन करने वाला", मुद् "प्रमणता", मृद् 'मिट्टी" तथा विद् "ज्ञान" ये छ प्रातिपदिक स्त्री॰ मे प्रयुक्त होते हैं; केवल एक प्रातिपदिक पद् "पांव" पुं॰ में और हृद् "एदय" नपुं॰ में आता है।

इन दक्षारान्त प्रातिपदिकों के रूप उपर्युक्त अविवर्धित तकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों की भांति बनते हैं और नपुं० की प्रथमा तथा दितीया विभक्ति के द्वि० तथा व० और द्विती० ए० को छोड़ कर शेष मभी विभक्तियों में तीनों लिहों के प्रातिपदिकों के रूप समान वनते हैं। परन्तु नपुं० के प्रथ० द्विती० द्वि० व० के रूपों का लगभग अभाव है। विद् "शान" के रूप तथा -विद् "पाना" उत्तरपद में आने वाले प्रातिपदिकों के रूप तीनों लिहों में (नपुं० द्विती० ए० और प्रथ० द्विती० हि० व० को छोड़ कर) निम्नलिनित प्रकार में बनेगे—

|         | ए०                  | द्वि०           |             | €(0        |
|---------|---------------------|-----------------|-------------|------------|
| प्रथ०   | वित्;               | विदा, विदी      | ;           | विदं.।     |
| द्विती० | विद्म्,             | "               | ,           | ,, l       |
| तृ•     | विद्यं,             | विद्भ्यीम्      | ;           | विद्भिः।   |
| च०      | विदें ;             | ,,              | ;           | विद्भर्यः। |
| ψ̈́o    | विदं',              | 21              | ,           | ,, l       |
| g o     | विद्रं: ;           | ् विद्रों.      | ,           | विद्राम् । |
| स•      | धिदि <sup>'</sup> ; | 33              | ,           | विरस्र ।   |
|         |                     | पद् ''पाव'' ( ई | <b>;。</b> ) |            |

सर्वनामस्थान (Strong cases) से पूर्व पद् के अकार का दीर्घ होकर पाद् अङ्ग बन जाता है। परन्तु इस के विपरीत पा॰ ६, १,६३ के अनुसार शस्त्रमृति विमक्तियों (Weak cases) से पूर्व पाद ₹₹₽

स्पों के आधार वर पद के हप इस प्रकार नरेंगेa. 4.0 Ç.

पाद । AMe पान् पादा पुद ३६ । डिता॰ पार्यम्

पुद्धि 10 । ď» पुरा पुरस्वास् पुदुम्ब । च∗ पद

पं पुर पुदाम् । ti o पर पनो पुरसु । € • B पुदि

हाद हदय" (नर्पं ०)

पारवान्य विद्वानी के मतानुसार अनक विभिवासी (West cases } से पूज हरू प्रातिपदिक आता है और प्रच॰ तथा दिना के और ब्रुड अन्य विमिष्यों से पूर्व ऋ॰ ई अवर्कालन अधों में इस क स्थान पर कदय प्रातिविदक का प्रयाग होता है। इस मत क तिपरीन पा॰ ६ १ ६६ के अनुसार अग्रफ विभक्तियों ( दारप्रमृति ) स पूर्व **रूदय का** हद् आग्छ हा जाता है। हद् से बने निम्नलिखित स्प

मिलते हें---प्रथ• ए॰ हुए (तै॰ स॰ ४, ४, ७ ३)। त् प द्वा य हुद्शि ।

य•ए• हुदेः प॰ तया प० ४० हुन ।

स॰ ए॰ डूदि<sup>श</sup> न॰ डूस्सु।

डद् अल ' का क्वल एक स्य दुदा (तृ॰ ए॰) ऋ में मिल्ता है।

(ख) जिन दकारान्त प्रातियदिकों का अन्तिम दकार घातु<sup>ज न</sup>े हे और प्रत्यम का माना जाता है ऐसे प्रातिपदिनों की सप्या बहुत क<sup>म</sup> है । दुषद् तथा ध्रुषद् (ऋ॰) "चक्की का निचला पाट", सुसद् 'स्त्री की पीठ", शुरद् ''शरद् ऋतु", कुकुद् ''शियर'' और काकुद् ''तालु" स्त्री॰ प्रातिपदिक हैं । त्रिकुकुद् ''तीन शिखरों वाला" पुं॰ है और बुनद् ''इच्छुक" का लिक्क संदिग्ध है । इन में शुरद् का प्रयोग सब से अधिक है और अन्य प्रातिपदिकों का प्रयोग बहुत कम है । इन से बने हुए निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० कुकुत्, कु।कुत्, ध्रुपत्, म्सत्, शरत्, श्रिकुकुत्,

व० बनदीः, श्रास्दीः ।

द्वि॰ ए॰ काकुदंम, द्रुपदंम, मुसदंम, शारदंम, बिककुदंम;

व० शरदीः।

तृ॰ ए॰ दूपदा, शुरदा, व॰ शुरद्भिः।

च॰ ए० शुरदें।

पै० ए० काकुर्दः।

प॰ व॰ शारदीम्।

स॰ ए॰ कुकुटि, शुरदि, व॰ शुरत्सुं।

कतिपय विद्वानों का मत है कि कुकुद् वास्तव में कुकुभ् की विकृति है और कही कही अन्तिम भ् का द्वन गया है रेर।

११३. धकारान्त प्रातिपदिक—बुध् "जागना", बाध् "कष्ट पहुँचाना", युध् "लड़ना", वृध् "वढ़ना" तथा रुध् "रोकना" इत्यादि सोलह धकारान्त धातुओं से बेन हुए लगभग पचास बकारान्त प्रातिपदिक उपलब्ध होते हैं और बुध् धातु से बेने हुए प्रातिपदिक सब से अधिक हैं। सभी धकारान्त प्रातिपदिक कृदन्त हैं और इन में से बहुत से प्रातिपदिक ममासों के उत्तरपद में मिलते हैं, यथा—युजु-वृध् "यज्ञवर्धक"। केवल सात धकारान्त प्रातिपदिक एकाच् हैं। क्षुध् "खुधा", नध् "वन्धन", मृध् "स्प्राम", युध् "युद्ध", वृध् "खुधा", कथ् "वन्धन", मृध् "स्प्राम", युध् "युद्ध", वृध् "वृद्ध" तथा स्पृध् "स्पर्धा (लड़ाई)" ये छः एकाच् प्रातिपदिक स्त्री में हैं और केवल एक बृध् "वर्धक" प्रातिपदिक पुं० विशेषण हप में

विश्वपता बारा काई रूप नहीं मिलता है और देवन चार नपुर राष सथा स॰ में उपन्यथ होते हैं। विभी घवारान्त प्रातिपदिक में शका तमा अगचाह का भेद प्रस्ट नहीं होता है। स्तिपय प्रसिद्ध प्रातिपरिसें के निम्नरिग्धित 📭 मिलते हैं---

षुध, सुख <u>बर्</u>युष् ( प्रात जानने बाला" <u>जाता</u>हृध "सयवर्षक" प्रय॰ ए॰ <u>उप</u>र्शुन्<sup>१९क</sup> दि॰ <u>श्रुता</u>हर्षा, श्रुताहर्षी ४० ग्रुताहर्ष । दिती। ए॰ वृत्रेस युर्वस, उपर्वर्षस्, दि॰ लतावृत्रां, जतावृत्रे

व • मतावर्ष युर्ध । तृ ए- वृषा युषाः ष । ए । वृध युधे उप्त्रीय भागान्थ ।

प०६० युगा प• प• वृथाम, मृतारूपोम्। स• ए• युधि व• बुरसु।

नकारान्त प्रातिपदिक-अविकार्यक्ष नकारान्त प्रातिपदिको को धस्या 111 अत्यन्य है और तन् 'फनाना'' श्र् आनन्दित होना'' बन् प्रिय होना" सन् प्राप्त करना" तथा स्वन् " व्यति करना" से बने हुए छ

कृत्न्त नकारान्त प्रातिपदिक उपलब्ध होते हैं। इन में से तब् स्प्री 'सन्तति'' रन् पु. आनन्द्'', बन् पुं. 'वन'' तथा स्वन् दि ' ध्वनि करता हुआ'' मे कार एकाव् हैं और गो यन् गाम प्राप्त करने वाल" तथा चुर्वि चन् और से गर्नता हुआ" ये दीनों विशेषण

समासों के उत्तरपद में आते हैं। समासों के उत्तरपद में आने बात हुई घातक" के पैतीस श्रातिपदिक तथा अ य नकारान्त श्रातिपदिक विकार्यम हैं। इस लिये आम चल कर विकार्यक्त प्रातिपदिकों में उन का विवयन किया जायगा । अविकार्यक्ष प्रातिपदिकों से बनने वाले वैदिक रूप निम्नतिसित हैं-

तृ• ए• तुना (एक बारऋ) तनी (१९ बारऋ०)। 20- ----

प्रथ व• सम्बो॰ तुविष्तुण ।

च० ए० रणे, तने ।

प॰ ए॰ गोपणः (गोपणो नपात् सम्बो॰); य॰ बनाम् ।

स॰ ए॰ स्वर्नि (ऋ॰ ९, ६६, ९), तुवि्ष्वर्णि, रन् (विभक्तिलीप); ग॰ रंष्ट्री, वंष्ट्री।

स्वरचेशिष्ट्य—उपर्युक्त रूपों में तुना तथा बुनाम् को छोड़ कर शेप रूपों में स्वरसम्बन्धी नियम का अपवाट मिलता है, क्योंकि साधारण नियम के अनुसार इन एकाच् प्रातिपदिकों का उदात्त अशक्तविभक्ति पर चला जाना चाहिए।

दन् या दम् ? अनेक पाश्चात्य विद्वान् दन् "गृह" नकारान्त प्रातिपदिक की कल्पना करते हैं और ऋ॰ १,१२०,६; १,१४९,१; १,९५३,४; १०,९५,६,तथा १०,१०५,२ में आने वाले दन् को कुछ विद्वान् स० ए० का रूप और अन्य विद्वान् प० ए० का रूप मानते हैं । कतिपय विद्वान् दन् को टम् प्रातिपदिक की विकृति मानते हैं । सायण इन में से एक रूप को दम् धातु से बना शत्रक्त मानता है और अन्य रूपों को दा धातु से सिद्ध करता है। यहा पर यह वात ध्यान देने योग्य है कि दन् के उपर्युक्त रूप पतिः के साथ जुड़े हुए (पितृदैन्) मिलते हें और ऋ॰ १,१२०,६ मे पत्ती दन् प्रयोग मिलता है। इस लिये पाश्चात्य विद्वान् 'पितृदैन्' का अर्थ 'गृहस्य पतिः' 'गृहे पतिवां' करते है।

११५. पकारान्त प्रातिपदिक—लगभग बीस पकारान्त प्रातिपदिक मिलते हैं। इन में से सातों एकाच् प्रातिपदिक अप् "जल", कृष् "सुन्दरता", चष् "रात्रि", चिष् "अंगुलि", रिष् "वद्यना", रुष् "भूमि" तथा विष् "छढ़ी या अंगुलि" स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं, परन्तु विशेषण के रूप में विष् पुं० में भी मिलता है। इन के अतिरिक्त समातों के उत्तरपद में आने वाले चार पकारान्त प्रातिपदिक आ-तष् "गर्म करने वाली", प्रति-रिष् "पति को घोखा देने वाली", ऋत-स्रष् "यजन करती हुई" तथा बि-ष्टप् "शिखर" भी स्त्री० में आते हैं। शेष सभी पकारान्त

प्रपुक्त होता है। यु- तथा स्त्री- के प्रातिषदियों के रूप सर्वधा स्मय है। प्रथा तथा दिती- के द्वि- तथा या मा में नतुंबक के हारों स्न विश्वपता बारण कोई रूप नहीं मिन्नता है और नेवल चार नयु- रूप प तथा सा में उपराच्या होते हैं। विश्वी चयरान्त प्रतिचिक्त में बच्चा तथा अवाकात का मेद प्रकट नहीं होता है। विशय प्रसिद्ध प्रतिपिर्धि के निक्षणिकित रूप सिल्ते हैं— इस, द्वाय उपर्क्षण 'सात आगने वाला' सुनुश्वण 'सत्यवधर्य'

> प्रय॰ ए॰ <u>उप</u>र्श्वर<sup>ोवक</sup> दि॰ <u>कतुत्त्वर्ध अतुत्तद्वर्धी व॰ ऋतुत्वर्थ ।</u> द्विता॰ ए॰ वृषेस् शुर्धम्, <u>उपर्श्व</u>र्थम्, दि॰ <u>श्वृता</u>द्वर्था, <u>ऋतुत्व</u>र्थी

नासिकप्रकरणम्

[ 118

य॰ मृत्याहर्ष युवे । तृ• द॰ वृथा युथा । य• द॰ वृथे युथे <u>दथ्दथ भृता</u>हथ ।

२३६

पण्य॰ युधाः। पण्य॰ चूधाःस ऋतावृधांसः।

स॰ ए॰ युधि म॰ युःसु ।

११४ नकारा त प्रातिपदिक -- अविकार्यक्त नकारा त प्रातिपदिकों की श्रवी अन्यत्य है और सन् 'फलाना'' इन् आनन्दित होना'' बन् प्रिय

हुन्ति महारान्त प्रतिपदिक उपस्था होते है। इस में से तह ही (स्ताति)" हत् पुंच आगन्त") स्वर् पुंच वन्न " तथा वस्त्र हिं 'अमि करता हुआ" वे सार एकान् हें और मोर स्त्र मात्र मात्र स्ति सामा" उपस्प सुश्चि चन्न और से गर्नेता हुआ" ये रोनी विशेषा सामार्थ के उत्तरपर में साते हैं। यमार्थों के उत्तरपद में आने सांक हरें पांतक" के पीतांत मारिपदिक तथा अन्य नकारान्त मारिपदिक हिंगाया है। इस किये साम चन्न कर विश्वपंत्र मारिपदियों में नम मारिपदि

होना" सन् प्राप्त बरना" तथा स्वन् "च्वनि करना" से बने हुए ■

किया जायगा । अविकासक प्रातिपदिकों से बक्ते बाते बैदिक रूप निप्रतिक्षित हैं— प्रय॰ य॰ सम्बो॰ <u>स्पि</u>ष्वणु ।

त ए- तुना (एक बार १४०) सर्ना (१९ बार १४०)।

वैदिक व्याकरण

प्रथ० ए० त्रिप्हुप्। द्विती० ए० त्रिप्हुर्मम्, व० त्रिप्हुर्मः। तृ० ए० त्रिप्हुर्मा। च० ए० त्रिप्हुर्मे। पै० ए० त्रिप्हुर्मः। स० ए० त्रिप्हुर्मि।

११७. मकारान्त प्रातिपदिक—मकारान्त प्रातिपदिकों की संख्या अत्यल्प है और सुंनम् (अ०) 'नमस्कार" स्त्री० को छोड़ कर शेष सभी मकारान्त प्रातिपदिक एकाच् हैं। पृथिवीवाचक तीनों प्रातिपदिक चम्, गम् तथा जम् स्त्री० मे प्रयुक्त होते है। हिम् "वर्फ" पुं० श्रीर दम् "गृह" (अनु० ११४) तथा शम् ''सुख'' नपु० शब्द माने जाते हैं। परन्तु शम् "कत्याण" के केवल प्रथ० तथा द्विती० ए० के स्प मिलते हैं। इस लिये कतिपय विद्वानों के मतानुसार शम् अव्यय है। केवल हिमा (ऋ० १०, ३७, १०) के समाधान के लिये हिम् प्रातिपदिक की कल्पना की जाती है, परन्तु अकारान्त पद हिम्म के द्वारा भी हिमा रूप का समाधान किया जा सकता है। अत एव यह प्रातिपदिक संदिग्ध है। गम् तथा जम् के रूप केवल अशक्त (अर्धवनामस्थान) विभक्तियों में मिलते हैं जहा इन की उपधा के अ का लोप हो जाता है। शक्त विभक्तियों (सर्वनामस्थान) से पूर्व चम्म की उपधा के अ का वीर्घ हो जाता है। शक्त विभक्तियों (सर्वनामस्थान) से पूर्व चम्म की उपधा के अ का दीर्घ हो जाता है। वेद में निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्र॰ ए॰ शम्, द्वि॰ क्षामां, द्यावा-क्षामां, व॰ क्षामं., स्ंनमं: (अ॰)।
तृ॰ ए॰ क्सा, क्सा, हिंसा।
पं॰ ए॰ क्सा, क्मा, क्मा<sup>३८</sup>।
प॰ ए॰ क्मा, क्मा, दन् (अनु॰ ११४), व॰ दुसाम्।
स॰ ए॰ चिमे।

११८० रेफान्त प्रातिपदिक—पचास से अधिक ऐसे रेफान्त प्रातिपदिक मिलते हैं जो घातुन माने जाते हैं। अधिकतर रेफान्त प्रातिपदिकों का अन्तिम रेफ इ या उ के पश्चात आता है और केवल तीन रेफान्त ₹₹4

प्रातिगदिक समासों के बतारपद में भाने बाले हुं. विशेषण है-धुरिनु-तथ 'अमि-ताप का आगन्द 'हेने वारा", भुभी-राप-वप अत्यधिक वाचाट" अुतु-मृष् "दूसर के प्राणी (नीवन) से दूप होने वाला", बेतु सव आनाकारी", पृद्धिय "चारी और विन्लाने बाला" प्या-१प पशुओं से तृप हीने बारा" म-सुप् 'सीता हुआ' तथा होत्यप बहते हुए जल वारग<sup>989</sup>। नपु॰ में दोई पद्यरान्त प्रातिगिर्न मही मिलता है<sup>१६</sup>। पु॰ तथा स्थी॰ महन के रूप सबधा समान धनत है।

प्रयं के दि नया वं में अप क अवार वा दींचे ही जाता है. और भशरादि विभक्तियों से पूर्व प् का बू वन जाता है (दे॰ बतु॰ ७०)। भप् के निम्नस्थितित रूप मिन्नेते हैं-

प्रय कि भाषां व सार्थ । द्विती • य • अप ।

तु• द• अपा व• अदि ।

च॰ व॰ शहर J

प॰ ए॰ अप॰ य॰ शहर । प० ए० अप व० अपास ।

स॰ व॰ अप्सु ।

भकारान्त मातिपदिन-पु॰ तथा स्ती॰ में भकारान्त प्रातिपदिक ११६ मिलते हैं और नपुर म भनारान्त शातिपदिक से बना कोई हुए उपलब्ध नहीं दोता है। क्षुम क्षोभ , गूभ शहण वस हिंमा धुम शीमा" तथा श्तुभ स्तुति" ये पांच एकाच् प्रातिपदिक और भुनुष्ड्रम <u>ष्टुम्</u> शिखर रावा जिल्हुम वे अनकाव प्रातिपदिक स्ती में प्रमुख हाते हैं। ख़ीबु-शुम जीवित पकरने वाला सुतु-शुम सीम वा प्रहण क्रने वारा" ब्यूमु-गुस् ल्यास पक्डने बारा दि-क्टुस तीन शिलरों वाला' तथा छुन्दु -सुम् छन्दों में स्तुति वरने वाला इत्यारि समासों में माने बाउे अनेशानु मनारान्त प्रातिपदिक यु में प्रयुक्त होत है। निष्डम के निम्नलिक्षित हुए भिन्ते हैं--

प्रथ० ए० चिन्दुष्।
द्विती० ए० चिन्दुर्भम्, व० चिन्दुर्भः।
तृ० ए० चिन्दुर्भा।
व० ए० चिन्दुर्भ।
पै० ए० चिन्दुर्भ।
स० ए० चिन्दुर्भ।

११७. मकारान्त प्रातिपदिक मकारान्त प्रातिपदिकों की संख्या अत्यल्प है और सुंनम् (अ०) 'नमस्कार" स्त्री॰ को छोड़ कर शेप सभी मकारान्त प्रातिपदिक एका वृहें। पृथिषीवाचक तीनों प्रातिपदिक एका वृहें। पृथिषीवाचक तीनों प्रातिपदिक एम, गम, तथा जम, रत्री॰ मे प्रयुक्त होते हैं। हिम, "वर्फ" पुं॰ और दम, "गृह" (अनु॰ १९४) तथा शम, ''सुस'' नपुं॰ शब्द माने जाते हैं। परन्तु शम, ''क्रन्याण'' के केवल प्रथ० तथा हिती॰ ए॰ के रूप मिलते हैं। इम लिये कतिपय विद्वानों के मतानुसार शम, अव्यय हैं। केवल हिमा (ऋ० १०, ३०, १०) के समाधान के लिये हिम प्रातिपदिक की कल्पना की जाती है, परन्तु अकारान्त पद हिम के द्वारा भी हिमा रूप का समाधान किया जा सकता है। अत एव यह प्रातिपदिक संदिग्ध है। गम, तथा जम, के रूप केवल अशक्त (अर्सवनामस्थान) विभक्तियों में मिलते हैं जहा इन की उपधा के का का लोप हो जाता है। शक्त विभक्तियों (सर्वनामस्थान) से पूर्व चम, की उपधा के का का लोप हो जाता है। शक्त विभक्तियों (सर्वनामस्थान) से पूर्व चम, की उपधा के का का लोप हो जाता है। शक्त विभक्तियों (सर्वनामस्थान) से पूर्व चम, की उपधा के का का लोप हो जाता है। शक्त विभक्तियों । वेद मे निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्र० ए० शम्, द्वि० क्षामां, द्याबा-क्षामां, २० क्षामं:, सुंनमं: (अ०)। तृ० ए० चमा, उमा, हिमा। पं० ए० चमः, उमः, उमः<sup>३८</sup>। प० ए० उमः, उम , दन् (अनु० ११४), च० दुमाम्। स० ए० चिमे।

११८. रेफान्त प्रातिपदिक—पचास से अधिक ऐसे रेफान्त प्रातिपदिक मिलते हैं जो घातुज माने जाते हैं। अधिकतर रेफान्त प्रातिपदिकों का अन्तिम रेफ इ या उ के पश्चात् आता है और केवल तीन रेफान्त

| दिव के रूपपाणि                                           | ने दिव की प्रातिपदिक       | मान कर प्रथ ए में         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>य ने</b> स्थान पर क्यी आदेश                           | रके थी रूप सिद्ध क         | ता है" और इल्दि           |
| विमस्तियों से पूर्व दिव् के ब                            | को अधादेश वरके ह           | अर धनाता ह <sup>ल</sup> । |
|                                                          | व् का सम्प्रमारण तथ        |                           |
| भक्षानल । देवें का हा                                    | व्यक्त सम्प्रमार्ण तय      | । अस्तराज नागर            |
| इन ने रूपों का व्याख्यान क                               | त्या हुः। मानमन            | तया लन्मा वर्ग            |
| विद्वानीं का सत समीबान क                                 | तीत होता 👭 निस             | क अनुसार दिव प्र          |
| तया धो परस्वर पूरक प्राति                                | पदिक माने जाते हैं र ।     | विदिक्त भाषा म ।३॰        |
| प्रायेण तथा छु नित्य पुर्न्स                             | बाते ६ और घो पु॰ १         | त्यास्ती मध्यूप           |
| होता है। जैकिक सम्कृत में                                | दिव् स्त्री॰ गें। ही प्रयु | क्ष किया जाता 📢           |
| भारतीय वैयाकरण धो को पृ                                  | वर् प्रातिपदिक मानते       | हें और स्त्रा में इस      |
| के स्प चलते हैं (देश टि०                                 | ११५)।                      |                           |
| दिय द्यातचाची                                            | से बने हुए निम्नलिबिट      | । इप उपल्य होने           |
| हैं जो अभिकाश में परस्पर प                               | एक है—                     |                           |
| धों की रूप-रचना वे व                                     | 4                          | on t                      |
| क्यो                                                     | दिव्                       | 10                        |
| प्रथ॰ ए॰ यौ , सम्बो॰ थौं '                               | 144                        | ž,                        |
| प्रथ+ द्विती+ द्वि+ धार्वा (२६                           | , ^                        | -                         |
| भग । द्वता । द्वर धावा (१६<br>वार ) वार्वी <sup>पर</sup> |                            | ×                         |
| प्रथ॰ व॰ चार्च (२२ नार)                                  | × /                        |                           |
| अवन्यन साथ (रर वार)                                      | अ॰ दो शर)                  |                           |
| द्विती • ए॰ चाम् <sup>वर</sup>                           | दिवस् (२१ बार)             | ×                         |
| द्विती॰ व॰ 🗙                                             | दिवं<br>दिवं               | धूर्य                     |
| <b>4. 4.</b> × × ×                                       | ादव<br>द्विवा दिवी         | ×                         |
| र्• ४० ×<br>र• ४० ×                                      | X                          | सुन्नि (१९ बार)           |
| यु•्य• ⊼<br>व•ए• ×                                       | ्र<br>द्विचे,              | X ×                       |
| प•प•स्मे (२ बार) सी-प                                    |                            | ×                         |
| प॰ ए॰ धो (४ वार)                                         | किय (वर बार)               |                           |
| स•ए• कविं (१२ बार)                                       | द्विव (११४ बार)            | ×                         |
| टिपणी—प्रयोग-धेरया वा निर्देश केन                        | उन्हरू से सम्बद्ध है।      | •                         |
|                                                          |                            |                           |

नामिकेप्रश्रदणम

424

[ ११६

१२०. शकारान्त प्रातिपविक चीदिय मापा में ६० में अधिक शकारान्त प्रातिपदिक मिलते हैं और श्रां पातुज हैं। इन में से ६ प्रातिपदिक एकाण् हैं और श्रेप समासों के उत्तरपर में आते हैं। शकारान्त प्रातिपरिक √दास् "जपामना करना", √दिस् "ओदेश करना" प्रमृति लगभग एक वर्जन धातुओं में यने छदन्त शब्द हैं और अस्ले √द्रम् "देराना" धातु में लगभग २० प्रातिपदिक यनते हैं। लगभग १० प्रातिपदिक पुँ० में प्रयुक्त होने हैं और पतिपय प्रातिपतिक विशेषणों से रूप में आते हैं। प्रथ० हिती॰ के कि व० में नपुँ० का श्रोई रूप नहीं मिलता है जो पुँ० तथा रशि॰ के र्षों में भिष्ठ हो नवला है। इस लिये नीनों लिक्तों में शकारान्त प्रातिपदिक स्त्री॰ में प्रयुक्त होते हैं। निश्नलियित एकाण् शकारान्त प्रातिपदिक स्त्री॰ में प्रयुक्त होते हैं। निश्नलियित एकाण् शकारान्त प्रातिपदिक स्त्री॰ में प्रयुक्त होते हैं। निश्नलियित एकाण् शकारान्त प्रातिपदिक स्त्री॰ में प्रयुक्त होते हैं। निश्नलियित एकाण् शकारान्त प्रातिपदिक स्त्री॰ में प्रयुक्त होते हैं। निश्नलियित एकाण् "उपानना", हत् "दिशा", विश् "अलंकार", प्रयु "विवाद", दिश् "वस्त्री या प्रजा", हत् "शक्ति"।

जकारान्त प्रातिपदिकों (अनु॰ १०८) की मांति मूल प्रकृति के अनुसार शकारान्त प्रातिपदिक भी दो वर्गों में विभक्त थिये जा सकते है—(१) पूर्वकालीन तालव्य श्वाले प्रातिपदिक और (२) उत्तरकालीन तालव्य श्वाले प्रातिपदिक और

परान्त में तथा भकारादि विभिक्तियों से पूर्व पूर्व कालीन तालस्य श्का द्वनता है, परन्तु दिश् "दिशा" तथा इश् "इष्टि" के श्का क् यनता है और म॰ य॰ के सु में पूर्व भी क्यनता है। म॰ य॰ के सु से पूर्व श्के मूर्धन्यत्य का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। उपलब्ध हपों के आधार पर विश् के रूप इस प्रकार बनेगे—

प्रथ० ए० विट् , द्वि० विद्यां, विशों, व० विदां:। हिती० ए० विशंम् ; द्वि० विद्यां, विशों, व० विदां:। ए० ए० विद्या ; व० विद्याः। च० ए० विद्यो; व० विद्याः।

चतुर्योऽघ्याय:

```
17
           क्रिको कर-पार्ट्न दिए को प्रातिपदिक मान कर प्रथ ए में
      के हैं हरून वर की करेंद्र बरहे थीं रूप सिद्ध करता है<sup>97</sup> और इन्नेर
      क्षण है। प्रतिकृति के संबंध के आद्या करके सु आहे सनाता हैं।
          देश कि हो दह स सम्बन्धरण तथा अग्रलाह सन स
     हर हे ही का साम्यान करता है<sup>45</sup>। मानमन तथा तम्मन प्रश्ते
     इर करण स्थाप प्रति होता है जिस के अनुसार दिव सु
     क अनुवार १६ व मान आत है है । वैदिक सचा में हिंद
अब को कम्म दूरक प्रानिपरिक सान आत है है । वैदिक सचा में हिंद
    न्त कर कुरियाई में जात है और थो हुं o तथा शी में मुख
    रूपर पा पुरुष करहत में हिचू रुपी॰ में ही प्रयुक्त किया जाता है।
    हरू है।
अपने है न्यूरव हो के पूचक प्रातिगदिक मानते हैं और हती में हा
   द्र शक्तीहै(हे दिन दर्भ)।
         रिंव कु त्वा धा से बने हुए निस्नलिखिन रूप तपण्य हैं।
   A S. S.A. B. B. ELENT GER E-
        हो हो होन्यमा के सम्बाध में देश अनुव १४०।
                            दिव
          क्षे, प्राची वी <sup>10</sup>, ×
                                                        ×
  ne ma fi eret (26
            er() वर्षीर
                                                       X
  हर । हार्च (६१ वार) दिव (ऋ॰ एक बार
                             ×
                          दिवंस् (२१ वार)
                                                       ×
 त्र के कार्यात
                          दिवं
           ×
                          द्विवा दिवा
                                                      ×
           ×
                                                     (१६ सार)
                                               षुभि
                          ×
           ×
                          दिवे.
                                                      ×
           x
          (१ बार) थीं थे द्विव (५० बार)
                                                      ×
इ सो (४ गर)
                         दिव (१८० बार से अधिक)
                                                     ×
      क्रविं (१२ बार)
                         द्विवि (११८ बार)
                                                     ×
                               से सम्बद्ध है।
```

वर्गाटक गाउँ वर्ग

[ 111

द्वार: (ऋ० १, १३०, ३)।

```
पं॰ ए॰ पुरः।
प॰ ए॰ पुरः; य॰ पुराम्।
स॰ ए॰ पुरि; य॰ पृष्ठे।
```

द्वार् के रूप—पारचात्य विद्वानों का मत है कि भशक्त विभक्तियों (असर्वनामस्थान) से पूर्व द्वार् का अशक्ताङ्ग दुर् यन जाता है। द्वार् के निम्नलिरित रूप मिन्नते हैं—

प्रय० ए० हाः (अ०); हि० द्वारो; व० द्वारेः, हुरेः (ऋ•१, १८८, ५)। द्विती० ए० द्वारेम् (अ०); द्वि• द्वारो; व० दुरेः (२४ वार),

स्वेर् के रूप—गार्चात्य विद्वानो का मत है कि च॰ ए॰ तथा प॰ ए॰ में स्वेर् का सूर् अह बन जाता है और निम्नलिग्नित रूप बनते हैं—

प्रथ० ए० स्वंर् (पाद्यात्य विद्वान्—सुर्शर् अ०)। च० ए० सुरे (ऋ० ४, ३, ८)। प० ए० स्रे: (ऋ० ८, ७२, ९७)<sup>४९</sup>, स्वंर् (ऋ० १, ६६, १०; १, ६९, ९०)।

स॰ ए॰ स्वंद् (५ बार; विभिक्तिलीप)।

११९. वकारान्त प्रातिपद्कि—पेदी ग्रं भगल दी प्रकारान्त प्रातिपदिक दिव् "ग्रुलोक" और दीव् "ग्रुलगीका" गर्भाः गिरुते हैं।

दीव्के कप--शः भी दीग में नेमल दी रूप मिलते हैं। च० ए० दीवे (ऋ० १०, २७, १७)। स० ए० दीवि (ऋ० ५, ८५, ८)।

इसी अर्थ में प्रयुक्त होने पाला प्रानियदिक शृ, दीव का पूरक कहा जा सकता है और अ॰ में उम में बेंग हुए निप्रलिखित रूप मिलते हैं—

हिती० ए० शुर्वम् (अ०७,५०,९)। च०ए० शुधे (अ०७,१०९,५)।

चतुर्योऽध्या"

प्राप्ति हों की उपचा में आ आता है और दा को उपचा में आ निजा है। रूपमम एक हर्जन रेपात प्राप्तिवृद्धि कुका है और रेप क्लेक है जिन में से अधिकतर समास है। वृतिप्य प्रक्षित्र रेपान प्राप्तिहिंह निप्रितिहरू

पुरु मातिपविष्य-िगर् स्ताना" (त्रः) तर वर्ष्यः", शुर् 'नाष्ण' मार्वाकिए द्वापमिथिन" मुख्नुद्र 'विश्ववी", शुन्दुर 'वर्मान', शुन्द्र 'वर्मान', शुन्द्र द्वा न होना हुआ '।

स्त्रीः मातिपविष्य-िगर् स्त्रीत" द्वार 'द्वार' 'द्वर 'द्वा वा गार', द्वा द्वा 'स्वाकि स्त्रीतिपदिष्य- स्त्रीत स्त्री

द्वर देगे ' आधिर 'शियल' अंदिकर 'आ'' छादन ', अमा द्वर पर में बुडिया होती हुई" । मर्पुक मातिपविक-—बाह जर्ज' रुबंद 'महावा'ग्य, वर्धद 'आपुष'। अर्बर, अर्थ्य, उपद—गद्याप्य विज्ञान सर्वद दिन' नतु वर्धद आपन 'गर्ड- नावा दुषद 'दल' 'गर्ड- को देशन्य मातिपदिक मोगी हैं। पराच पा० ८ २ ६८६० बहर वा कर्दन 'नद्यान्य मातिपदिक का रूप मानता ह, और कर्यद तथा दुषद वा मातिपदिक कमा वर्धक सथा मुख्य माना जाता है (के खन्न- १३० गा, विक

क्रमा अध्यक्ष प्राचन प्रयक्त शाना वाता है (वे क्रजुक १६० ग. १६० १०० व हत्यादि)। वयपादिमी—पनाल में तथा हनादि विश्लविक से पूर रेकान्त शातिसदिव में वयपा के इ.क का दांध हो जाना हैं यथा—शिद्द सा प्रयक्त प्राी पुरूषक मुश्लि। इ.का अविकार—संक्ष्य की विभक्ति हों पूर्व प्रातिपदिक का अन्तिम इ. अविकार रहता है<sup>12</sup> बचा—शिद्द वा स

ात । जनकार स्पें क आधार पर द्वार कस्प इस प्रकार बनील्य प्रधन पर पर किन दुर्ग, सुरी बन दुर्ग । दितीन पर प्रस्म , दिन दुर्ग, सुरी बन दुर्ग । एन प दुरा बन पृथ्वि । बन पर दुरे बन पूर्वि ।

```
पं०ए० पुरः।
प॰ए० पुरः; य० पुराम्।
स०ए० पुरि; न०पूर्धः।
```

हार् के रूप—पाःनात्य विज्ञानों का मत है कि भगक विभक्तियों (अमर्पनामस्थान) से पूर्व द्वार् का अगक्ताप्त दुर वन जाता है। हार् के निमलिसिन रूप मिलने है—

प्रय० ए० हाः (२०); कि० हारो; य० द्वारेः, हुरेः (२०१, १८८, ५)। द्विनी० ए० द्वारेम् (२०); द्वि॰ इत्तो; ए० दुरेः (२४ वार), द्वारेः (२०१, १३०,३)।

स्वेर् के रूप-याःचात्य विहानों का मत है कि च० ए० तथा प• ए• में स्वेर् का भूर अह यन जाता है और निमलियिन स्प यनते हैं-

प्रय॰ ए॰ स्वंर् (पात्चात्य विज्ञान—सुकंर् अ०)। च॰ ए॰ मुरे (ऋ॰ ४,३,८)। प॰ ए॰ म्रं: (ऋ॰ ८,७२,९७)<sup>४६</sup>, स्वंर् (ऋ॰ १,६६,९०,

स॰ ए॰ स्वंर् (५ वार, विमसिलीप)।

रेश्ट. **धकारान्त प्रातिपदिक—**चेदों में वेयल दो पकारान्त प्रातिपदिक हिन्
"शुलोक" और दीन् "शृतकीछा" स्त्री॰ मिलते हैं।

दीव् के कप—ऋ० में दीव् के केवल दो रूप मिलते है। च०ए० दीवे (ऋ०१०,२७,९७)। स०ए० दीवि (ऋ०५,८५,८)।

इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाला प्रातिपदिक धू, दीव् का पूरक कहा जा सकता है और अ॰ में उस से वेने हुए निम्नलिसित हप मिलते हैं—

द्विती० ए• धुर्वम् (अ०७,५•,९)। च०ए० धुवे (अ०७,१०९,५)।

चतुर्थोऽप्याय:

| 525 | नामि                                                                                                                                                                                                                   | <del>रे</del> प्रकरणम                            | 111                    |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
|     | दिव के रूप—गाणिनि दिव को आदिपदिक सान कर प्रय ए में<br>ब के स्थान पर की आदेश करके की रूप सिद्ध करता है <sup>ग</sup> और र <sup>प्पा</sup> र<br>विमक्तियों से पून दिन् के ब को उ आदेश करके बु शत बनाता हैं <sup>ग</sup> । |                                                  |                        |  |  |  |  |
|     | विमस्या स पूर्व दिव् के ब                                                                                                                                                                                              | को <b>उ</b> खरिश करके <b>धु</b> शह <sup>दन</sup> | ता६ ।                  |  |  |  |  |
|     | मैक्डानल दिव् को दा                                                                                                                                                                                                    | व् का सम्प्रसारम तथा अगान                        | ाइ स'न कें             |  |  |  |  |
|     | इन के रूपों का व्याख्यान कर                                                                                                                                                                                            | ता हे <sup>89</sup> ा प्रासमैन तथा छ             | न्तेन प्रसृत           |  |  |  |  |
|     | विद्वानों का मत समाचान प्रत                                                                                                                                                                                            | त हाता ह. जिस के अनुष                            | 是时知                    |  |  |  |  |
|     | तथा चो परस्पर परक प्रातिय                                                                                                                                                                                              | डिक साने जाते हैं <sup>ग्र</sup> । वैदिक र       | नपास दिव               |  |  |  |  |
|     | प्रायेग तथा च निन्य प॰ में                                                                                                                                                                                             | गत हैं और धो प• तया स्ती॰                        | . से प्रमुख            |  |  |  |  |
|     | होता है । लैक्डिसम्बत में                                                                                                                                                                                              | दिव स्ता॰ में ही प्रयक्त किया                    | জাৱা 🤻                 |  |  |  |  |
|     | मारत'य वैयाकरण चो स्त्रे पृष                                                                                                                                                                                           | ार् प्रातिपदिक मानते हैं। और <sup>प</sup>        | ह्यी÷ सं <b>द्</b> ष   |  |  |  |  |
|     | के स्प बराते हैं (दे॰ डि॰                                                                                                                                                                                              | २२५ ) ।                                          |                        |  |  |  |  |
|     | दिव् धुतवाधी                                                                                                                                                                                                           | से बने हुए निम्नतिसित रूप व                      | प्रस्था होते           |  |  |  |  |
|     | है जो अभिकान में परस्वर प                                                                                                                                                                                              | एक हैं—                                          |                        |  |  |  |  |
|     | धी द्य स्प-रचना के स                                                                                                                                                                                                   | क्ष्याय में दे≉ इत्तु॰ 19≇ ।                     |                        |  |  |  |  |
|     | चो                                                                                                                                                                                                                     | दिव्                                             | 9                      |  |  |  |  |
|     | प्रथ॰ ए॰ ची सम्बो॰ चौ                                                                                                                                                                                                  | ", x                                             | ×                      |  |  |  |  |
|     | प्रथ• द्विती• द्वि• धार्वा (२६                                                                                                                                                                                         |                                                  |                        |  |  |  |  |
|     | बार ) चर्बीर्य                                                                                                                                                                                                         | ×                                                | ×                      |  |  |  |  |
|     | प्रय• व॰ धार्व (२२ बार)                                                                                                                                                                                                |                                                  |                        |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                        | अ॰ नो बार)                                       | X                      |  |  |  |  |
|     | दिता• ए॰ चास् <sup>वर</sup>                                                                                                                                                                                            | दिवम् (२१ बार)                                   | ×<br>4 <sup>1</sup> ** |  |  |  |  |
|     | दिवी• व• 🔀                                                                                                                                                                                                             |                                                  | ×                      |  |  |  |  |
|     | व• ए• ×                                                                                                                                                                                                                | द्विवा दिवी                                      | (१६ बार)               |  |  |  |  |
|     | ₫• <b>ĕ•</b> X                                                                                                                                                                                                         |                                                  | X                      |  |  |  |  |
|     | च• ए• ×                                                                                                                                                                                                                | 134,                                             | ×                      |  |  |  |  |
|     | प• ए॰ थो (२ बार) चौ: १                                                                                                                                                                                                 | ादुव (५ बार)                                     |                        |  |  |  |  |
|     | प॰ ए॰ सा (४ शार)                                                                                                                                                                                                       | द्विव (१८० बार से अभिड)                          | Ÿ                      |  |  |  |  |

वदिश्र ध्याकरण

म॰ ए॰ चर्षि (१२ बार) द्विति (११८ बार) टिप्पणी—प्रयोग-सन्या वा निर्देश केवत ऋ॰ से सम्बद्ध है। ×

श्रिक. श्रांतापाल प्रांतिपदिक चेंदिक भाषा में ६० से अधिक शकारान्त प्रांतिपदिक मिलते हें और सभी धातुज हैं। इन में से ६ प्रांतिपदिक एकाच् हें और श्रेष समासों के उत्तरपद में आते है। शकारान्त प्रांतिपदिक √दाश् "उपासना करना", √दिश् "आदेश करना" प्रमृति लगभग एक दर्जन धातुओं से बने कृदन्त शब्द हैं और अकेले √दश् "देखना" धातु से लगभग २० प्रांतिपदिक बनते हैं। लगभग ४० प्रांतिपदिक पं∘ में, २० स्त्री० में तथा आधा दर्जन नपुं० में प्रयुक्त होते हैं और कितपथ प्रांतिपदिक विशेषणों के रूप में आते हैं। प्रथ० दिती० के द्वि० व० में नपुं० का कोई रूप नहीं मिलता है जो पुं० तथा स्त्री० के रूपों से भिन्न हो सकता हैं। इस लिये तीनों लिजों में शकारान्त प्रांतिपदिक स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं निम्नलियित एकाच् शकारान्त प्रांतिपदिक स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं —दिश् "दिशा", दाश् "उपासना", दश् "दृष्टि", नश् "रांत्रि", पश् "दृष्टि", पिश् "अलंकार", प्राश् "विवाद", विश् "वस्ती या प्रजा", वृश् "अङ्गलि"।

जकारान्त प्रातिपदिकों (अनु॰ १०८) की भाति मूल प्रकृति के अनुसार शकारान्त प्रातिपदिक भी दो वर्गी में विभक्त किये जा सकते हैं—(१) पूर्वकालीन तालव्य श्वाले प्रातिपदिक और (२) उत्तरकालीन तालव्य श्वाले प्रातिपदिक।

पदान्त में तथा भकारादि विभक्तियों से पूर्व पूर्वकालीन तालव्य म् का द्वनता है, परन्तु दिश् "दिशा" तथा दृश् "दृष्टि" के श्कृ का क् वनता है और स० व० के सु से पूर्व भी क्वनता है। स० व० के सु से पूर्व श्के मूर्धन्यत्व का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। उपलब्ध रूपों के आधार पर विश् के रूप इस प्रकार वनेंगे—

प्रय० ए० विट् ; द्वि॰ विशां, विशां; व॰ विशं:। द्विती॰ ए॰ विशंम् ; द्वि॰ विशां, विशां, व॰ विशं:। तृ॰ ए॰ विशां; व॰ विड्भि:। व॰ ए॰ विशो, व॰ विड्भाः।

चतुर्थोऽघ्याय:

मानिर प्रकरणम

प॰ ए॰ विशः य- ए- विग्र- व- विग्रास्।

म-ए- विशि , म- विश्व ।

विशेष-मृत्रेष्य, ईष्ट्र मृत्याच्या इत्यादि जिन समासी के उत्तरा में ना भाता है उन के प्रय॰ ए॰ के रूप में अन्त में रही वही हु हो बात है पाणिनि के अनुसार प्रथ॰ ए॰ को विमस्ति से पूर्व इन को तुन का लगा हो जनता है<sup>98</sup> वथा—कृतिक , दुवकू सुरक तथा अन्यारक। परि

उत्तरकारीन भाषा में यह प्रश्ति कम होती गई है और नात के श का क मिलता है, यथा-देरक् (म )। निज्ञतिसित गद्यारान्त शांतिपरिधे के रूप विश की भांति बनते हैं---

पुं प्रातिपदिक-स्पर तथा वि चत् ' ग्रहनर"। स्त्री । प्रातिपदिक-परः नष्टि " विपास् ' व्यास नदी"।

उपर्युच पान प्रातिपरिकों को छोड कर ग्रेव धर शकार?

प्रातिपदिकों का अभ्तिम स प्रथ+ ए॰ स+ व+ ( हु ) तथा भवाराहि

विमित्तियों से पूर्व बच्चम लग्ने में परिवत ही जाता है।

द्विष्ट्रि-रह्मा युलोक का स्पन्न करने बाला<sup>33</sup> यु॰ दे निम्नतिसित

रूप सिल्ते हैं---

प्रथ- ए॰ दिल्-स्प्रक् हि॰ दिल्-स्प्रतां व दिल्-स्प्रतां दिती । ए दिवि-स्पूर्णम् दि दिवि-स्पूरा । त् ए॰ दिकिन्स्यां ।

थ॰ ए॰ दिक्-स्पर्धे। प॰ ४० दिवि-स्प्रस ।

स॰ ए द्विदि-स्पृत्ति ।

पुराबका के रूप-पुरोद्या का त्रव- ए- पुरोद्या बनता है । भ • में पुरोका रूप दो बार मिलता है। दिवी • ए में इस म साधारण रूप पुरोळार्श्वम् बनता है।

१२१. पकारान्त प्रातिपदिक — √िंद्रप्डत्यां ि पकारान्त धातुओं से बेन हुए कुछ धातुज पकारान्त प्रातिपदिक द्विष् 'देय करने वान्या' इत्यादि मिलते हें और कुछ पकारान्त प्रातिपदिक ऐसे हैं जिन की व्युत्पित पूर्णतया निश्चित नहीं है। इष् ''अन्न' स्त्री॰, त्विष् ''आवेश, प्रकाश'' स्त्री॰, द्विष् ''द्वेय करने वाला या द्वेय'' स्त्री॰ पुं, िष् ''चोट'' स्त्री॰, द्वष् ''उवा'' स्त्री॰, प्रकृ ''तृति'' स्त्री॰, दुध्य् ''शृष्ट'' वि॰, इत्यादि पकारान्त प्रातिपदिक स्वतन्त्र रूप से मिलते हें। परन्तु बहुत से पकारान्त प्रातिपदिक ऐसे हें जो नमासों के उत्तरपद में आते हैं। ऐसे पकारान्त प्रातिपदिक प्रायेण √िंद्रप् 'देय करना'', √दृष् ''सींचना'', √सुष् ''चरान'', √ध्य् ''उत्साह दिखलाना'', √सृष् ''वर्षा करना'' इत्यादि धातुओं से बेने कुदन्त शब्द है।

रूप-रचना—प्रथ॰ ए॰ तथा स॰ य॰ (सु) की विभक्तियों से पूर्व उन प्रातिपदिकों का अन्तिम प् साधारणतया ट् मे परिणत हो जाता है और भकारादि विभक्तियों से पूर्व ऐसे ट् का ट् बन जाता है। द्विप् से मने हुए निन्नलिखित रूप मिलते है—

> प्रथ० ए॰ द्विट्; द्वि॰ द्विपां, व॰ द्विषः। द्विती॰ ए॰ द्विपंम्; द्वि॰ द्विपां, व॰ द्विषं (३९ वार), द्विषः (४ वार ऋ॰ में)।

तृ० ए० द्विपा, व• द्विड्सि.। च• ए० द्विषे। पं• प० ए० द्विपाः; प• व• द्विपास्।

चिद्रोप—दुध्य का प्रथ० ए० का रूप दुध्क् बनता है पि । पास्चात्य विद्वानों का मत है कि वेद में दुध्क् पद कि० वि० के रूप में प्रयुक्त होता है। अनक् "अनक्" (अ०२, १५, ७) पद का समाधान करने के लिये पाद्चात्य विद्वान् अनस् (अन्--अक्ष् "आख") प्रातिपदिक मान कर पदान्त में संयोगान्त ष् का लोप दिखलाते हैं पे।

**१२२. सकारान्त प्रातिपदिक**—वैदिकभाषा में चालीस से अधिक सकारान्त प्रातिपदिक मिलते हैं और इन में से अधिकतर कृदन्त शब्द हैं। परन्तु

## चतुर्थोऽध्यायः

| २४६        | नामिकप्रकरणम             | [ १२१ १२२ |             |              |
|------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| ~          |                          |           |             |              |
| कुछ सकारान | त प्रातिपदिक ऐसे हैं जिन | की        | व्युत्पत्ति | पूणतया निधित |

नहीं है। अविवार्यक्ष सवारान्त आतिपदिवों को स्परवना ने विचार है निम्नतिस्तित पांच वर्गों में विभक्त विचा जा सनता है— (१) नह अन्त वाले प्रातिपदिव (१) नमास अन्त वाले प्रातिपदिव (१) नह अन्त वाले प्रातिपदिक (४) उस अन्त वाले प्रातिपदिक (५) नमेव अन्त वाले प्रातिपदिक (४) उस अन्त वाले प्रातिपदिक (५) नमेव

-बास अन्त बाने इन्ह ऐसे पुरु तथा वि॰ प्रातिवरिक मिकी है जिल के अन्तिम अन् पर बदात रहता है, यथा--पुरुष 'ग्रावर' पुरु (तर- तथा अ॰) अप्तर 'क्माबील वि॰ (पर्य नर्वस 'क्मो गतु-)। अप्पुरस्स अप्तरा' तथा पुरुष वया है

## बर्दिक स्वास्त्रण

भकारादि विभक्तियों से पूर्व - अस का ओ वन जाता है (अनु० ५७); यथा---अपोंभिः। सम्बुद्धि मे उपधा-दीर्घत्व नहीं होता है।

नपुं प्रातिपदिक--अस अन्त वाले प्रमुख नपुं प्रातिपदिक ये हैं-क्षहंस् ''दु ख'', अर्थस् "अजन", अनस् "छकड़ा", अनेहस् "असपल", अन्धंस "अन्धकार तथा ओपधि", अपंस "कर्म", अपस् "कर्मशील" वि०, अपस् "सम्पत्ति तथा कर्म", अप्संस् "गुह्याङ्ग", अम्भंस ''जल", अर्यस ''धातु (लोहा )", अर्णस् ''रुधिर", अर्वस् "सहायता, अनुप्रह", आगेस् "पाप", आपेस् "धार्मिक कृत्य", उरेस् ''छाती'', ऊर्धस् ''आपीन", एनस् ''पाप'', ओकंस् ''निवास-स्थान", बोर्जस "वल', बोर्ह्स ''वहन-साधन", क्षोर्द्स ''जलौघ", चर्नस ''आनन्द'', चेर्तस ''चेतना, वृद्धि'', चक्षंस ''कान्ति'', छन्दंस ''छन्द'', जर्वस् ''शीघ्र-गति'', जर्हस् ''मार्ग'', जुर्वस् ''शीघ्रता'', तपंस "गर्मी", तमंस "अन्धकार", तरंस "शीघ्र-गति", तेजंस "तेज", दंसंस ''अद्भुत शक्ति या कर्म", दुर्वस ''उपासना'', द्विणस् "धन", द्वेषस् "द्वेष", नर्भस् "नभ", नर्मस् "नमस्कार", पक्षंस ''पक्ष'', पर्यस ''दुग्घ'', पार्जस् ''वल'', पार्थस् ''स्थान'', पीर्वस् "वर्वी", पेशस् "अलङ्कार", प्रयस् "उपभोग", भगेस् "तेज", मर्यस् "प्रसन्नता", महंस् "महत्ता", मृहस् "वड्ा", मृषंस् "युद्ध, घृणा", मेर्देस् "चर्ची", यश्चंस् "यश", रर्जस् "अन्तरिक्ष, लोक", रर्पस् ''चोट, रोग'', रभस् ''वल, साहस'', राधस् ''दान, अनुप्रह", रेक्णंस् "धन", रेत्तंस् "प्रस्नवण", रेपंस् "कलङ्क", रोधंस् "किनारा", वक्षंस् "छाती", वर्चस् "वाणी", वर्यस् "पक्षी, भोजन", वरिवस् ''स्थान'', वर्चस् ''तेज'', वर्षस् ''हप'', वासंस् ''वस्त्र'', वाहंस् "हवि.", वेर्दुस् "धन", वेर्पस् "कम्पन", ज्यचस् "विस्तार", शर्धेस् ''सेना, समूह्'', शर्वस् ''बल'', शिरस् ''सिर'', शेर्पस् ''सन्तित'', अर्वस् ''कीर्ति'', सद्स् ''स्थान'', सनस् ''प्राप्ति'', सरस् ''सरोवर'', सहस् "वल'', स्रोतंस् "जलधारा'', हरस् "ज्वाला'', हेर्ळस् "क्रोध, घृणा", हेर्षस् "शक्ति", द्वरंस् "कुटिलता"।

सर्पस् ''कर्म'' नपुं ० तथा अपस् ''कर्मशील'' पुं ० स्त्री ० वि ० के रप---

| 41144444   | 16.44 |    |                    | L       | ٠. | •    |   |
|------------|-------|----|--------------------|---------|----|------|---|
|            |       |    |                    |         |    |      | - |
| िक गरे हैं | जिल   | की | <b>ब्य</b> त्पत्ति | पर्णत्य | π  | निवि | r |

F 901 127

कुछ सकारान्त प्रातिपारिक एसे हैं जिन की ध्युत्वींत पूर्वतया निश्चन नहीं है। अविनार्यम्भ प्रान्ताप्ता प्रातिपरिकों को रूपस्वता के विचार के निग्नतिविद्यत पांच वर्षों में निगम्क किया जा सकता है – () श्वा अन्त सारे प्रातिपरिक (९) - अप्त सारे प्रातिपरिक (९) - इस अन्त सारे प्रातिपरिक (९) - अप्त सारे प्रातिपरिक ।

386

(क) -अस् अत् वाले प्रातिपविक- मह अत्त बाते ल्याम हमी प्रातिपदिक नपु॰ में प्रयुक्त होते हैं और इन के धातुमक भी कार पर उदात रहना है। परन्तु जब ऐस सकारान्त प्रातिपदिक हमार्ग के उत्तरपद में विशेषण के रूप में आति हैं तब नपु॰ के आतिरिक्त पु॰ तमा रिशे में भी दन के रूप बनते हैं यथा—मर्गद्ध "मव" जर्दु, परपु सु-मर्ग अच्छे मन बाना" रूपी॰ में भी दन के रूप बनते हैं यथा—मर्गद्ध "मव" क्यों मन बाना" नपु॰।
-मद्ध अन्त बाले उट ऐसे पु॰ तथा वि प्रातिपदि विशेषा

ह जिन के अन्तिम अच् पर बदात रहता हं यया—रुक्स 'राक्षसं'

पु॰ (अ॰ तथा अ ) अपस 'कमरील' हि॰ (परह नर्बंद्र 'कर्म' नपु॰)। अपसर अधारा' तथा उपस 'उपा' श्री प्रातिपदिक भी अपोरात है। कर परचना—गदु॰ क प्रय॰ तथा द्विती॰ धिमपियों के रुपों को छोड़ कर देव सक किमफियों में सीला लिड़ों के कर सक्या समाम बनत है। गदु कि प्रय तथा द्विती॰ एन में साधारण नियम के अधुनार किमफि (स) या शिप हो जाता है और दि॰ में हैं विमण्डि (पा ७ १ १९) प्रातिपदिक के साथ जुड़ जाती है। परत प्रयश्च तथा दिते के के हैं। विमण्डि (पा॰ ७ १, २०) देव पूर्व जा भी उपपा के कर के साथ न् (पा॰ ७ १, २०) देव पूर्व जा भी उपपा के कर के साथ न (पा॰ ७ १ ५०) सम्मूर) ओड़ कर का होया का विषया ताती है (पा॰ ६ १, ८) यथा—मार्च अनसी मनासि । प्री तथा श्री

## के म का दीच बन जाता है<sup>आ</sup> यथा—रुक्षा 'राह्मस", उुवा । विक ध्यापरण

में प्रय॰ ए॰ की विभक्ति से पूर्व वास अन्त वाले प्रातिपर्रिक की उपधी

भकारादि विभक्तियों से पूर्व - अस का ओ चन जाता है ( अनु० ५७); यथा—अवोभिः। सम्बुद्धि में उपधा-दीर्घत्व नहीं होता है।

नपुं प्रातिपदिक--- अम् अन्त वाले प्रमुख नपुं प्रातिपदिक ये हें--महंस "दु स", मझंस "अअन", मनंस "छकड़ा", अनेहस "असपन्न", अन्धंस् "अन्धकार तथा ओषि", भर्पस् "कर्म", अपम् "कर्मर्गाल" वि०, अप्तस् "मम्पत्ति तथा कर्म", श्रप्सस् "गुह्याङ्ग", अरमंस "जल", अयंस "घातु (लोहा )", अर्णम् "रुधिर", अर्वस् "सहायता, अनुष्रह", आगेस् "पाप", आपंस् "धार्मिक कृत्य", वरंस ''छाती'', ऊर्धम् ''आपीन", एनेम् ''पाप'', बोर्कस् ''निवास-स्थान", ब्रोजेस "वल", ब्रोहंस ''वहन-साधन", क्षोदंस ''जलौघ", चनेस ''आनन्द'', चेत्रेस ''चेतना, युद्धि'', चर्श्वस "कान्ति", उन्द्रेस ''छन्ट'', जर्वम् ''शीघ्र-गति'', जंहैस् ''मार्ग'', जुर्वस् ''गीघ्रता'', तपंस "गर्मी", तमंस "अन्धकार", तरंस "शीघ्र-गति", तेर्नस् "तेज", दंसंस् "अद्भुत शक्ति या कर्म", दुवंस् "उपासना", द्रविणस् "धन", द्वेषम् "द्वेष", नर्भस् "नभ", नर्मस् "नमस्कार", पक्षंस ''पक्ष'', पर्यम ''दुग्ध'', पार्जस् ''वल'', पार्थस् ''स्थान'', पीर्वम् "चर्वी", पेर्शस् "अलद्वार", प्रयंस् "उपभोग", भर्मस् "तेज", मर्यस् "प्रसन्नता", महंस् "महत्ता", मृहस् "यङ्ग", मृर्थस् "युद्ध, घृणा", मेर्दस् "चर्ची", यर्चस् "यश", रर्जस् "अन्तरिक्ष, लोक", रर्पस् ''चोट, रोग'', रभंस् ''वल, साहस'', रार्धम् ''टान, अनुप्रह'', रेक्णीस् "धन", रेतस् "प्रश्रवण", रेर्वस् "कलङ्क", रोर्धस् "किनारा", वक्षंस् "छाती", वर्चस् "वाणी", वर्यस् "पक्षी, भोजन", वरिवस् ''स्थान'', वर्चस् ''तेज'', वर्षस् ''हप'', वासंस् ''वस्त्र'', वाहंस् "हवि·", वेर्टस् "वन", वेर्पस् "कम्पन", स्यर्चस् "विस्तार", श्राधीस् "सेना, समृह", शर्वस् "बल", शिरस् "सिर", शेर्यस् ''सन्तित'', अर्वस् ''क्रीर्ति'', सद्स् ''स्थान'', सनस् ''प्राप्ति'', सरस् ''सरोवर'', सहस् ''वल'', स्रोतंस् ''जलधारा'', हरस् ''ज्वाला'', हेर्ळस् "क्रोध, घृणा", हेपस् "शक्ति", ह्वरंस् "कुटिलता"।

क्षपंस् "कर्म" नपुं ० तथा अपस् "कर्मशील" पुं ० स्त्री ० वि० के रूप-

चतुर्थोऽध्यायः

🖪 के उपलब्ध क्य इस प्रकार बनते हैं—

प्रय- ए- अर्थ अपा, द्वि- अर्थसी अपर्सा अपर्सी, य = अपासि, अपर्म ।

सर्व- । सम्बुद्धि

द्विगी । ए० अर्थ अपूर्वम् द्वि । तथा व । प्रथ । के सनान । तु - ए - वर्षता अवसां व - अवीधा अवीधि ।

य ए॰ अपंस अपने द्वि॰ अपांश्याम्

व॰ भर्पास्या, अपोर्श्व । पं- ए- जपंस, अपसं ।

प - दि - अपंती व - अपंतास्, श्रुपमीस् ।

म ० ए० अवंशि अपशि अ० अपस्य अपस्य ।

पिदोप-प्रय॰ दिती॰ ए॰ में बतिएयं नपुँ॰ प्रातिपदिकों की डपपा ६ व वा दीप रूप मिलता इ" यथा-देव-वंचा (बुहिं। का 1, v, v),

हि-यहाँ (थय ऋ॰ ३, ७१, ६) शीर पेंग्रा (प्रविशेष स

१९ १) गृत-वंका (सर्वा ला १०, ६१, १) कर्णलदा (हार्द अ. ५, ५, ४), विदय वर्षणा (शाम श ६, ७ १५) सूत्रको

(शर्म था॰ स॰ १८, ५४), विष्यां (छन्दे वा सं १५५), सुमर्ना (ते से॰ व ५, १, २)। येथे सब रूप हमाडी के उत्तरपर

में मिलते हैं और पाण्यात्य विद्वानों ने इस के लिये अनेह सप्तापान सुमाने हैं। एक मधाधान यह है कि पु॰ रूपों के प्रभाव से ऐसे रूप गु में आय हैं और दूबरा समाधान यह है कि ऐसे रूप बास्तव में भागाति

हैं और इन के अन्त में विसर्गे छत है। ये समाधान दिशानों के म्यीकाय नहीं है ।

पु॰ प्रातिपदिक---- - बस अन्त वाले अधिकतर पु॰ प्रातिपदिक विशेषण है।

-अस अन्त वाले प्रमुख पु - प्रातिपदिक वे हैं--अहिंरस (अपि का एक नाम) दर्भनस "गृथ" नोधस (एक ऋषि का नाम) ग्रुनस · यशस्त्री , बेचस "विधाना , ज्ञात-वेदस "प्राणियों को जानने वाला" (अप्र), प्रचंतल 'सावधान", दिशादंत 'शुनागक', सुप्रानंत

वर्षिक सामाज्य

"अन्छे मन वाला", भियस् "हर", परीणस् "प्रभूति", दुवस् "उपासक", तोशस् "वर्षक ?", सुनोर्षस् "संयुक्त" । अनेक पारचात्य विद्वान् चुन्द्रमंस् को चुन्द्र तथा मास् का समाम मानते हैं "।

विदोप-प्रथ॰ हि॰ में तोशस् की उपधा का दीर्घ हो जाता है; यथा-तोशासी ( ऋ० ८, ३८, २ )। ठुशनेस् ( एक ऋषि का नाम ), अनेुहस् ''अमपल्न" तथा पुरु-दंसंस् ''बहुत से अद्भुत कर्मी वाला'' के प्रथ• ए० में अह तथा विभक्ति के स् का छोप माना जाता है प; यथा— उशर्ना ( ग्र॰, तं॰ सं॰ ), अनेहा ( ग्र॰ १०, ६१, १२ ) । पुरुदंसी स्प हि॰ में अवस्य मिलता है (दे॰ ऋ॰ ७, ७३, १) जिसे प्रासमैन पुरुदंसं प्रातिपदिक का रूप मानता है। परन्तु प्रय॰ ए॰ में इम का कोई रूप उपलब्ध नहीं होता है। दिती । ए॰ में पुरुदंसम् (ऋ०, वा॰ सं॰ ) रूप मिलता है। स्वर्वस् "धनवान्" तथा स्वर्तवस् "खर्य शक्तिमान्" के प्रय॰ ए॰ के रूप कमशा स्ववान तथा स्वतंवान वनते हैं और च॰ व॰ में स्वतंत्रद्वयः (वा॰ सं॰ २४, १६) इप मिलता है<sup>९०</sup>। प्रय० व॰, द्विती॰ ए॰, द्विती॰ व॰, तृ॰ ए॰ इत्यादि अजादि विभक्तियों से पूर्व वेद में कतिपय प्रातिपदिकों के अन्तिम स् का लोप माना जाता है<sup>११</sup>; यथा—बेषस् का द्विती॰ ए॰ बेषाम् (ऋ॰ ९, २६, ३), मुहस् का दिती॰ ए॰ मुहाम् ; नवेंदुस् "ज्ञाता" का प्रथ० व० नवेंदाः ( ऋ० १, १६५, १३ ), सजीपस् का प्रय० व० सजीवाः; अिंद्रस् का प्रय० व० अिंद्राः ( ऋ० १, ८३, ४)। सर्वनामस्थान ( Strong cases ) से पूर्व <u>उक्थ</u>शस् "स्तोत्र कहने वाला" की उपधा के अ का दीर्घ वन जाता है (२, यथा-उन्थ्रशासम् (१९० १०, १०७, ६), उपथ्रशासी ( ऋ० २, ३९, १); उपथ्रशासी: ( ऋ० ४, २, १६)। परन्तु पपा॰ में सर्वत्र उपधादीर्घ का अभाव दिखलाया गया है। इस लिये कतिपय विद्वान् इसे छान्दसदीर्घत्व मानते है।

स्त्री॰ प्रातिपदिक—स्त्री॰ में प्रयुक्त होने वाले प्रातिपदिक नपुं॰ तथा पुं॰ की तुलना में बहुत कम हैं। प्रमुख स्त्री॰ प्रातिपदिक ये हैं — आशस् "आशा", उपस् "उषा", अप्सुरस् 'अप्सरा", सुपुशस् "अच्छी प्रशार अन्यतः , ध्युरस् "उनने बाना" जुरसः 'बुशवा"; पूषा "रिदि"। स्त्रीः मं प्रयुक्त होने बाने अधिवतर प्रातिगरिक विध्यानक ( यहनीहि ) समास है वया—अनुषसः 'निष्करक्ष्ट', द्वर्ण-प्रदसः कर वे समान मृद्व" इत्यादि ।

जिरोप—स- स दिती॰ ए॰, प्रय॰ दिती दि॰ तथा प्रय॰ व॰ के हुउ स्पें हैं

प्रयत्त को उपधा स्पारं मिलना है यथा—पुर्धार्य (११ वर)

तथा पुर्धार्य (१३ वार) पुर्धार्य (१ वार) तथा पुर्वा (१९ वर)

पुर्धार्य (१४ वार) तथा पुर्धा (११ वार) तथा पुर्वा (१९ वर)

पुर्धार्य (१४ वार) तथा पुर्धा (१४ वार)। यद दुरगात में

स्वयं जपभारीभ्य वा सामाय दिवाग्या गया है। एक नार य ए से

प्रयादीभ्य नितात है यथा—पुर्धार्य (स १० १९ १९), पर्धा

पान पुर्धा । प्राथाय दिवाग हथ उपभारीभ्य के ग्री गयाय

(Metroal) मानने हैं था। स्वाराय दिवाग स्व प्रयत्त में तथा पुर्धा के त

स द वन जाता ह (दे सञ्च ०००) यथा—पुर्धा मिले

प्रयति (प्रा॰ १९३)।

प्रतिक्षा पाहसाय दिता स्व सुरुवाय (दिती ए॰) प्रयाद (दिती ए॰) प्रयाद (दिती ए॰)

पुरा (दिता प॰ ज॰ ०,४९,५) हमारि हसो में सातिगरिक के

आकारान्त प्रातिपश्चिक का करणना करते हैं<sup>1</sup>। (का) आस् अगन्त जाले प्रातिपदिक—काम अन्त नाले प्रातिपरिक बहुत मार्ने हैं। जानू 'जान को छोड़ कर अन्य प्रातिपरिकों के हर्ग बहुत कर प्रिन्दे हैं।

स् वा नोप मानने हैं १४, परता शासमैन अस्ति विद्वान इन हर्षों में

द्विती • ए • मासम् द्वि मार्सा व • <u>मा</u>स ।

तृ॰ ए॰ मासा, व॰ माद्धिः।

च• ए॰ मासे, व॰ माद्वय: (अ॰)।

पं॰ ए॰ मासः, व॰ मान्नवः (अ॰)।

प॰ ए॰ मासः; द्वि॰ मासोः, व॰ मासाम्।

स प ए मासि, द्वि मासो (अ॰, तै॰ सं॰); व॰ मास्सु (अ॰)।

विशोप—भकारादि विभक्तियों से पूर्व मास् का स्द्मे परिणत हो जाता है (दे॰ अनु॰ ७८)। पा॰ (६,१,६३) के मतानुसार, शस्प्रमृति विभक्तियों से पूर्व मास प्रातिपदिक का मास् वनता है। परन्तु आधुनिक विद्वानों के मतानुसार मास् प्रातिपदिक प्राचीनतर है और कालान्तर में मास ने इस का स्थान प्रहण कर लिया है।

स्त्री प्रातिपदिक-अज्ञांस् "ज्ञाति-हीन", कास् "खासी"।

चिशोप— वेदों में नासिकावाचक नस् तथा नास् से बने हुए हप मिलते हैं। ग्रासमैन ने अपने कोश में नस् तथा नासा प्रातिपदिक माने हैं। कतिपय विद्वान् नास् प्रातिपदिक को स्वीकार करके नस् को उस का अशक्ताझ (Weak stem) मानते हैं है । हिटने नस् प्रातिपदिक मान कर हपों का समाधान करता है । पा० ६, १, ६३ के अनुसार प्रातिपदिक शस्त्रमृति विभक्तियों से पूर्व नामिका के स्थान पर नस् आता है।

नपुं० प्रातिपद्कि—भास् "प्रकाश", मास् "मास" , क्षास् "मुख" । इन से बने हुए निम्नलिखित रुप मिलते हैं और तृ० ए० प्रसृति विभक्तियों मे मुखबाचक आसन् शब्द के रुप क्षास् तथा आस्प के रूपों के पूरक हैं —

प्रथ० ए० साः, साः।

तृ॰ ए॰ भासा, आसा, आसा।

च० ए० भाषे, आस्रे।

पं॰ ए॰ आसः, आसः।

स॰ ए॰ आसनि, आसन्।

(ग) -इस् अन्त वाले प्रातिपदिक— -इस् अन्त वाले अधिकतर प्राति-पदिक नर्पु॰ में मिलते हैं और विशेषणात्मक (बहुवीहि) समासों के प्रवार अल्ट्रात'', व्युरस् "ट्रमने बाना' प्रस्त 'द्रमाण', दूष्ण ''द्रिद' । स्त्री॰ में प्रयुष्ण होने वाले व्यवस्वद प्रातिग्रीहर विवेदण्यक (पदुर्वाहि) समास हैं चया-अनुष्त 'निव्यन्द्र', व्यर्ण-प्रस्त 'कर में गमाल पदुर्व'' ह्याहि।

पिरोप—स॰ स हिता॰ ए०, जय दिनी हि॰ ताया वध॰ व॰ हे हुन हमें से

उपा वी जवाग वा दाथ सिनना है यथा—उपार्नस् (११ वार)

तथा उपसंस्य (१३ वार) उपार्था (१ वार) तथा दुवर्श (१ वार),

उपार्स (१० वार) तथा उपसं (१० वार)। वार उपसं व देश

तश्य वच्याचीयाल वा असाव रिश्वनाया गया ह। एक वार व द व

उपार्थाण्य सितना है यथा—प्यार्थ (स १०, ११ १), पार्व

पां। उपसं । पान्यान्य विज्ञान इस उपपार्थाण्य से छान्य

(Metroal) आगन हैं। अनागरि विवारियों से प्र उपते हैं।

इ व जाता है (१० वड्ड ७०) यथा—उपते नी इ

उपति (१४० १६ ३)।

प्रपा (दिती॰ च॰ ऋ॰ ९, ४९, ५) हत्यादि रूपी में प्राक्षिपंति है स वा गोप मानते हैंग, पत्नु मानतेन प्रपति विद्वाद इन दर्पों में आवारान्त भातिपंत्रिक की करवाना करते हैंगे।
(छ) आब्द अन्त खरटे प्रातिपंतिक — क्याद अत वांत्र प्रातिपंतिक वहुत पांत्र हैं। मास मास" वांत्रीक कर अन्य प्रातिपंति है हैं।

वितिषय पास्थास्य वि ान् श्रास्थास् (द्विता ए ) हुवास् (द्विती ॰ ए ॰ ) जुरास् (द्विती ॰ ए ॰ ) श्रुप्सुरास् (द्विती ए )

बहुत थाहे हैं। मास माहा" का होड कर अध्य आंतरावस्थ के स्व बहुत कर मिर्ग्ल हैं। go प्रतिपदिक्क----प्रश्न यु आतिचरिक में हैं----नास 'काति' साम साई', यास 'गासक', जुदाल अच्छा दाता', जुसास सनदर्शल' हैं, सुभास अच्छा प्रवाद नामको बाला। सास से बने हुए विश्लीवित रूप मिर्ग्ल हैं----

प्रथ॰ ए मा द्वि॰ मार्सा व॰ मार्स। द्विती ए॰ मासम् द्वि॰ मार्सा व॰ मास। तृ० ए० सामा, य० सादिः।

च• ए॰ मासे; य॰ मान्नवः (अ॰)।

पं॰ ए॰ मासः; च॰ मासव ( २० )।

प॰ ए॰ मासः, हि॰ मासोः, व॰ मासाम्।

स॰ ए॰ मासि, दि॰ मासो (अ॰, तै॰ सं॰); य॰ मास्सु (अ॰)।

विद्योप—भरारादि विभक्तियों से पूर्व मास् का स् द्मे परिणत हो जाता है (हे॰ धनु॰ ७८)। पा॰ (६,१,६३) के मतानुसार, शस्प्रमृति विभक्तियों से पूर्व मास प्रातिपटिक का मान् वनता है। परन्तु आधुनिक विद्वानों के मतानुमार मास् प्रातिपदिक प्राचीनतर है और कालान्तर में मास ने इस का स्थान प्रहण कर लिया रि.।

स्त्री० प्रातिपदिक-अर्ज्ञांस् "शाति-हीन", कास् "खासी"।

चिद्रोप — वेदों में नासिकाचाचक नस् तथा नास् मे वने हुए हप मिलते हैं। श्रासमैन ने अपने कोश में नस् तथा नासा प्रातिपदिक माने हैं। कतिपय विद्वान् नास् प्रातिपदिक को स्वीकार वरके नस् को उस का अशक्ताङ्क (Weak stem) मानते हैं । हिटने नस् प्रातिपदिक मान कर रपों का समाधान करता है । पा० ६, १, ६३ के अनुसार शर्प्रमृति विभक्तियों से पूर्व नामिका के स्थान पर नस् आता है।

नपुं० प्रातिपदिक-भास् "प्रकाश", मास् "मास" , क्षास् "मुख"। इन से बने हुए निम्नलियित रूप मिलते हैं और तृ० ए० प्रमृति विभक्तियों में मुखबाचक आसन् शब्द के रूप कास् तथा आस्य के रूपों के पूरक हैं —

प्रथ० ए० साः, माः।

तृ॰ ए॰ भासा, आसा, आसा।

च० ए० भामे, आसे।

पे॰ ए॰ आसः, आसः।

स॰ ए॰ आसनि, आसन्।

चतुर्थोऽष्यायः

चत्तरपद में आने वाल करितव प्रानिगिद्द मुं॰ में प्रयुक्त होते हैं। केत भागित आसीवाद" तथा रव सिंवन् स्वय ज्वनिन" क रूप दर्ग-में बनते हैं। नामि बुगित्त का अन्तिम नृद्ध अवस्य का नार्द केंद्र √शास भाग्न की उपया के विशाद से बना हं तथागि नृद्ध अन्त कर शातिगदियों से एक दृश की उपया का अन्य गीय हो आता है दि दि० ७०) और अकारादि विभक्तियों से यूव स का द्वन जग है यथा—अव प्रज्ञामा अनुसामिं से यूव स का द्वन जग है यथा—अव प्रज्ञामा अनुसामिं हैं। अनुगीयुं (दि ४९)। व्य स्व

ञ्चाला वाण' जीव-वेहिंस ताजा वर्हिंगू वाला" इत्यादि। सकादि विभक्तियों स पृद प्रातिपदिक के अनिम स का व वन जाता है मध्यपित विभक्तियों से पृत्य स का द वन जाता है और ये च च में प्रातिपदिक के अनिम स का वृक्षीर दिसक्ति के के छ उँ वे वन जाता है वाया—प्रदण् ए जुक्त-नोंबिंग | दिती ए पुरुष्

ाँचियम् च व० कुर्यः-बिहिन्स् । मुद्दुः मातिपदिक--म्युक तपु० मातिपदिकः ये हें--भूवित ज्वारां कृतिप् 'करूना याव", प्रदेशः आच्छादन्यं प्रार्टितः मार्ग ज्योतितः प्रवादां, प्रतिकः चरा वा चर' व्यक्तिः मार्ग ग्रोचितः 'च्यापा' सुर्पितः विपरा ह्या भी हृदितः 'विवि

इ.स. ' बृद्धित यहित्य थान '। प्रय॰ द्विती॰ दि॰ तथा व॰ और द्विती॰ ए को छो र कर होय विभक्तियों में नर्गु॰ तथा यु॰ के रूप समान बनते हैं। उपलस्प रूपों के आपार पर ग्रीधिक नयु॰ के रूप इस प्रवास बनेंगे—

प्रय•द्विती॰ ए॰ क्रुपेकि व॰ क्रुविधि । ए॰ ए॰ क्रोवियां व॰ क्रोविधि । न० ए० शोचिषें; य० शोधिभ्यैः।
पं० प० ए० शोचिषेः; प० य० शोचिषीम्।
स० ए० शोचिषिः; य० शोचिष्यं।

(घ) - उस् अन्त वाले प्रातिपदिफ — - उस् अन्त वाले प्रातिपदिक अधिकतर नपुं॰ में प्रयुक्त होते हैं और बहुमीहि समासों के उत्तरपद में आने वाले अनेक नपुं॰ प्रातिपदिकों का प्रयोग पुं॰ में भी होता है। पुं॰ में कतिपय कुउन्त प्रातिपदिक भी मिलते हैं। यहुमीहि समासों के उत्तरपउ में आने वाले कुछ प्रातिपदिकों के हप स्त्री॰ में चलते हैं। षरंत्, चक्षुंत्, तपुंत्, वपुंत् ये चार नपुं॰ प्रातिपदिक पुं॰ विशेषणों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जुनुस् पुं॰ तथा नपुं॰ में आता है।

-उस् अन्त वाले प्रातिपदिकों के रूप मर्वधा -इस् भन्त नाले प्रातिपदिकों के सहग बनते हैं। अजादि विभक्ति तथा स॰ य॰ (सु) से पूर्व स् का प् घनता है और भकारादि विभक्तियों से पूर्व इस का र् यनता है। नपुं॰ प्रध॰ द्विती॰ दि॰ तथा य॰ और द्विती॰ ए॰ को छोड़ कर होप विभक्तियों से तीनों लिहों के रूप समान बनते हैं।

- पुं॰ प्रातिपदिक—प्रमुख पुं॰ प्रातिपदिक ये हैं—चक्कुंस् "देखने वाला" वि॰, वर्षुस् "सुन्दर" वि॰, बिदुस् "सावधान" (यह उकारान्त प्रातिपदिक भी हो सकता है), जनुस् "जन्म", तर्षुस् "गर्म" वि॰, बनुस् "उत्सुक" वि॰, नहुंस् "पड़ोसी", मर्नुस् "मनुष्य", जयुस् "विजयी"। -आर्युस् उत्तरपद वाले अनेक बहुनीहि समास पुं॰ में प्रयुक्त होते हें; यथा—दीर्घायुंस् "दीर्घ आयु वाला", श्वतार्युस् "सौ वर्ष की आयु वाला" इत्यादि।
- स्त्री शातिपदिक—स्त्री में निम्नलिखित दो विशेषण तथा चार बहुमीहि समास मिलते हैं—चक्षुंस् "देखने वाली", तपुंस् "गर्भ", अधीरचक्षुस्

उत्तरपर में आने बाउ विशय प्राणिगरिक पु॰ में प्रयुक्त हो है। देश भाषित 'आधीर्वार' तथा दश संधित स्वम ज्वण्नि' के दग सांश में बनते हैं। नदांश आणित का अन्तिम हुस प्रत्य का नहीं देश √सात पातु की उत्पाप के विकार स बना है। तथायि नह अन्तर्त कर

श्रातिपश्चिमें से स्पत्तान्य है। प्रय० ए० तथा स० व० में और मश्रापि विभक्तियों से पूर्व इस की उपभा का कक्ष्ण गिय हो जाता है (है है २ ७०) और भक्तारि विभक्तियों स पूर्व तक्षा है का जाते में या—अवन ए० साठी जाती में, आती पुं (है० ४१) । वर्ष का साभारत हैं जया—आसियंह, आसिर्थ आसिर्थ, जातिर्था,

पुo प्रातिपविक-पुं- में प्रायम बहुआहि समास से बने प्रातिपदिक है जिन के जसरपद में ज्योगित प्रोपिकत बहिंस स्थादि याद आते हैं वर्षा-प्रित-प्रायित सकता हुई ज्योगित बारां गुक्र-प्रायित 'वा

भुजन्भवायस नक्षणा हुइ ज्याव बारा गुजन्भावा प्याना बारा भुोव बहिस ताज बहिस बाला 'हवादि। अजादि विभक्तियाँ स पूब प्रातिपदिक के अनितम स ध दृष्णे जाता है भवादादि विभक्तियाँ से पूब स का द बन वाता है और

स॰ प॰ में प्रानिपरिच के श्रानिम स ता पू और विभोक्त के हु सा वै बन जाता है बचा—प्रय॰ ए॰ श्रुक्त-गोंचि : द्विती॰ ए पुक सोचियम, ज व दुन्दै बीहिन्य । गुणु प्रातिपदिक—प्रमुख नर्यु॰ श्रातिपरिच में हे—भूषित ज्वारों कृषिय 'कच्या मोस", हारिस श्रान्तवरने व्यक्ति सा

मातिपदिक—अमुझ नपुं० मातिपदिव ये हॅ—अधिंत जालं कृषिष् 'कच्चा मात', छदिस आन्छादन" छाँदी बाग क्योतिस प्रवाम', मुर्तिस परा बा घर स्थित मातं ग्रीमेका 'ज्या' सुर्वित मिथल हुआ घी हुवित 'प्रवि द्रम्य' कृष्टिस यहिल पाल'। अस दिली-द्रि-तमा व-और दिली ए को छोन्डर सं

प्रम दिवाँ- दि॰ तमा व॰ और दिनों ए को छो कर वन विमक्तियों में नपु॰ तथा पु॰ के रूप स्थान कनत है। उपराध स्पों के आधार पर प्रोधिका नपु॰ के रूप इस प्रवार वर्नये— प्रध॰ दिवाँ॰ ए॰ गोधि व ॰ गोधिनिं।

विक ब्याकरण

त्• ए शोवियां **ब**• <u>गो</u>विश्ली ।

च० ए० शोचिषे, व० शोचिभ्येः। ं पं० प० ए० शोचिषेः; प० व० शोचिषाम्। स० ए० शोचिषिः; व० शोचिष्पुं।

(घ) -उस् अन्त वाले प्रातिपदिक -उस् अन्त वाले प्रातिपदिक अधिकतर नपुं॰ में प्रयुक्त होते हैं और बहुबीहि समासों के उत्तरपद में अाने वाले अनेक नपुं॰ प्रातिपदिकों का प्रयोग पुं॰ में भी होता है। पुं॰ में कितपय कृदन्त प्रातिपदिक भी मिलते हैं। बहुबीहि समासों के उत्तरपद में आने वाले कुछ प्रातिपदिकों के रूप स्त्री॰ में चलते हैं। अरुस्, चर्चुस्, तपुंस्, वपुंस् ये चार नपुं॰ प्रातिपदिक पुं॰ विशेषणों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जुनुस् पुं॰ तथा नपुं॰ में आता है।

-उस् अन्त वाले प्रातिपदिकों के रूप सर्वथा -इस् अन्त वाले प्रातिपदिकों के सहश बनते हैं। अजादि विभक्ति तथा स० व० (सु) से पूर्व स् का ष् बनता है और भकारादि विभक्तियों से पूर्व इस का द् बनता है। नपुं० प्रथ० द्विती० द्वि० तथा व० और द्विती० ए० को छोड़ कर शेप विभक्तियों मे तीनों लिझों के रूप समान बनते हैं।

- स्वर-भेद --- नर्पु॰ के कृदन्त प्रातिपदिकों का उदात्त जुनुस् "जन्म" को छोड़ कर शेष सब में धातुसम्बन्धी अक्षर पर रहता है। नहुंस् तथा मनुंस् को छोड़ कर शेप पुं॰ प्रातिपदिकों का उदात्त प्रत्यय के अक्षर पर रहता है।
- पुं॰ प्रातिपदिक—प्रमुख पुं॰ प्रातिपदिक ये हैं—चर्छ्यंस् "देखने वाला" वि॰, वर्षुस् "सुन्दर" वि॰, विदुस् "सावधान" (यह उकारान्त प्रातिपदिक भी हो सकता है), जुनुस् "जन्म", वर्षुस् "गर्म" वि॰, वृनुस् "उत्सुक" वि॰, नहुंस् "पड़ोसी", मनुंस् "मनुष्य", जुयुस् "विजयी"। न्मार्थुस् उत्तरपद वाले अनेक बहुन्नीहि समास पुं॰ में प्रयुक्त होते हें, यथा—दीर्घार्थुस् "टीर्घ आयु वाला", श्रातार्थुस् "सौ वर्ष की आयु वाला" इत्यादि।
- स्त्री शितपदिक स्त्री में निम्नलिखित दो विशेषण तथा चार बहुनीहि समास मिलते हैं चधुंस "देखने वाली", तपुंस "गर्म", अघोरचधुस

"बह नहीं जिस की रहि पोर नहीं है", चित्रार्युत (बु-पां) 'सिंबर जीवनसचि सार्थे" हुदेर्चरात् (क्षेत्रि ऋ॰ १०, ९५ ६) "सरेसर में प्रतिविभित व", सोर्बयुत्त "सार्वे में आहति मार्गि"।

नपु० प्रासिपदिष—प्रमुख नपुँ० श्रासितिदिक वे हैं---करेस् पाद" बार्ड्य 'आयु', चर्चस् ओल", खुतुस् चन्न'' बर्डुस समी'' धड्ड 'धनुव', चरेस् 'ओड' बर्डुस 'यजन बर्ह्य'द का मंज'', बर्ड्य 'छद्रता'' चार्डुख आझा'', तरेस थेडुसा''।

ए० ए० चर्चपा य० चर्चार्स । व० ए० चर्चपे द्विक चर्चश्याम् , व० चर्चस्य ।

न ए० चन्नुय । द्वा चन्नुस्थान् ,ः व० चनुस्थः पं• ए० चन्नुषः ।

प॰ ए॰ चर्छ्य व॰ चर्छयास्। म॰ ए॰ चर्छ्यस्।

244

म• ए॰ चहुाय।

(इ) -ओस् अन्स घाले प्रातिपदिकः—दोस् "बाहु" तथा धान गयाया इन दो अर्जु प्रातिपदिकों के अन्त में -बोस मिलता है। चौत का मेजल प्रथ० ए० वा क्य मिलता है। इसलिये कठियम विद्वार दिंग अन्यस् मानते हैं। यद्यपि कतियस भारतीय ब्याक्त्यों में द्रीवर्ष के दीय

भव्यय भागत है। याप कारवर भारताय स्वाकरण में उपरेश भारिपदिक का भादेश माना राता है र तथाणि क्यट तथा भाइतिक विद्वार द्वीपर्य को दोस् का पूर्व मानत है र वोस् तथा डोवर् ते की हुए निभाविधित रूप वक्तक होते हैं—

प्रम-द्विती॰ ए दो (ऋ शत वा ) दि॰ दोषी (भीरी ) दोषणीं (अ॰ में स॰ ऐ॰ वा )। त॰ ए॰ दोष्णा (राजतरशिणी ४, ४८१) दि॰ दोम्पास (बा

स॰ २५,३) व॰ दोधि (मालविवासिमिर)। च॰ दि॰ द्रोपस्थाम् (तै॰ स ७ ३ १६,२)।

प॰ ए॰ द्रोक्ष्म (जल झा॰ ३,८३१७) द्वि दोष्णो (राज्यस्मिणी)। स॰ ए॰ दोष्ण (राजतरंगिणी), दोषणि-(अ॰ में अलुक् समास), य॰ दोःषु (भा० पुरा॰ १, १५, १६)।

१२३. हकारान्त प्रातिपदिक—वैदिक भाषा में लगभग ८० हकारान्त प्रातिपदिकों के स्प मिलते हैं। आठ एकाच् प्रातिपदिकों को छोड़ कर शेष सभी हकारान्त प्रातिपदिक समास हैं और अधिकतर समासों के उत्तरपद में √दुइ, √वइ तथा √सइ घातुओं से बने हुए कृदन्त स्प मिलते हैं। अकेले √सइ घातु के योग ने बनने वाले समासों की संख्या ३० से अधिक है। यद्यपि हकारान्त प्रातिपदिकों के रूप तीनों लिखों में मिलते हैं, तथापि नपुं० प्रातिपदिकों की संत्या अत्यत्प है। पुरुष्ट्इ "बहुत वाक्छित या बहुत जनो हारा वाक्छित" और मह "बड़ा" इन दो प्रातिपदिकों के रूप नपुं० में मिलते हैं।

पूर्वोक्त नियम (दे० अनु० २५, ७३) के अनुतार पदान्त में तथा झलादि विभक्ति से पूर्व पूर्वकालीन तालव्य ह् का क् और उत्तर-कालीन तालव्य ह् का घ् चनता है; यथा—तुरापाट् (प्रथ० ए०), पुरुह्पुक् (प्रथ० ए०)।

्रवह से बने हुए प्रातिपदिकों के लगभग सभी हपों में और √मह्
में बने हुए प्रातिपदिकों के कुछ हपों में इन की उपधा के झ का दीर्घ हो
जाता हैं भें, और उपधादीर्घत्व होने पर प्रय० ए० में और कही कही
अन्यत्र सह के स् का प् बन जाता है भें, यथा—ह्य्यवाट् (प्रथ० ए०),
ह्य्यवाहंम् (द्विती० ए०), वाहें (च० ए०), स्तापट् (प्रथ० ए०),
सात्रापाहंम् (द्विती० ए०), पृत्तनापाहंम् (द्विती० ए०), परन्तु
सादासहंम् (द्विती० ए०)। परन्तु पदपाठ में √वह से बने हुए
प्रातिपदिकों के सन हपों का उपधादीर्घत्व (वाह्-) दिखलाया गया है,
जबिक √सह से बने हुए प्रातिपदिकों के हपों की उपधा का अच् (प्रथ०
ए० को छोड़ कर) सर्वत्र हस्व (सह-) दिरालाया गया है।

मैक्डानल का यह मत पूर्णतया प्राह्म नही है कि -वह तथा -सह जिन समासों के उत्तरपद में आते हैं उन समास-प्रातिपदिकों में शक्ताङ्ग ( Strong stem ) तथा अशक्ताङ्ग ( Weak stem ) का भेद होता है

| <b>३५४</b> | नामिकप्रकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ ११                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            | 'बह स्त्री जिम की दृष्टि धार नहीं है" बिजायुंस (कुमां)<br>जीवनशक्ति वानी", हृदेर्कपुत (श्रीण जा॰ ३० ९५ ६)<br>में प्रतिविध्वत <sup>27</sup> शोर्वपुत गायों की आहति वाली"।                                                                                                                                                                                                                    | ' विचित्र<br>'सरोवर             |
| नपु० !     | मतिपदिच प्रमुख नयु॰ प्रातिपदिक ये हैं स्वरंस जारं<br>आयु" चर्चस आस्व", जुनुस पत्म" वर्षुस गर्मी<br>'पयुं'' परंसू चीड" वर्षुस 'वक्त यनुबंद हा सक्<br>सुद्दरता' प्रार्मुस् काला नरेस केवता"।                                                                                                                                                                                                  | चतुत्<br>वर्तुन                 |
|            | ज्यपन्त्रभ वर्षों के आधार पर चर्छन के हप इस प्रशार नरेंगे<br>प्रभ दिती। एक चर्चे दि क्छानी च वर्ष्मृष ।<br>एक एक चर्चेचा क चर्चार्थि ।<br>च व एक चर्चेचा व व्यक्तियाम् व क चर्चार्थव ।<br>च व एक चर्चेच ।<br>च व एक चर्चेच ।<br>च व एक चर्चेच ।<br>स व एक चर्चेच ।                                                                                                                          |                                 |
| s<br>f     | -जीम अन्त बाले प्रातिपदिक्-दोन "शहु तथा<br>करवाण इन दो नर्च- प्रातिपदिकों के अन्त में आस मिळता है।<br>इन केफ प्रथ- ए- का कर मिळता है। इसल्वि क्षतित्व विद्या-<br>क्षत्यय मानते हैं। यथाप क्लिप्य भारतीय व्यावस्था में द्वोपन्द वे<br>तिपिदिक का आदश साना गवा है" तथापि केपट समा भाअ<br>बेदान द्वोपन्द को शेस का पुरू मानते हैं । योस्, तथा द्वीपन्द के<br>ए निक्षतिक्षित कप उदल भ होते हैं— | योस<br>इसे<br>दोष<br>निक<br>बने |
| ą<br>T     | भ किती ए सो (ऋ व्यात ता ) द्वित सोपी (कीसि /<br>द्वेसपी (क कै क्स के ता )<br>• ए सोग्या (ताक कि का के ता )<br>• ए सोग्या (ताक कि स्वाक कि का कि का कि<br>• कि देप, है) च चोर्कि (साल्वियामिका)।<br>• कि दोपम्योम (ते स्त क ह १६२)।<br>• ए दोख्य (ता ना कि क्, ८३ २०)<br>दि दोष्यो (सम्बद्धिती।)                                                                                             |                                 |

स॰ ए० दोष्ण (राजतरंगिणी), दोषणि- (अ० में अलुक् समास); व० दोःषु (भा० पुरा० १, १५, १६)।

१२३. हकारान्त प्रातिपदिक—वैदिक भाषा में लगभग ८० हकारान्त प्रातिपदिकों के रूप मिलते हैं। आठ एकाच् प्रातिपदिकों को छोड़ कर शेष सभी हकारान्त प्रातिपदिक समास हैं और अधिकतर समासों के उत्तरपद में √द्वृद्द , √वृद्द तथा √सद्द धातुओं से बने हुए कृदन्त रूप मिलते हैं। अकेले √सद्द धातु के योग से बनने वाले समासों की संख्या ३० से अधिक है। यद्यपि हकारान्त प्रातिपदिकों के रूप तीनो लिक्कों में मिलते हैं, तथापि नपुं० प्रातिपदिकों की संख्या अत्यत्प है। पुरुस्पृद्द "बहुत बाल्छत या बहुत जनो द्वारा बाल्छित" और मद्द "बड़ा" इन दो प्रातिपदिकों के रूप नपुं० में मिलते हैं।

पूर्वोक्त नियम (दे० अनु० २५, ७३) के अनुसार पदान्त में तथा झलादि विभक्ति से पूर्व पूर्वकालीन तालव्य ह् का ढ् और उत्तर-कालीन तालव्य ह् का घ् वनता है, यथा—तुराषाट् (प्रथ० ए०), पुरुस्पृक् (प्रथ० ए०)।

्रवह से बने हुए प्रातिपदिकों के लगभग सभी रूपों में और √सह से बने हुए प्रातिपदिकों के कुछ रूपों में इन की उपधा के झ का दीर्घ हो जाता है<sup>93</sup>, और उपधादीर्घत्व होने पर प्रथ० ए० में और कहीं कही अन्यत्र सह के स् का प् वन जाता है<sup>93</sup>, यथा—हुन्युवाट् (प्रथ० ए०), हुन्युवाहंम् (द्विती० ए०), बाहें (च० ए०), स्त्रापाट् (प्रथ० ए०), स्त्रापाहंम् (द्विती० ए०), पृत्नाषाहंम् (द्विती० ए०), परन्तु स्त्रापाहंम् (द्विती० ए०)। परन्तु पदपाठ में √वह से बने हुए प्रातिपदिकों के सब रूपों का उपधादीर्घत्व (बाह्-) दिखलाया गया है, जबिक √सह से बने हुए प्रातिपदिकों के रूपों की उपधा का अच् (प्रय० ए० को छोड़ कर) सर्वत्र हस्व (सह-) दिखलाया गया है।

मैक्डानल का यह मत पूर्णतया ग्राह्म नहीं है कि -बह् तथा -सह् जिन समासों के उत्तरपद में आते हैं उन समाय-प्रातिपदिकों में शक्ताङ्ग (Strong stem) तथा अञक्ताङ्ग (Weak stem) का भेट होता है

#### वरिक व्याक्टन

क्ष्मच द्राचिक् शोधक तथा खरिश्रक बनना है। पु॰ प्रातिपदिक--प्रमुख पु॰ त्रातिपदिक ये हैं--वाह "बहन करने बाता" सह् शतुओं को जातने वाला" असाधाह अधान करने बाता." दिख्यान्साह सर को वर्धीन करन वाला" <u>सत</u>ासाह स<sup>ला</sup> अर्धन करने वाला <u>पृत्तना</u>-साद 'शत्रु-सेना को अधान करने वाला र्षा-सङ् रथ को सीनिने बाला" गोदुङ् 'याय का दोहल करने बाता",

(दे॰ सनु॰ ०२) यथा— उत्तर्द् , गोहुद तथा अभिदृह दा प्र

प॰ प॰ ए॰ सुद्द प॰ व॰ सुद्दान्। स॰ ए॰ सुद्धि व॰ चुद्धु। √वर्, √दुर् √मुह् इत्यादि दकारादि धादुओं स वन इकारान्त प्रातिपरिकों का यातुमम्ब थी द् प्रय॰ ए॰ में भू बन जाता ह

डिता- ए॰ पु॰ स्त्री- सार्दम् द्वि-पुं- स्त्रा- साद्वी नपु मुद्दी व ॰ पु॰ सद्द", सुद्द व ॰ स्त्री॰ सर्द्दी। त्र• ए॰ सहा। म-ए- सद्दे व-प्रदश्य।

मैक्डानल द्वारा प्रदर्शित सब् के रूप प्रथ॰ सथा सन्शेषन ए॰ पु॰ रत्री॰ बाद्े डि॰ पु॰ रत्री साही, साही द्रि नपु॰ सही व॰ पुं॰ स्त्री॰ साई।

मिलता है सवा—मासर्वम बिस्वामर्वम (दिती ए ) सुन्नामा ( व ॰ ए ॰ )। अन एव उच सिद्धान्त क आधार पर प्रेडहानक हारा प्रदर्शित सह् प्रातिपदिक के अयोजिखित स्प पूर्णनवा साधा गाँ किये जा सकते<sup>94</sup>, क्योंकि वैदिक वाष्म्य में सह के बन सब ह**ी** ध अस्तिल नहीं है और केवल व्रक्तेक रूप मिलते हैं—

और सबनामस्थान (Strong cases) से पूर्व -बर् तथा ना कै उपथा का व दीथ हो जाता है<sup>95</sup>। बस्तुनः इन मातिपदिशे के विपन में शकाह तथा अशकाह का सिदान्त लागू नहीं किया जा सकता क्यें कि ऋतिपय रूपों में सर्वनाम-स्यान (Strong cases) में पूर उत्तराद्यन का अभाव और अधर्वनामम्यान ( Weak cases ) से पूत्र उपवार्ट व

माविक प्रकरणम

उशर्दह् "उत्सुकता से जलता हुआ", अभिद्रुह् "द्रोह करने वाला", हुन्य-वाह् "हिव का वहन करने वाला (अग्नि)", हुन्द्र-वाह् "इन्द्र का वहन करने वाला"।

- विशोष—पा० के अनुसार श्वेतचह "इन्द्र" का प्रथ० ए० इवेतवाः वनता है (दे० टि० ५३)। पा० ३, २, ७१ पर महाभाष्य के अनुसार इस के अन्य रूप इवेतवाही, श्वेतवाहः, श्वेतवीभ्याम्, इवेतवीभः दिखलाये गये हैं। परन्तु इन रूपों के वैदिक उदाहरण मृग्य हैं।
- स्प्रीं प्रातिपदिक—प्रमुख स्त्री प्रातिपदिक ये हैं—जुष्णिह् (एक छन्द का नाम), गुह् "छिपने का स्थान", दुह् "शत्रु राक्षस" (इस के कुछ प्रयोग पुं के प्रतीत होते हैं), नह् "वन्धन", निह् "हनन करने वाली 2", मिह् "धुन्ध, वर्षा", रुह् "अङ्कुर", स्वुर्दुह् "अमृत का दोहन करने वाली", जुपानह "जूती", प्रीणह् "घरा", मनोमुह् "मन को मुग्ध करने वाली", प्रासह "शक्ति"। सुरह् प्रातिपदिक के विषय में देखिये अनु० ३०%।
- विशेष—प्रथ० ए० तथा स० व० में नह के ह् का त् वन जाता है और भकारादि विभक्तियों से पूर्व इस का ह् द् में परिणत हो जाता है उर्दं यथा—उपानत् (वैखा० गृ० स्०), च० व० नद्भ्यः (ऋ० १०, ६०,६); प्रीणत् (तै० आ० ५, १,१) ''स्थान-विशेष का नाम'', उपानद्भ्याम् (ला० औ०)।

मह् प्रातिपदिक के रूप—मह् "महान्, शक्तिशाली" विशेषण के रूप तीनों लिहों में बनते हैं और पुं॰ तथा नपुं॰ में कहीं-कही अकारान्त प्रातिपदिक मुद्द के रूप भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। स्त्री॰ में प्रायेण मह् का मुद्दी बन जाता है और ऋ॰ में मुद्दी से बने हुए बहुत से रूप मिलते हैं। धीरे-धीरे मह् प्रातिपदिक का हास होता गया और उत्तरकालीन भाषा में यह प्रातिपदिक छप्तप्राय हो गया। मह् के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० द्वि॰ मुही (ऋ॰ १, १२१, ११)<sup>७९</sup>; य० <u>मुह: (पुं०)।</u> द्विती० द्वि॰ मुही (ऋ॰ ६, ६८, ३)<sup>७९</sup>, य॰ मुह: (पु॰)।



(२) असवनामस्थान वा अगण निमित्तेयाँ (Weak cases) हे पूर्व होने वाले विद्यार (३) अगल लडादि निमक्तियाँ से पूर्व सर्गन्न ह स्वतिक वसल्याल या धारमक्षक धह (Weakest case) में होने वाले विकार (दे॰ धनु ० १०१)। उपर्युक्त वर्गीन्नरण के अनुसार जिन प्रातिपदिकों के अह में वेजल मर्वनामस्थान से पूर्व विकार होता है उन के दो प्रकार के अह (जाकाह तथा अञ्चल्लाह) चनते है। इस लिये उन्हें ह्रयह्मप्रातिपदिक कह सकते हैं। जिन प्रातिपदिकों के तीन प्रकार के अह (शक्ताह, अशक्ताह तथा अत्यशक्ताह) चनते हैं उन्हें व्यह्मप्रातिपदिक कह सकते हैं। इपहाप्रातिपदिकों के कृष्ट उदाहरण अधिकार्यक्ष हलन्त प्रातिपदिकों के पर्णन में भी प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु यहां पर उन का वर्णन पूर्णतया गीण है।

# द्वचङ्गप्रातिपदिक

जिन प्रातिपदिकों के अन्त में -श्रत् (पा॰ शत्), -वत्, -मत्, -इन्, या -यत् (पा॰ ईयसुन्) आए उन के अफ्र में शक्त तथा श्रयक्त का भेद दृष्टिगोचर होता है।

- १२५. -अत् (शतः) अन्त वाले प्रातिपदिक— ऐसे प्रातिपदिकों के अन्त में -अत् (पा॰ शतः) इन्प्रत्यय आता है और इन के रूप केवल पु॰ तथा नपुं॰ में यनते हैं। स्त्री॰ में ऐसे प्रातिपदिकों के आगे स्त्रीत्व-पाचक हैं (पा॰ टीप्) प्रत्यय जोड़ कर ईकारान्त प्रातिपदिकों के समान रूप बनाये जाते हैं। प्रथ॰ तथा द्विती॰ को छोड़ कर शप सब विभक्तियों में पुं॰ तथा नपुं॰ के रूप सर्वया समान बनते हैं।
- राक्ताङ्ग की विशोपता—सर्वनामस्थान से पूर्व शक्ताङ्ग की उपधा के आगे न् आगम जोड़ दिया जाता हरि॰; यथा—अदत् का द्विती॰ ए॰ अदन्तम्। अशक्त विभक्तियों से पूर्व प्रातिपदिक के अङ्ग में कोई विकार नहीं होता है; यथा—स॰ व॰ अदस्क्षे।
- स्वरवैशिष्ट्य-जिन प्रातिपिकों के प्रत्ययसम्बन्धी अन्तिम अच् पर उदात्त रहता है उन का उदात्त असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों के अच् पर चला जाता है; यथा-अदत् का तृ॰ ए॰ अद्ता । उपलब्ध स्पें के आधार पर अदत् के रूप इस प्रकार वर्नेगे-

अटत् "भक्षण करता हुआ" के पुं॰ रूप प्रथ॰ ए॰ अदन् : हि॰ अदन्ता, अदन्ती; ब॰ अदन्ती:।

| 744 | नामिकअकरमभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | तु प - मुद्दा (स्ती - नर्पु - )।<br>च - ए - मुद्दे (पु - स्ती - नपु - )।<br>प - ए - सुद्द (पु - नपु - )।<br>प - ए - सुद्द (पु - नपु - ) स मुद्दास (पु - )।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <ul><li>प. निकार्यङ्ग इलन्त प्रातिपदिक</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | पदायि अविकासक्ष हलन्ता प्रातिशिद्शों के सणन में<br>विकासक हलन्ता प्रातिशिद्शों के रूपों शामीण विवेचन<br>तथापि यद्दी पर छन विकासक्ष हन्न्त प्रतिशिद्धों के रूपे<br>विवेचन बाण्डतीय नदीं है। अन एक यहाँ पदा प्रातिश्विक्त के रूपे<br>प्रतिभिद्धों के रूपों का पुरुष्कृ विवेचन विद्या जाया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भानवान ६<br>वा विस्तृत्र<br>वासम्बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (জ) | विशासक हरण्या आतियदिकों का वर्गाकरण- हण्या आतियदिनों को यो सुरस नेशियों में विश्वक हिंदू है(१) में विश्वास हरण्या आतियदिन नित्र के अत्र है(१) में विश्वास हरण्या आतियदिन नित्र के अत्र हिंदार आपका निकसी का अनुनरण बरते हैं याना- अर्थ, -शान, हन् वस (पा॰ इयस्त) बस तथा वाले मारियिण्य (१) व निश्वास हरण्या आतियदिन हैं होंगे वार्ष विश्वस निश्वास हरण्या आतियदिन हैं होंगे वार्ष विश्वस निश्वस हरण्या अत्र आतियदिन हैं हांगे वार्ष विश्वस निश्वस हरण्या अत्र आतियदिन हैं हांगे वार्ष विश्वस निश्वस हरण्या अत्र आतियदिन हैं हांगे वार्ष विश्वस विश्वस स्थास हरण्या निश्वस है हांगी वार्ष विश्वस विश्वस स्थास वर्गा है हांगी वार्ष अर्थी में प्रथमस्य हान वार्ष विश्वस वे ही हांगी वार्ष अर्थी में प्रथमस्य हान वार्ष विश्वस वे ही हांगी वार्ष अर्थी में प्रथमस्य हान वार्ष विश्वस वे ही हांगी वार्ष अर्थी में प्रथमस्य हान वार्ष विश्वस वे ही हांगी वार्ष का वार्ष हिमार निश्वस व्यापार सम्बाह (Strot हां वार्ष का वार्ष हो (Weak storm) मा अल्प्स हो हांगी वार्ष विश्वस (१) आत्र का अर्थाप विश्वस विश्वस हो हांगी वार्ष विश्वस (१) आत्र का अर्थाप विश्वस हो हांगी वार्ष विश्वस (१) आत्र का अर्थाप विश्वस हो हांगी वार्ष विश्वस (१) आत्र का अर्थाप विश्वस हो हांगी वार्ष विश्वस (१) आत्र का अर्थाप विश्वस हो हांगी वार्ष विश्वस (१) आत्र का अर्थाप विश्वस हो हांगी वार्ष विश्वस (१) आत्र का अर्थाप विश्वस हो हांगी वार्ष विश्वस हो हांगी वार्ष विश्वस हा हांगी वार्ष विश्वस हा हांगी वार्ष विश्वस हो हांगी वार्ष विश्वस हा हांगी वार्ष वार् | में होने बड़ि<br>आहा वाद ।<br>आहा अता के आह में<br>को का है और<br>अहा हुई ।<br>में का बहुन<br>मार्ग का का में<br>मार्ग का का में<br>मार्ग का का मार्ग<br>मार्ग का मार्ग का मार्ग<br>मार्ग का मार्ग का मार्ग<br>मार्ग का मार्ग का मार्ग का मार्ग का मार्ग<br>मार्ग का मार्ग का मार् |

नासिकप्रकरणम

224

#### वदिक व्याकरण

या अत्यशक्त अद्ग (Weakest case) में होने वाले विकार (दे॰ अनु० १०१)। उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार जिन प्रातिपदिकों के अफ्न में केवल सर्वनामस्थान से पूर्व विकार होता है उन के दो प्रकार के अफ्न (शक्ताफ्त तथा अशक्ताक्त) वनते हैं। इस लिये उन्हें द्ववद्गप्रातिपदिक कह सकते हैं। जिन प्रातिपदिकों के तीन प्रकार के अक्त (शक्ताफ्त, अशक्ताक्त तथा अत्यशक्ताक्त) वनते हैं उन्हें ज्यक्षप्रातिपदिकों के सकते हैं। द्वयक्षप्रातिपदिकों के कुछ उदाहरण अविकार्यक्ष हलन्त प्रातिपदिकों के वर्णन में भी प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु वहा पर उन का वर्णन पूर्णतया गौण है।

### द्रचङ्गप्रातिपादिक

जिन प्रातिपदिकों के अन्त में -अत् (पा॰ शतृ), -वत्, -मत्, -इन्, या -यस् (पा॰ ईयसुन्) आए उन के अज्ञ में शक्त तथा अशक्त का भेद दृष्टिगोचर होता है।

- १२५. -अत् ( शतः ) अन्त वाले प्रातिपदिक— ऐसे प्रातिपदिकों के अन्त मं -अतः (पा० शतः ) इत्प्रत्यय आता है और इन के रूप केवल पु० तथा नपुं० में वनते हैं। स्त्री० में ऐसे प्रातिपदिकों के आगे स्त्रीत्व-वाचक हैं (पा० डीप्) प्रत्यय जोड़ कर ईकारान्त प्रातिपदिकों के समान रूप बनाये जाते हैं। प्रथ० तथा द्विती० को छोड़ कर शेप सब विभक्तियों में पुं० तथा नपुं० के रूप सर्वथा समान बनते है।
- शक्ताङ्ग की विशोपता—सर्वनामस्थान से पूर्व शक्ताङ्ग की उपधा के आगे न् आगम जोड़ दिया जाता है दे , यथा—अदत् का द्विती । ए अदन्तम् । अशक्त विभक्तियों से पूर्व प्रातिपदिक के अङ्ग में कोई विकार नहीं होता है; यथा—स । व । अदर्ख ।
- स्चरवैशिष्ट्य—जिन प्रातिपिदकों के प्रत्ययसम्बन्धी अन्तिम अन् पर उदात रहता है उन का उदात असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों के अच् पर चला जाता है; यथा—अदित का तृ॰ ए॰ अद्वता। उपलब्ध हपों के आधार पर अदित के रूप इस प्रकार वर्नेगे—

अदत् "भक्षण करता हुआ" के पुं॰ रूप प्रथ॰ ए॰ अदन् ; द्वि॰ अदन्ता, अदन्ती, ब॰ अदन्ते.। सम्बो॰ ए॰ अर्दन् दि॰ अर्दन्ता, अर्दन्ती, व अर्दन्ता। द्विती॰ ए॰ अ्तुचर्चस् द्वि॰ अद्गता, अद्गती, व॰ अद्गत।

तुः ए० भुद्रवा च० भुद्रति । यः ए० भुद्रवा च० भुद्रति । यः ए० भुद्रवे, द्वि- भुद्रदुष्यीम् च० भुद्रदृष्यी ।

प- ए॰ शुद्रत, हि॰ शुद्रदृश्याम् य॰ शुद्रदृश्यः पै॰ ए॰ शुद्रत, य॰ शुद्रदृश्ये ।

प• ए॰ अद्भा दि॰ अद्भी म॰ अद्भाम।

स• ए• अद्वति य= अदस्युं।

प्रम द्विती । ए॰ अूश्व द्वि अुद्ती व अुनित।

अन्य शायन्त प्रातिपदिक--जिन मातिपदिशों के रण अवत् के वहा नती हैं वन में से प्रच प्रमृद्ध प्रातिपदिश य हैं--आयंत, हुच्छर, कृषत्र

द्विष्यतः शत् (√हर) सत् (√शत्) जात् (√श) जनमंत्र, होदेत (√हर्) सुन्वर (√स), गुण्डर (√स)

भत् अन्त वाले यिव प्रातिपदियः —कृदव दर्यः", पूर्व बृद्धः, रात्रे "भगवासान" हत्वादि विशेषणी के ह्य भी द्वी प्रधा कते हैं। वारवाख विद्यानी चा मत है कि मुल्त से विशेषण भी वाचत प्रातार्थक वे परन्ता वाचान्तर में इन के बतु विषयक वर्ष वा नीय हो ग्या।

थे परन्त नानान्सर में इन के शत विषयक अर्थ ना नीप ही स्वा।

सहा क रूप—नारवाल विक्रानों न मतातुनार मून्त मुख्य मे

√मह (मून √मह) भाग्न से नाना हुआ शनत प्रतिसंकि ना

परन्त इस के स्पों ने इन विनेषता आ गई। सर्वनानस्थान के सा मुस्स

परम्प इस करणा म द्वावश्यता आ गई। स्वतामस्था पर्यास्त्री भी उपमा मा का तीय हो आता हैं। स्वतः सम्ब्रास्त्र से अपनार्थित नहीं होगा है। स्वतः के निक्षार्शिकत पुकस्य सिल्म हैं — प्रप∙ एक स्वतान् दिक स्वतः नी सहार्थों स्वस्तार्था निती एक स्वतान्त्र दिक स्वतः स्वतां स्वस्तार्थे स्वस्तार्था

ए॰ ए॰ मुद्दुल व॰ मुद्दुल । च॰ ए॰ मुद्दुले द्वि॰ मुद्दुस्थीम् च॰ मुद्दुस्थी।

प॰ ए॰ मुद्दत । ष॰ ए॰ मुद्दत य॰ मुद्दताम्।

स॰ ए॰ मृद्धि य॰ मृद्धाम्

#### षदिक ध्याकरण

भवेत् के स्थ-शाह्मणीं तथा विगतीं में प्रयुक्त भवेत् "आप" के रूप भी मुद्दत् की भाति बनते हैं। परन्तु शहन्त भवेत् "होते हुए" (शह ) हे रूप सर्वथा अर्दत् की भीति बनते हैं।

अपवाद—धातु के अभ्यम्स ( हित्वयुक्त Reduplicated ) स्प से बने इए दानन्त प्रातिपदिकों के अह में सर्वनामम्यान ने पूर्व भी कोई विकार नहीं होता हैं', यथा— 🗸 भी ''ढरना'' में बने विभ्यंत् का प्रथ० ए० पुं० भी विभ्यंत् ही होगा। इसी प्रकार 🗸 दा ने बने द्वंत् के निम्नलिसित रूप बनेते हैं—

प्रथ० ए० पुं॰ नपुं॰ दर्दतः। द्विती॰ ए॰ पुं॰ दर्दतम्, च॰ पुं॰ दर्दतः। रोप विमक्तियों में इस के रूप अदत् की मांति धनते है।

√जागृ, √शास् इत्यादि कतिपय सम्यस्तसंशक धातुओं के शतन्त प्रातिपदिसों (जाप्रंव, शासंव) के रूप भी दित्ययुक्त शत्रन्त प्रातिपदिक दर्वत् इत्यादि की भाति बनते हैं<sup>८६</sup>। इस प्रकार के अविकार्यक्त तकारान्त प्रातिपदिकों के लिये देशिये श्रनु० ११०।

१२६. -मत्, -चत् अन्त चाले प्रातिपदिक—जिन प्रातिपदिकों के अन्त में तिद्धित प्रस्य -मत् या -चत् (पा॰ मतुप्) आता है उन के शक्ताक की उपधा के आगे न् आगम जोड़ दिया जाता है (टि॰ ८०) और प्रय॰ ए॰ पुं॰ में उपधा का क दीर्घ हो जाता है (टि॰ ५६)। सम्बुद्धि में -मत् तथा -चत् के अन्तिम त् का म् (पा॰ 'रु') बन जाता है ''; यथा—मार्चुमः (मानुमत्), मर्रुत्व (मुरुत्वंत्)। इन प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं॰ तथा नर्पु॰ में बनते हैं। परन्तु स्त्री॰ में इन के आगे हैं प्रस्य जोड़ कर ईकारान्त प्रातिपदिकों के समान रूप बनाये जाते है। गोमंत् ''गायों से सम्पन्न'' पुं॰ प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर बनाये गये हैं—

प्रय॰ ए॰ गोर्मान् ; (द्वि॰ गोर्मन्ता, गोर्मन्तो), (ब॰ गोर्मन्तः)। (सम्बो॰ ए॰ गोर्मः)।

```
नानिकप्रकरणम् [१२१
```

सम्बो• ए॰ अर्दन्, दि॰ अद्ता, अर्दन्ती य॰ अर्दन्त । द्विती॰ ए॰ अ्दर्तन्त्र द्वि॰ अर्दन्ती, अर्दन्ती य॰ अर्दन्त । सु॰ ए॰ अुद्ता य॰ अ्दर्ति ।

च०ए० जुदुते दि० शुद्दस्याम् व० सुद्दस्यं। पं•ए० अदुनः व० शुद्दस्यं।

पॅ॰ए॰ अट्टन, य॰ अप्टर्स्य । प॰ए॰ अट्टन डि॰अट्टतो य॰ अट्टतास् ।

स॰ ए॰ अद्रति थ॰ अद्रश्ये ।

250

प्रम• द्विती॰ ए॰ अद्भव दि॰ अद्भवी य॰ अदित।

भ य राजन्त प्रातिपविक--जिन शांतिपदिनों के हप अवत् के सर्व बनने ह

वन में से कुछ प्रमुख प्रातिगदिक ये हैं—अर्थन, दूब्छद कुरण कुरत (√हा) कुरिक्यम अन्त (√हा), सद (√श्रम्) जानत (√हा)

पांचाव्य विद्वानों का मत ह कि मूल्त वे विश्ववंग भी वानल शांवर्षी के परमुत्त वालानार में इन के गुनु विषयक अर्थ का लेश हो गया।

सहत् वः रूप—गारवाल विश्वों के सवातुशार एकत हुत्य भी

√सड् (मूल √सक्) धादु से बना हुआ। बानत झातिपरि चा
परन्तु इस के रूपों स दुन विशेषता आ गर्स। सर्गनास्थान के पूर सुर्थः
भी अपया का व्यर्थिय हो बाता है व्यरक्क सम्प्रदे में उपयोग्यर

पु॰ ए॰ महता, व॰ महिति। व॰ ए॰ महते द्रि॰ महद्स्योग् व॰ महद्स्ये। प॰ ए॰ सहता।

वरु ए॰ सुदुता व॰ सुदुवास्।

स॰ ए॰ सुद्वति व॰ महस्सुं।

वदिक व्याकरण

-इनन्त प्रातिपदिको के उपलब्ध रूपों के आधार पर दुस्तिन् "हाथीं" पुं॰ के रूप इस प्रकार वनेंगे—

प्रथ॰ ए॰ हुस्ती (ऋ॰), द्वि॰ हुस्तिनी, हुस्तिनी; य॰ हुस्तिनी: (ऋ॰)।

सम्बो॰ ए० हस्तिन्।

द्विती॰ ए॰ हुस्तिनम्, द्वि॰ हुस्तिनां, हुस्तिनीं,

व॰ हस्तिनीः (वा॰ सं॰)।

तृ॰ ए॰ हुस्तिनां, द्वि॰ हुस्तिभ्याम् , व॰ हुस्तिभीः ( ऋ॰ )।

च० ए० हुस्तिने, द्वि० हुस्तिभ्याम् ; व० हुस्तिभ्यः (अ०, वा॰ सं०)।

पं० ए० हुस्तिनः।

प॰ ए० हुस्तिन ; द्वि० हुस्तिनों., व० हुस्तिनाम ।

स॰ ए॰ हस्तिनी; दि॰ हस्तिनी; य॰ हस्तिपुं (अ॰)।

विशोध—पाणिनि पथिन प्रातिपदिक मान कर पथिभ्याम, पथिभिः इलादि हपों का समाधान करता है, परन्तु पाइनाल विद्वान इकारान्त पृथि प्रातिपदिक मान कर ऐसे स्पो का समाधान करते है (दे॰ अनु॰ १३९ ग)। पृथि से त्रने हुए पृथर्य (तै॰ सं॰ ५, ७, २, ३), पृथिभिः (ऋ॰ इलादि), पृथीनाम् (ऋ॰ इलादि) तथा पृथिषुं वैदिक रूप मिलते हैं।

नपुं० प्रातिपदिकों के रूप—नपुं० में केवल निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते है—

> प्रथ० ए० अर्नामि "न झुक्ते वाला", <u>उभया-ह</u>स्ति "दोनों हाथो से भरने वाला", त्<u>सारि</u> "ग्रप्त", <u>पत</u>ित्र "पालों वाला", बाजि "बलगूर्ण", <u>राक</u>ल्येषि "क्षीर का इच्छक"।

तृ॰ ए॰ कीरिणां "स्तुति करते हुए द्वारा"।

ष॰ ए॰ <u>प्रहो</u>षिर्णः ''आहुति देते हुए का''। सु<u>ग</u>न्धिनौ प्रसृति कतिपय रप मन्दिग्ध हैं।

२२८. (क) -यस् अन्त वाले प्रातिपदिक—तुल्नावाचक ईयस् या यस प्रत्यय (दे० अनु० १९६ क) से वने हुए<sup>८९</sup> प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं•

| द्विती • ए • गोर्म तम् व • गोर्म ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तृ∙ए॰ गोर्मवा व०गोर्मदि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| च॰ ए॰ गोर्मते च॰ (गोर्मद्श्य)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प॰ए॰ ग्रोमेत व०गोमैताम् (अ०)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स•ए• गोर्मति य• (गोर्मरसु)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रय- तथा दिती। विश्वित्यों को होड़ कर श्रेष धार विश्वित्यों<br>में पुन सथा नहां के रूप सक्या समान बनते हैं। प्रथा दिती ए में<br>बहुत से नशुं- कर मिरुते हैं पर हा इन के कि में नहां का रूप<br>उपादरण नहीं मिरुता है। वर्ष भू पूजवित्य तथा ९ ६६, ११, ११,<br>सभा पुसुमानिक (अट-९ ९०५) स्था मिरुते हैं नहां कहां<br>इन के उथानी जेवन को हहां कर पूजवित्य समुमानिक इस होनार<br>करता है। |
| -वल् अन्त वाले प्रातिपदिवों के रूप भी गोमंद की <sup>शित</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

नाधिकप्रकरणम

[ १२)

CIG

बनते हैं।

-इन्द्र अस्त बाले प्राश्चिपदिक—किन प्रतिपदिकों के अन्त में इर्ष अता हैं कि माने गुरू असे उपत्र भ होते हैं और न्यु में इर्ष हर्द से भी कम न्हमक प्रतिपदिकों के स्व प्रियोग्य होते हैं। हमी में दूर के अभी में कोड कर क्यारा तर च बना दिना जाता है, या — जुनिस् अपनी ते सम्पन्न वा हमी- अदिवास नता है। या ए ई में न्हमक प्रतिपदिकों जो नप्या का है यो हो जाता हैं। ये ए ई में न्हमक प्रतिपदिकों जो नप्या का है यो हो जाता हैं में ता हमीर असितान में का जो हो जाता हैं " में तथा हमीर विभिन्न में से पूर्व भी असितान में हान हो जाता हैं (दि ४०)। यह सम्बद्धि में असितान में होने यह से स्वीत्य होता हैं (दि ४०)। यह सम्बद्धि में असितान में होने यह होता हो तहीं हैं स्वार—प्रतिद्र हम

घारण बरने बाला"। स्यर-पैशिष्ट्य-लगभग सभा श्वनक ज्ञातिग्रदिकों के जनितम अप् पर उराण रहता है और सम्बोधनवर्जित किसी भी रूप में उदाल अपने स्वा<sup>त है</sup> विचित्रत नहीं होता है।

वदिक श्याकरण

-इनन्त प्रातिपदिकों के उपरुब्ध रूपों के आधार पर हुस्तिन् "हाथी" पुं॰ के रूप इस प्रकार वर्नेगे—

प्रथ॰ ए॰ हुस्ती (ऋ॰), द्वि॰ ट्रस्तिनी, हुस्तिनी; व॰ हस्तिनी: (ऋ॰)।

सम्बो॰ ए॰ हस्तिन्।

द्विती • ए॰ दुस्तिनम्, द्वि • दुस्तिनां, हृस्तिनों;

व हस्तिनं (वा सं )।

तृ॰ ए॰ हुस्तिनां, द्वि॰ हुस्तिभ्यामः व॰ हुस्तिभिः ( ऋ॰ )।

च॰ ए॰ हुस्तिनें, द्वि॰ हुस्तिम्याम् ; व॰ हुस्तिभ्यः (अ॰, वा॰ सं॰)।

पं० ए० हुस्तिनः।

प॰ ए॰ हुस्तिनं , द्वि॰ हुस्तिनों , व॰ हुस्तिनाम ।

स॰ ए॰ हुस्तिनि, द्वि॰ हुस्तिनी; य॰ हुस्तिपुं (अ॰)।

विशोष—पाणिन पथिन प्रातिपदिक मान कर पथिभ्याम, पथिभिः इलादि ह्यों का समाधान करता है, परन्तु पाइनाल विद्वान इकारान्त पृथि प्रातिपदिक मान कर ऐसे ह्यो का समाधान करते हैं (दे॰ अनु॰ १३९ ग)। पृथि से बने हुए पृथर्थ (तै॰ सं॰ ५, ७, २, ३), पृथिभिः (ऋ॰ इलादि), पृथीनाम् (ऋ॰ इलादि) तथा पृथिषुं वैदिक हम मिलते हैं।

नपुं॰ प्रातिपदिकों के रूप-नपुं॰ में केवल निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं-

> प्रथ० ए० अर्नामि "न झुकने वाला', <u>उभया-ह</u>ुस्ति "दोनों हाथो से भरने वाला", त्<u>सारि</u> "गुप्त", पुतुन्नि "पार्खो वाला", बुाजि "बलपूर्ण", <u>शुक्त</u>ब्येषि "क्षौर का इच्छुक"।

तृ॰ ए॰ कीरिणां "स्तुति करते हुए द्वारा"।

प्र० ए० <u>प्रहोषि</u>र्णः ''आहुति देते हुए का''। सु<u>ग</u>न्धिनां प्रभृति कतिपय रप मन्दिग्ध हैं।

१२८. (क) -यस् अन्त चाले प्रातिपदिक—तुल्नावाचक ईयस् या यस् प्रत्यय (दे० अनु० ३९६ क) से वने हुए<sup>(१)</sup> प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं• ए॰ ए॰ मोमंति व॰ (मोमंख)।
प्रथ॰ तथा द्विती॰ विमक्तिमें भारोड वर शेप तब विमक्ति में पु॰ तथा तपु॰ वे व्यवस्था तथान वनते हैं। प्रथ जिमें ए में बहुत से महु॰ वर्ष सिक्त हैं पराहु इब के द्वि में महु का की

बहुत से खु॰ रूप विस्ते हैं पर हुन के दि में पर विद्यादारण नहीं सिन्दा है। य॰ में धुण्यांनित (स र ९६) पर स्थापना प्रमुमा ति (सड॰ ९००९) रूप सिन्दे हें वस्तु दारा हुन के उपपादीर्थल को हटा वर पुतर्कति तथा ब्रुग्ना है रूप सीका करता है।

करता है । -वन्त अन्त वाले प्रातिपन्शिं के रूप भी गोर्मद हो भींदे बनते हैं ।

रेश च्या आता थारियादिक-िन प्रतियदिक के कार्य में देर आता है के प्राचित्र पुरु में वयतन्य होते हैं और नमु में एक हर्के स भी धम च्याच्य प्रतिवदिशों के स्वय दिशायाद होते हैं। होते में दर्ष के आगे ह लोड कर इचारा त रूप बना दिशा पाता है, यथा — अस्ति क्ष्मी से सम्मान का हरी- अधिकारी बाना है। प्रय पुरु दे देशकों से सम्मान का हरी- अधिकारी बाना है। प्रय पुरु दे देशका प्रतिवद्यालया है। प्रय पुरु युक्त में तथा हमी विभिन्नों में पूर्व भी अस्तिम स्व हुआ हो आता है (दि ४०)। सब्द सम्मुद्धि में लानियम मुक्त को प्रतिहास हैं व्यय-व्यविद्ध हम

सम्बद्धि में जिनाम ज् वा कोच नहीं होता है<sup>64</sup> सथा—वितर्ध <sup>87</sup> पारण वरते वाला"। स्यर-पेशिष्ट्य—रूपमान वाली हुवन्त प्रातिपरिद्धों क जनितम अन् वर वर्गत रहता है और सम्बोधनवर्शित हिसी भी रुप में बदात अपने स्थान के

पविक व्याकरण

विचलित नहीं होता है।

-इनन्त प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर हुस्तिन् "हाथी" पुं॰ के रूप इस प्रकार बनेगे---

प्रय० ए० हुस्ती (ऋ०), द्वि० हुस्तिनी, हुस्तिनी, व० हुस्तिनी: (ऋ०)।

सम्बो॰ ए० हस्तिन्।

द्विती॰ ए॰ हुस्तिनम्, द्वि॰ हुस्तिना, हुस्तिनी,

व० हुस्तिने (वा० स०)।

तृ॰ ए॰ हुस्तिनां; द्वि॰ हुस्तिभ्याम : व॰ हुस्तिभीः (ऋ॰)।
च॰ ए॰ हुस्तिनें, द्वि॰ हुस्तिभ्याम ; व॰ हुस्तिभीः (अ॰, वा॰ सं॰)।
पं॰ ए॰ हुस्तिनेः।

प॰ ए॰ हुस्तिनी, दि॰ हुस्तिनी, य॰ हुस्तिनीम्।

स॰ ए॰ हुस्तिनिं, द्वि॰ हुस्तिनों ; व॰ हुस्तिपुं (अ॰)।

विशेष—पाणिनि पथिन् प्रातिपदिक मान कर पथिभ्याम्, पथिभिः इलादि ह्यों का समाधान करता है, परन्तु पाञ्चाल विद्वान् इकारान्त पृथि प्रातिपदिक मान कर ऐसे स्पो का समाधान करते है (दे॰ अनु॰ १२९ ग)। पृथि से बने हुए पृथर्य (तै॰ सं॰ ५, ७, २, ३), पृथिभिः (ऋ॰ इलादि), पृथीनाम् (ऋ॰ इलादि) तथा पृथिषुं वैदिक ह्य मिलते हैं।

नपुं प्रातिपदिकों के रूप-नपुं में केवल निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते है-

> प्रथ० ए॰ अर्नामि "न झुकने वाला", <u>उभया</u>-हुस्ति "दोनों हाथों से भरने वाला", स्मारि "गुप्त", पुतुत्रि "पांखों वाला",

वाजि "बलपूर्ण", शुक्तल्येषि "क्षौर का इच्छुक"।
तृ॰ ए॰ कीरिणां "स्तुति करते हुए द्वारा"।

ष॰ ए॰ प्रहोषिणं ''आहुति देते हुए का"। सुगुन्धिना प्रसृति कतिपय रूप सन्दिग्ध हैं।

१२८. (क) -यस् अन्त वाले प्रातिपदिक-तुलनावाचक ईयस् या यस् प्रत्यय (दे॰ अनु॰ १९६ क) से वने हुए<sup>८९</sup> प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं॰

aaviicemm•

तथा नपु • में बनते हैं और स्वी • में ई प्रत्यय जोड कर इन्हें र्शात ह प्रातियदिक बना दिया जाता है यथा—प्रेर्थस प्रियतर'' इ. स्त्री मेर्यसी बनता है। सवनामस्यान से पूर्व यस अत वाले प्रात्यिर्दर्शे भी उपभा ना अपदीर्घ हो जाता है (टि॰ ८९) और इस के आगर् भागम जोडा जाता है ( दि॰ ८० )। परातु सम्बुद्धि में उपधारीर्घत नहीं होता ह । वहीं में इस का दिवधनात रूप नहीं मिल्ता ह और तु॰ च॰, प॰, स॰ वे य॰ का रूप भी उपलब्ध नहीं होता है।

स्वरविद्याप्ट्य--इस प्रवार के खगभग सभा प्रातपदिकों के आदि अब् पर उदात्त रहता है और किसी भा विशोक्ति 🖩 वह अपने स्थान स दिवन्ति नहीं होता है।

पु॰ में कनांयस् तथा अर्थस के रूप- यस अत वाल प्रारि पदिकों के उपज्रव्य रूपों के आधार पर कनीयस तथा श्रयंत करन इ में 💵 प्रवाद वंजेंगे----

प्रय० ए० कतीयान् श्रेयान्, व कनीयास, श्रेयास । दिती • ए • कर्नीयांसम् श्रेयांसम् य • कर्नीयस श्रेयंस । त• ए॰ कनीयसा श्रे**र्य**सा।

ष ॰ ए॰ कर्णांगसे श्रेयंस। प॰ प॰ ए॰ कर्भोबस क्षेत्रंस ।

स॰ ए॰ क्रजींगस्ति शेर्वस्ति।

नर्पुं॰ में कनीयस तथा श्रेयंस के रूप-मृ प्रवृति विभक्तियों में नपु • तथा प्र क रूप सर्वथा समान बनत हैं। मुत्य भेर निम्नलिखित क्यों में है-

प्रय॰ द्विती॰ ए कर्नीय धर्म न॰ कर्नीवासि अवासि ।

सम्बुद्धि - ५० वा रूप ज्याथ (ऋ ७,३२ २४) निरुष्य ही सम्बुद्धि में प्रयुक्त क्या गया है परन्तु कोजीय (ऋ १ १२,४) के विषय में मतभेद है। पाइनात्य विद्यान इसे सम्मुद्धि ना पु॰ हप मानत हैं जब कि सामण इसे द्विती ए नपु न क्य मानता है। मैक्डानत ने इन रूपों के आधार पर सम्बुद्धि में कनींच पु॰ हप की क्याना की हैं ।

प्रमुख प्रातिपदिक—प्रमुख प्रातिपदिक ये हे—प्रत्नीयस् "प्रजातर", क्षोजीयस् "वलवत्तर", ज्यार्यस् "अधिक द्राक्तिञाली", जबीयस् "ग्रीप्रतर", तब्येस् तथा तबीयम् "वलवत्तर", नब्यंस् तथा नवीयस् "नवतर", नेवीयस् "सर्मीपतर", द्वीयस् "द्रतर", पन्यंस् तथा पनीयस् "अधिक अद्रुप्त", मूर्यस् तथा भवीयस् "अधिक शनशील", वर्षीयस् "अधिक यत्त करने नाला", वर्षीयस् "उत्ततर", वस्यंस् तथा वसीयस् "अधिक अन्त्रा", सनीयस् "अधिक प्राप्त प्रस्ति वाला वसीयस् "अधिक अन्त्रा", सनीयस् "अधिक प्राप्त प्रस्ते नाला", सर्ह्यस् तथा महीयस् "वलवत्तर"।

# **ज्यङ्गप्रातिपदिक**

१२८. (ख) - चस् अन्त वाले प्रातिपदिक—ऋ॰ में लगभग ७५ प्रातिपिदक ऐमे हें जिन के अन्त में -चस् आता है। इन प्रातिपिदिकों के लिये पाइनात्य विद्वान Perfect Participle Active संज्ञा का व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि धातु के माय -चांस् प्रत्यय जोड़ कर ऐसा प्रातिपिदक चनाया जाता है। पा॰ ७, १, ३६ के अनुसार √विद् के साथ शतृ-प्रत्यय का चसु आदेश जोड़ कर चिद्रस् प्रातिपिदिक चनाया जाता है, और पा॰ ३, २, १०७ के अनुसार धातुओं के आगे लिखादेशात्मक कसु प्रत्यय जोड़ कर चुकुवस् इत्यादि अन्य प्रातिपिदक चनाये जाते हैं।

सर्वनामस्थान से पूर्व ऐसे प्रातिपदिकों की उप्धा के आगे न का आगम (टि॰ ८०) और उपधा के अच् का दीर्घ (टि॰ ८९) होता है। परन्तु सम्युद्धि में नकारागम के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं और अिवक्तर विदिक प्रयोगों में -चस् अन्त वाला सम्यो॰ ए॰ हप मिलता है (टि॰ ८४)। व्यक्तनादि अशक्त विभक्तियों (Weak cases) से पूर्व ऐसे अप्त (पा॰ पदसंज्ञक अफ्त) के स् का द् वन जाता है । और अजादि विभक्तियों से पूर्व अत्यशक्त अप्त (Weakest stem पा॰ भसंज्ञक अक्त) के न्वस् के च् का सम्प्रसारण होकर -उप् वन जाता है ।

स्वरचेशिष्ट्य—इन प्रातिपदिकों के अन्तिम अच् पर उदात्त रहता है और सम्बोधन-वर्जित किसी विभक्ति में यह अपने स्थान से विचलित नहीं होता है।

#### चतुर्थोऽघ्याय:

पु॰ तथा नपु॰ रूप--वस अन्त बाले प्रातिपरिशे के रूप स्वन पु तथा नपु॰ में बनते हैं और स्त्री॰ में इन क अत्यक्षक आह के आगे र प्रवर

जोड कर ईकारान्त प्रातिगदिक बना दिया जाता ह सथा—प्रान्त्रिक 'तया हुआ' से जुम्मुक्षी और खुबूबत से खुबुता। प्रच तथा है! विभक्ति को छोड वर क्षय सब विभक्तियों में युक्त तथा गुउ हहां सर्वया समान बनते हैं। <u>सत</u>न्त्रव्य दूर तक केना हुआ" (स

२१ १) तथा स<u>ववा</u>त्वत् आहत करने बाला<sup>17</sup> ( त० ५ १९,१) ये से नयु॰ रूप द्विता॰ ए॰ में मिल्दे हैं और प्रथ िती है सन्य बननों में नोइ निरिचल नयु प्रयोग नहीं मिल्दा है।

उ॰ में चुकुवत 'ओ वर जुका है' तथा चिद्रस् "आनता हुआ' के हर--वस अन्त बाले शातिपदिकों से वेन हुए उपलब्ध नयों के आधार श

पुष्ट्रवस तथा बिद्रस के रूप इस प्रकार बनये-

प्रथ॰ ए॰ खुकुवान् विद्वान् द्वि॰ खुकुवान्यं विद्वान्यं व॰ खुकुवानं विद्वानं ।

दिता । ए॰ चुकुवालम् विदालम् दि॰ चुकुवाला, विदाला

य∙ पुत्रुचे शिदुचे । द• ए• पुत्रुचो शिदुचो य• चुक्ताति शिद्विति ।

त• प• चुमुचा बिदुची व• चुकुवात बिद्वाद । च• प• चुमुच बिदुची।

प । प ए अनुर्व तिदुर्व प । व न नुनुर्वात् तिदुव।त्।

सन्युद्धि—ग्न॰ में उपलब्ध पु॰ सम्बुद्धि ने नारों उदाहरणों में नास अना

दश्युद्धि — ना न प्रकार दुन सम्बद्धि के नारी तरहरणा में निकार दुना। स्था — विविद्धा स्थान कुशा! तित्वि को पा दर्द के । ६० १० १ (=ता न १९) में निव्यित्व करणान रा विद्धार रूप निकार है। निरुष प्रयोग के शतुसार सम्बद्धि में कुल नता निव रूप नगों जा सतते हैं चट्टा जसरवारीन सम्बद्ध में विद्धार में न

प्रचार है। पित्रोप--(१) स्वनामस्थान से पूच बस अन्त बाले प्रातिपन्ति क अत्र से सम्प्रसारन होन के बुख बसाइस्य मिलत है यथा--द्विती ए बुक्र्मय (ऋ॰ १०, १३७, १; अ॰ ४, १३, १), प्रथ० व० क्षित्रेयुपः (ऋ॰ १, ११, ५); द्विती॰ ए० श्रोषुषंम् = श्रोषिवांसंम् (शत० वा॰ १२, ५, २, ८)। एमुपम् तथा मिक्त्वांसंः इत्यादि कितपय रूप सिन्दिग्ध हैं। महाभारत आदि में भी ऐसे प्रयोग मिल्ते हैं, यथा—प्रथ० द्वि॰ दि॰यास्त्रविदुषौ (महाभारत ४, ५८, २४), प्रथ० व० विदुषः (महाभारत वनपर्व), प्रथ० व० वेदविदुषः (बृहत्संहिता १६, २४)।

- (२) जिन प्रातिपदिकों में -चस् से पूर्व इ (पा॰ इट्) आता है उन के भसंज्ञक अद्ग (Weakest stem) का सम्प्रसारण होने पर इ का लोप हो जाता है रहें; यथा—तिस्थ्रवस् का प॰ ए॰ तिस्थ्रपः (ऋ॰ ३, १९५, १)। इस प्रकार के कुछ प्रमुख प्रातिपदिक ये हैं—जिज्ञिवस् (्राः "जानना" से), पृष्विस् (्राः "पीना" से), यृद्यिवस् (्राः "जाना" से), पृष्विस् (्राः "देना" से), धृष्विस् (्राः जाना" से), जिम्मवस् (्राः गाना" से), पृष्तिवस् (्राः पाना" से), पृष्तिवस् (्राः पाना" से), पृष्तिवस् (्राः पाना" से), पृष्तिवस् (्राः पाना" से), प्रित्वस् (्राः पाना" से), प्रित्वस् (्राः पाना" से), प्रित्वस् (्राः पाना से), से प्रित्वस् (्राः पाना से)।
- १२९. -अन्, -मन्, तथा -वन् अन्त वाले प्रातिपदिक—जिन प्राति-पदिकों के अन्त में -अन्, -मन्, तथा -वन् आता है उन के रप साधारणतया समान विधि से बनते हैं। इस लिये उन की रूप-रचना पर साधारण विचार करना आवश्यक है। ऐसे प्रातिपदिकों में -वन् अन्त वाले प्रातिपदिक सब से अधिक और -अन अन्त वाले सब से कम हैं। -वन् अन्त वाले अधिकतर प्रातिपदिक कृदन्त विशेपण हैं और प्रायेण पुं॰ में प्रयुक्त होते हैं। लगभग एक दर्जन -वनन्त प्रातिपदिकों से बने हुए नपुं॰ रूप उपलब्ध होते हैं और स्त्री॰ रूप अत्यल्प हैं। -मन् अन्त वाले प्रातिपदिकों के रूप पु॰ तथा नपुं॰ में मिलते हैं; पु॰ प्रातिपदिक प्रायेण कर्नुवाचक और नपुं॰ प्रातिपदिक भाववाचक है, यथा—मुद्यान् पुं॰ "प्रार्थना करने वाला" (शाब्दिक—"वर्धक") और



अवादि विभिन्नयों स यूच असमा अक्ष की उपधा के का ना रोग से जाता है के बावा—राज्य आप्न सिक्ष । पर क्ष तिम मनत और जमन ता प्रात्तिक । पर क्ष तिम मनत और जमन ता प्रात्तिक । पर के स्वर्ण को क्षिण के स्वर्ण को उपपारीन की हो हो है के बाद का उपपारीन की हो हो है के बाद का उपपारीन की हो हो है के बाद का प्राप्तिक की स्वर्ण का प्राप्तिक की स्वर्ण का प्राप्तिक की हो है की हो है की सिक्ष की स्वर्ण की का स्वर्ण किया है की हो में ऐसे अयोग बहुत कम है। । स एक से वपपारीन किया है किया कि स्वर्ण के विद्या है किया कि स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण

साधिक प्रकरणस

२६८

[ १२१

मः म मय दिती दि॰ ते वृदं नपु॰ आतिपन्ति के उपभागि वा सोर्द उगदरण गरी भिन्नता है। यन्तु अ तथा उसराकीन भागों में दम के उद्य उपादरण अक्ट्रय मिन्नते हैं। यथा—नाम्हीं (अ धर 1)। विभिन्ति रुपेप अय इन्नज प्रातिपदिस्कें की आति दन वी प्रय० ए॰ निर्मार्क (स) ना भी द्येप हो जाता द यथा—राजी कर्म। महल विश्वपन्ता सह दे कि खरू के अधिकत्व प्रयान पर की निर्माण हमें। जाती दें यथा—मूर्वेषु और मूर्योजें। सा के १९० असों न

#### वदिक ध्याकरण

म • ए० वा इवार उपलब्ध होता है और २०३ प्रयोगों में स० ए० के इकार का लोप हो जाता है। लेन्मैन का मत है कि यह विभक्तिलोप प्रायेण टान्डम विशिष्ट्य से मम्बद्ध है। यद्यपि अधिकतर वैदिक प्रयोगों से नपु० प्रातिगदिनों के प्रय० द्विती० य० रप साधारण नियम के अनुसार यनते हैं और विभक्ति अलुप्त रहती है ( यथा-कर्मीण ), नधापि लगभग एक-विहाई प्रयोगों में प्रथ० द्वितीं व॰ की विभक्ति ह का छोप हो जाता है और प्रय॰ द्विती॰ ए॰ के समान रूप बनता है<sup>।००</sup>; यथा— कर्मन या प्रथ० दिती० व० रूप भी कर्मी बनता है। कुछ ऐसे रूपों में विभक्तिलोप होने पर भी प्रातिपदिक का उपधार्टीयंत दृष्टिगोचर होता है: यया-शीर्षा, अही, पर्यो । २७ उदाहरणों में, ऋ॰ संहिता के अनुसार, श्रातिपदिक की उपधा का का दीर्घ दिरालाया गया है, परन्तु परपाठ नया प्रातिशास्त्र उम का हस्य रूप स्वीनार करते है: यथा-जिमा. धर्मी, नार्मा। यह तथ्य उल्लेगनीय है कि ये २७ रूप -मनन्त प्रातिपदिकों से बने हुए हैं। पारचात्य विद्वानों का मत है कि अवेस्ता से ट्यालन्ध होने वाले प्रमाण के अनुसार, संहिता में मिलने वाला धाफारान्त रूप प्राचीनतर है<sup>रे</sup>।

स्वर-चैद्रिष्ट्य—अन्तोटात्त प्रातिपिटकों का उदात्त असर्वनामस्थान की अजादि विभिक्तियों (Weak cases) मे पूर्व अ (उपना) का लोप होने पर विभक्ति के अच पर चला जाता है, यथा— मिट्टिमन् का तृ॰ ए॰ मिट्टिमा। अधिकतर -वनन्त प्रातिपिदिक आग्रुदात्त है। इस लिये ऐसे प्रातिपिटकों से बने हपों में विभक्ति के अच् पर उदात्त-परिवर्तन का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। -मनन्त नपु॰ प्रातिपिदिक प्रायेण आग्रुदात्त है, परन्तु पुं॰ प्रातिपिदिक प्रायेण अन्तोदात्त हैं। अत एव उपनालोप होने पर इन का उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है, यथा— मिट्टिमा, अर्युग्णे, क्लोम्नः। -अन् अन्त वाले बहुत से नपुं॰ तथा पुं॰ प्रातिपिदिक अन्तोटात्त हैं और उपधालोप होने पर इन का उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है, यथा—पूर्णे, मूर्मः।

१३०. -अन् अन्त वाले प्रातिपदिक—प्रथ० तथा द्विती० विभक्तियों को

छोड कर शेव सर विमक्तियों में पु॰ तथा नपु॰ के रूप सर्वेशा समात बनते हैं।

(व) पु० प्रातिपदिक—उपण्य स्पों के आधार पर प्र प्रातिपरिक राजन 'त्रप'' के रूप इस प्रकार बनेंगे-

प्रय॰ ए॰ राजी द्वि॰ राजीना, राजीनी व राजीन ।

सम्यो• ए॰ राजन् ।

दिता॰ ए॰ रार्थानम् द्वि॰ रार्जाना, रार्जानी व रार्ज्ञ।

तु ए॰ राज्ञी द्वि॰ राज्ञम्याम् व॰ राज्ञीस ।

च ० ए० राज्ञें द्वि० राजन्याम् व ० राजन्य ।

प॰ ए॰ रार्श्च व॰ राजेम्य (अ॰)। प॰ ए॰ रार्श्च द्वि॰ रार्श्चों व॰ रार्शम् ।

स॰ ए॰ राजेनि, रार्पन् व॰ राजसा

विशेष—(१) प्रय॰ ए॰ वो दोड कर अन्य सबनामस्थान विमक्तियों में पूर्व तथा ऋमुक्षन ऋमु-पति " शी उपया ना अशार शीर्ष नहीं होता हैं "

यथा—द्विती॰ ए॰ पूर्वणंस् असुक्षणंस् प्रय द्वि॰ पूर्वणं व्य ४ अभूक्षणं । उक्षन् बैठ तथा मूर्यन् साण्यं का उपथा ना अहार सबनामस्थान से पूर्व बढ़ी दाव हो जाता है और बढ़ी हस रहता रि मथा—द्विती ए॰ <u>उक्षाणंम्, उक्षणंम्, धृषं</u>णम्, दृषंणम्

द्वि वृष्यंगी वृषंगा (अ०) तथ व उक्षाणं, उक्षणं, 🕬 धर्यण । (२) पाच्चात्य विद्वानों का सत है कि «पुरपत्ति के विवार है

नित्रलिसित प्रातिपदिकों को नमन् आत बाले प्रातिपदिकों के वर्ग में सम्मिलित करना चाहिए अद्यपि इन में से पांच क अन्त में न्हर्न और एक के अन्त में अन् भिण्ता हैं<sup>र</sup> — युवन अन्त ने , रवन् इंडा । अर्रिज्यन् (पुरुपविशेष का नाम ) मात्तिश्चन् । एक देवता का नाम बायु) विम्बन् दूर तक पहुचने वाला' परिमन् नारों और जाने वाला '। युवन् तथा इवन् के जितिरिक्त क्षेत्र प्रातिगरिकों के हर राजेन् की मांति बनते हैं । सम्बुद्धि में मातुरिस्वंद का हप मातुरिस्

( त- ३० ८८ १६ ) मिलता है।

## युर्वत् तथा स्वन् के रूप

असर्वनाम-स्थान वी अजादि विभक्तियों (Weakest cases) से पूर्व युर्वन् तथा इत्रन् के व् का सम्प्रसारण हो जाता है <sup>10%</sup>। इन विभक्तियों से पूर्व मम्प्रसारण होने पर अत्रन् का शुन् बनता है और युर्वन् में सम्प्रसारण तथा गवर्णदीर्घमनिध होने पर यून् अह बनता है। इन से बने दुए निम्निटिन्वन रूप उपलब्ध होते हैं—

प्रथ• ए० युवी, इस, द्वि० युवीना, यूनी ( ऋ० ९, ६८, ५ ), इयानी, स्वानी, य० युवीनः, स्वानीः ।

सम्यो॰ ए॰ युर्वन् । द्विती॰ ए॰ युर्वानम्, स्वार्यम् ; डि॰ युर्वाना, स्वार्ना, स्वानी; य॰ यूर्नः, युर्नः ।

तु॰ ए॰ श्रुनी (अ॰); व॰ युवेभिः, रवभिः । च॰ ए॰ यूनै, ब॰ युवेभ्यः, श्वभ्येः (अ॰, वा॰ सं॰)। प॰ ए॰ यूनैः, श्रुनीः, ब॰ श्रुनीम् (अ॰)।

(३) युन्नहन के रूप—प्रः० के पैतीम समामों के उत्तरपद में आने वाले छदन्त प्रातिपदिक हन् के हप साधारणतया पूपन् की भांति बनते हैं। प्रथ० ए० के अतिरिक्त उपधार्वार्धत्व नहीं होता है (टि॰ १०२) और असर्वनामरथान की अजादि विभक्तियो (Weakest cases) से पूर्व भसंज्ञक अप्त का उपधालीप होने पर ह का घ् यन जाता है 101 । युन्नहन् "गृष्ट की हत्या करने वाला" से बनने वाले उपलब्ध हप इस प्रकार है—

प्रथ० ए० चूत्रहा, हि॰ चूत्रहणी, चूत्रहणी; य॰ चूत्रहणी:।
सम्यो॰ ए॰ चूत्रहन्।
हिती॰ ए॰ चूत्रहणम्, हि॰ चूत्रहणी, यूत्रहणी, य॰ चूत्रहा:।
त॰ ए॰ चूत्रहा, य॰ चूत्रहभिः।
च॰ ए॰ चूत्रहो।
प॰ ए॰ चूत्रहा:।
स॰ ए॰ चूत्रहा:।

1 110

(क) पु० प्रातिपदिक—उपञ्च हर्षों के आधार पर पु॰ प्रातिपदि राजन 'त्रप'' के रूप इस प्रकार बेनेंगे---

नामिकप्रकरणम

प्रय • ए • राजी दि • राजीना, राजीनी द • राजीन । सन्दो • ए॰ सर्जन् ।

हिती • ए • राजीनम् द्वि • राजीना, राजीनी व राई । हु-ए- राजी द्वि-राजम्याम् वन्राजीम ।

९० ए० राम द्वि- राजम्याम् ब- राजम्य ।

२७०

बनते हैं।

प॰ ए॰ रार्श व॰ राजम्य (अ )।

प॰ ए॰ शर्ज द्वि॰ रानों व॰ रार्ज्यस्।

स॰ ए॰ राजीनि, रापन् व॰ रापेशुः।

विशेष—(१) श्य ए० को टो॰ कर अन्य सबनायस्थान विभक्तियों में पूर्वर तमा ऋमुक्षन ऋभु-पति की उपवा वा अवार वीर्थ नहीं होता है

सवा—द्विती • ए • पूषणंस् अनुसर्वास् प्रध • द्वि • पूषणां 💵 र क्रमुक्षणं । उक्षत् बैल तथा वृष्द् साण्या की उपमा ना बसर सबनामस्थान से पूत कहीं दार्घ हो जाता है और कहीं इस रहता 🎶 मथा -- द्विती । ए दुक्षाणम्, दुक्षणम्, वृषाणम्, वृष्णम्, प्र दि॰ चुपाणी वृषेणा (अ ) तथ व उक्साणं, उक्सणं, वृष्णा

यथेग । (२) पाण्यान्य विदानों का मत है कि अपूर्वित के विवार है निम्निलिसित प्रातिपदिकों को अन् अन्त बाउ प्रातिपदिकों के वर्ष में सम्मित्रित करना चाहिए यशप इन में से बांच क अन्त में अब् और

एक के अन्त में -मन् थिन्नता है<sup>68</sup>—-युवन अवान" स्वर् इंडी ऋतिदवन् (पुरुपविशेष वा नाम ) सात्तिरिवर्ग (एक देवता 🗷 नाम बायु) विम्बन् 'दूर तक पहुचने बाग'' परिमद बारों और जाने वाला । युवन तथा इतन के अतिरिक्त शेष प्रातिपिकों के स्प रामेन् ची मांति बनते हैं। सम्बुद्धि में मातुरिहबंद वा रूप मातुरिहर् ( त- १० ८८ १९ ) मिलता है।

## सुर्वन गया श्वन के स्प

अगर्पनाम-भान की अजादि विगिनिजी (Weakest cases)
में पूर्व युवेत तथा द्रवन् के मूं का सम्प्रसारण हो जाता है कि । इन विभिन्त्यों में पूर्व मन्त्रमारण होने पर ज्यन् का श्रुत् कता है और सुर्वत् में सम्प्रनामण नथा गर्यण विभिन्न होने पर मूत् आक चनता है। इन से धने हुए नियनिद्यान स्थ उपन्त्रम होने है—

प्रथ• ए० युवी, इस, १४० युवीना, यूनी ( १४० ९, ६८, ५ ), इपानी, स्थानी, ४० युवीना, इसनी ।

सम्बो॰ प॰ युर्नन् । हिर्ता॰ ए॰ युर्वानम्, स्वार्नम् , डि॰ युर्वाना, स्वार्ता, स्वार्ती; ६॰ यूर्नः, सुनः ।

तृ॰ ए॰ श्रुनी (अ॰), य॰ युपेभिः, रवभिः । च॰ ए॰ यूनी, घ॰ युर्वभ्यः, श्वभ्यीः (अ॰, घा॰ सं०)। प॰ ए॰ यूनीः, श्रुनीः, य॰ श्रुनीम् (अ०)।

(३) पृप्तक् के रूप—गड़ के भिर्ताम समामों के उत्तरपद में आने माते हुन्न प्रातिपट्टि एन् के रूप साधारणतया पूपन् की भाति यनते हैं। प्रथ० ए० के अतिरिक्त उपधार्विषय नहीं होता है (टि॰ ९००) और असर्वनामम्थान की अजादि विभक्तियों (Weakest cases) से पूर्व अमंज्ञक अन का उपधालीप होने पर ए का ध्यन जाता है 100। वृत्रहन् "ग्रम की हत्या यरने वाला" से बनने वाले उपलब्ध रूप उस प्रकार है—

प्रथ० ए॰ बृत्रहाः हि॰ पुत्रहणां, बृत्रहणां, य॰ पुत्रहणे। सम्बो॰ ए॰ वृत्रहन्। हिती॰ ए॰ वृत्रहणंस्, हि॰ वृत्रहणां, पुत्रहणां, य॰ वृत्रहाः। त॰ ए॰ वृत्रहा, य॰ वृत्रहांभेः। य॰ ए॰ वृत्रहो। प॰ ए॰ वृत्रहाः। स॰ ए॰ वृत्रहाः।

चतुर्थोऽच्यायः

(\*) पास्तान्य विदान पन्धेन माग शातिपरिक तन कर निम्नितित वैदिक रूपों का समापान करते है—प्रय० ए कर्जा (ध छ » िन्ती॰ ए॰ पायंत्रम्, अव॰ व॰ पर्यान । पास्त्रम् विदि पुष्प पन्धो कर्यान त्याच्या पद्म विद्यास्त्र प्रयक्त समा निम्न शातिनरिक् मानत है। पाणिनि इन्हें पविन् शातिगरिक के अग्र मानता है (रे अपु॰ १३१ ग)।

(त) स्त्री० प्रास्तिपदिक—भोषेत्र पुवति" हे स्त्रों ह आदिष्ठिक मह अत्त साने प्रतिसदिखें के निम्नाविभित स्व स्त्रेवावक माने बात है— सूर्य (कार्मा, २००८ १३ १९ बाक् २००३० १९ ४०) सूर्यमम् (स्वर्थन् २००५, १९६२ १) वृर्यम् (धार्यान्धिक १०१० १६ ६), प्रतिमान (बिपुर्व १८ ४०), प्राप्ति (भेतुनि, २००१ ४५)। अकारास्थान से पूर्व श्रीवृद्ध वार्या रोधन नहीं होता है (१० १००) वया—प्रव म सोने (१६० में ८ बार) पाइवाल निज्ञाने का मत है कि योगना तथा बीर्य आत्रिपदिक योथन् के पूर्व हैं १००।

(ग) लपु॰ मातिपदिक — नव् जत वात वात वपु॰ व्यक्तिपहि हावण्या अप मातिपिन्दों के पूरक हैं और ऐक्त होई वयु आर्तिपिक तो सिरता है पान के प्रकार मोतिपिक से मिल प्रवास होतिपिक से हिंग करा के प्रकार के प्रकार में हैं। अर्ता यह भी क्या मा तकना हु कि क्रम्य सम्मानकक प्रतिविक्ति के को हर अप तप्त है । प्रकार पर नय प्रात्म परिवृद्धि के को हर अप तप्त है । प्रकार पर नय प्रात्म परिवृद्धि के से हर अप तप्त है । प्रकार पर नय प्रत्य के प्रकार पर पर न्या प्रत्य कर होते पर पर के प्रकार पर पर पर न्या प्रत्य के प्रवास कर के प्रकार के पर निर्वृद्धि के प्रवास के प्रव

अहंस्, अहंर्<sup>१०९</sup>। कतिपय - अन्त वाले पूरक प्रातिपदिकों के रूप अपर (अविकार्यक्ष हलन्त प्रातिपदिकों के प्रकरण में) दिये जा चुके हैं (दे॰ अनु॰ १०८, ११०, १२२)। उद्वन् के निम्नलिखित रूप अरु में मिलते हैं— तु॰ ए॰ उद्वा; पं॰ घ॰ ए॰ उद्वा; स॰ ए॰ उद्वा, उदिने, तु॰ च॰ उदाभी: (पा॰ ६, १, ६३)।

पाश्चात्य विद्वानों का यह निष्कर्ष है कि प्रथ० द्विती० ए० में - अन्त वाले नपुं० प्रातिपदिकों का कोई वैदिक प्रयोग नहीं मिलता है और प्रथ० द्विती० ए० रूप अहर्र ''दिन" रेफान्त प्रातिपदिक अहर्र से वनता है । इस मत के अनुसार, अहर्न, अहर्स, तथा अहर्र से वनने वाले उपलब्ध वैदिक रूप निम्नलिखित हैं, परन्तु पाणिनि के अनुसार ये सब रूप अहर्न प्रातिपदिक से वने हैं—

| _                   | -                              |                              |                    |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                     | <b>क्ष</b> ह्र <del>्न</del> ; | अहंस् ;                      | <b>स</b> हरू       |
| प्रथ० द्विती० ए०    | ,                              | ;                            | <b>धर्दः</b> १११ । |
| प्रथ० द्विती० द्वि० | सहंनी ;                        | <del></del> ;                |                    |
| प्रथ० द्विती० व०    | अहांनि, अहां ,                 | ;                            | 1                  |
| तृ∘ ए∘              | महा ;                          | ;                            | <del></del>        |
| तृ० व●              | क्षहंभिः (ऋ॰),                 | अहोंभि. <sup>११२</sup> ;     | अहिंभ:             |
|                     |                                | (ů                           | ० ब्रा०) ।         |
| च॰ ए०               | सह्ते ;                        | ;                            | 1                  |
| च॰ द्वि॰            | ;                              | <b>महोम्याम् (तै॰ सं॰)</b> , | 1                  |
| च॰ पं॰ व०           | <b>अ</b> ईभ्यः ;               | अहोभ्य. (वा॰ सं॰), ·         | (                  |
| पं॰ प॰ ए॰           | <b>थ</b> हं: ,                 | ;                            | <del></del> 1      |
| ष० द्वि०            | महों: (अ॰) ,                   | ;                            | (                  |
| <b>५०</b> व०        | श्रह्माम् ,                    | ;                            | <del></del> I      |
| स॰ ए॰               | श्रहेनि, श्रहेन् ;             |                              | I                  |
| स॰ व॰               | ष्रहेसु (ऋ॰) ;                 | क्षहःसु (ऐ॰ ब्रा॰,           |                    |
|                     |                                | शत॰ व्रा॰)                   | ; — 1              |
|                     |                                |                              |                    |

१३१. -मन् अन्त वाले प्रातिपदिक—इन के रूप साधारणतया -अन् अन्त वाले प्रातिपदिकों की भाति वनते हैं। परन्तु यदि -मन् के मृसे ठीक

| キャス           | नामिक्प्रकरणम् [१११                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | पूर्व ब्याचन हो, तो उपधालोप नहीं होता ह (अनु १२६) और हर<br>प्रकार के प्रातिपदियों का बाहुत्य है। उपज घ हपों क आधार पर<br>कदमंत्र परवर" के रूप इस प्रकार बनेगे— |
| ( <b>4</b> 6) | पु प्रातिपदिक - जर्मन् 'प्रयर'' के रूप-<br>प्रयः ए॰ करमा, दि॰ करमाना व॰ करमान ।                                                                                |

जुपनन् (अप्रिका एक नाम) स्वत् अस्ति आर्थ तथा वर्षर् विजयी'' वा उपभादार्थ नहीं होता ह<sup>413</sup>, दया—दिती ए प्रदेशनेव सर्मनम् प्रय० दिती॰ क्रि. जुपुनकां, वर्षमा । (१) नान् कस ने पूर्व स्वत होने या भी (रे सनुकार्थ)

(३) नमद क से वे पूर्व स्वर होने पर भी (६ प्रान्त लगमग फ़ दर्नेन प्रतिविधिकों वा उपयोगित नहीं देखाँ हैं प्र फ्रोमनों मुक्तवीसना सूमनों १० ए मुद्धिन । (३) त १० के उक्त स्वरों में उपयोगीत के तथ हों हैं लिखत पांच प्राधिपरियों के नमद का भी जब है जता है— क्रियान निस्तार के मुस्सिमा (—प्रतिकार) मुस्स में के होगा स्वरियान निस्तार के मुस्सिमा (—प्रतिकार) मुस्स में के होगा

विश्वस पांच आराजपारण के प्रतान (च्यांक्षण) क्रेमर हो है जी है हों।
(च्येन्या) सूमर आरिश्य के मुचा (च्युक्ता) सूमर आरिश्य के मुचा (च्युक्ता) स्वाप्त के सुद्धिया (क्युक्ता) स्वेप्त के सुद्धिया (च्युक्ता)। स्वेप्त के अराज्य होत्सर दिल्लार के सुद्धिया (च्युक्ता)। स्वेप्त के अराज्य होत्सर दिलार के सुद्धिया (च्युक्ता)। स्वेप्त के अराज्य हो आता है स्वाप्त द्या हुस्सर (च्युक्ता) है स्वाप्त व्याप्त है आता है स्वाप्त (च्युक्ता) हुस्सा (च्युक्ता) है

वृद्धि व्याकरण

- (ख) स्त्री० प्रातिपदिक— नमन् अन्त वाले स्त्री० प्रातिपदिक प्रायेण समासों के उत्तरपद में भिलते हैं। ऐसे प्रातिपदिकों से वनने वाले प्रमुख वैदिक रूप ये हैं—
  - प्रथ० ए० पुरु-श्रीमाँ ( भदितिः ) ''अनेक रक्षण देने वाली'' ( वा० सं० १०, ९ ); सर्लक्ष्मा ''समान लक्षणों वाली'' ( ऋ० १०, ९०, २ )।
  - प्रथ॰ द्वि॰ सुजन्मेनी ( श्रिपणे ) ''शोभन जन्म वाली'' (ऋ॰ ३, १६०, १)<sup>११४</sup>।
  - सम्बो॰ ए॰ शरिष्ट-भर्मन् (अदिते) "सुरक्षा देने वाली" (ऋ॰ ८, १८,४), पृथु-यामन् (दुद्दितः) "विशाल मार्ग वाली" (ऋ॰ ६,६४,४)।
  - हिती॰ ए॰ धुतद्यांमानम् (उपसंम्) "प्रकाशमान मार्ग वाली" (अ॰ ५, ८०, १); सुतर्मीणम् (नार्वम्) "अच्छी प्रकार पार करने वाली" (अ॰ ८, ४२, ३); सुत्रामाणम् (पृथ्विम्) "अच्छी प्रकार रक्षा करने वाली" (अ॰ १०, ६३, १०); सुशर्मीणम् (अदितिम्) "अच्छा रक्षण देने वाली" (अ॰ १०, ६३, १०)।
    - द्विती॰ व॰ शुर्चि-जन्मन. (उपर्सः) "शुद्ध या प्रकाशभान जन्म वाली" (ऋ॰ ६, ३९, ३)।
    - तृ० ए० वार्ज-भर्मभिः (क्वितिभिः) ''अन्न, वल या पुरस्कार देने वाली" (ऋ०८, १९, ३०); सुकर्मभिः (अंगुलीभिः— सायण) ''शोभन-कर्मयुक्त"।
    - प॰ व॰ शुक्र-संवानाम ( उपसीम् ) ''शुश्रस्थान वाली'' (ऋ॰ ६, ४७,५)।
  - (ग) नपुं० प्रातिपदिक-प्रथ० तथा द्वितीं० विभक्ति को छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में नपु० प्रातिपदिकों के रूप पुं० के समान बनते हैं। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं (दे० अनु० १२९) कुछ नपुं० रूपों

पूर्व व्यापन हो ता जपपालेग नहीं होता ह (अपूर्व १२९) और इस प्रश्न व्यापन हो ता जपपालेग नहीं होता ह (अपूर्व १२९) और इस प्रशास के प्रतिपश्चिम ना बाहुत्य है। जपन्य स्थों ने आधार पर

क्ष) पुरु भारतपादक-अस्मन् पत्यर के स्प-प्रयः ए० क्षरमा दि॰ क्षरमाना य॰ क्षरमान । प्रमोत ए० क्षरमेन दि॰ क्षरमाना यः क्षरमान ।

सम्बो॰ ए॰ अहमेन् द्वि॰ असमोना २० अहमीन । दिती॰ ए॰ अहमोनम् द्वि॰ अहमोना, व॰ अहमेन ।

हु । प्रसंस व अहमीस ।

य ० ए० मध्येने व श्वस्यम्य ।

पै॰ प॰ ए॰ अरमेन य व॰ अरमेनास्। स॰ ए॰ अरमेनि अरमेन् द्वि अरमनो व॰ अरमेसु।

मेरोप--(१) प्रप॰ ए॰ को छोड कर अन्य ध्वनामस्यान विमक्तिमें से पूर्व भुम्मन् (आपि छा एव नाम) स्वत् 'अपने आप' सपा जैसेन् 'विजयी' का उपभारीर्थ नहीं होता है<sup>822</sup> स्वा--हिता ए॰ भुप्रैमणेस

स्मनेम्, प्रथ॰ दिती हि॰ <u>अर्थ</u>ेमणी, खेर्मना। (२) मन् केश्व केपूर्व स्वर होने पर भी (३० अनु० १०९)

लगमत एक दर्जन शातिपदिशें का उपपालिप मही होता है सवा— तु॰ ए॰ भीसना पुक्रत्यांमना भूमनां य ए॰ सुद्धिमने । (३) स प्र॰ के नक क्यों में उपपालीप के साथ साथ निमन

(१) तु ए० के दुष्ट स्पें में उपयालोग के साथ साथ निज-निरित्त योच प्रातिपदिशों के नाव ना स्था द्वाप हो जाता है— प्राप्तम्य, 'निर्तार' के सुविना (—प्राप्तिका) डेमच केंगे के मेंगा (—क्रेममा) मूमन आयश्य से भूता (—क्रूपमा), मृद्धिगय, महता: 'ते सुद्धिना (क्य क्ष्तार मुद्धिना बनक के गर, प्राप्तम्य, निर्तार' के प्राप्तिका (—क्ष्मिमा)। और आ- से हापुमन् कन्मार तथा इस्पान् न्याम के कालिया न्वा जेव हो आता है यथा—क्षाम्या (—क्षाप्तका) इस्ता (—क्ष्यस्था)।

- (छ) स्त्री० प्रातिपदिक— नमन् अन्त वाले स्त्री॰ प्रातिपदिक प्रायेण समामी के दत्तरपद में मिलते हैं। ऐसे प्रातिपदिकों मे वनने वाले प्रमुख वैदिक रूप ये हैं—
  - प्रथ॰ ए॰ पुर-र्शमाँ (भिट्टिनिः) "अनेक रक्षण देने वाली" (वा॰ सं० १०,९); मर्लदमा "समान लक्षणों वाली" (ऋ॰ १०,९०,२)।
  - प्रथ• हि॰ सुजन्मेनी ( श्रिपणें ) ''शोमन जन्म वार्ला'' (ऋ॰ ३, १)रा ।
  - सम्बो॰ ए० शरिष्ट-भर्मन् (अदिते) "सुरक्षा देने वाली" (अ॰ ८, १८, ४); पृथु-यामन् (दृष्ट्तिः) "विशाल मार्ग वाली" (ऋ॰ ६, ६४, ४)।
  - द्विती ॰ ए॰ धुतवामानम् ( नृपर्मम्) "प्रकाशमान मार्ग वाली" ( १४० ५, ४०, १), सुतमीणम् ( नार्वम्) "अच्छी प्रकार पार करने वाली" ( १४० ८, ४२, ३); सुत्रामीणम् ( पृथ्विम् ) "अच्छी प्रशार रक्षा करने वाली" ( १४० १०, १३, १०); सुत्रमीणम् ( भिद्दितिम् ) "अच्छा रक्षण देने वाली" ( १४० १०, ६३, १०)।
  - हिती॰ व॰ शुचि-जन्मनः (उपक्षंः) "शुद्ध या प्रकाशभान जन्म वाली" (ऋ॰ ६, ३९, ३)।
  - तृ॰ ए॰ वार्ज-भर्मभिः (कृतिर्भिः) "अन्त, यल या पुरस्कार देते वार्ला" (ऋ॰ ८, १९, ३०); सुकर्मभिः (अंगुलीमिः— सायण) "शोभन-कर्मयुक्त"।
  - प० य० शुक्र-संग्रनाम ( <u>उ</u>पसमि ) "श्रश्नस्थान वाली" (ऋ० ६, ४७,५)।
  - (ग) नपुं० प्रातिपदिक-प्रथ॰ तथा हिती॰ विभक्ति को छोड़ कर शेष सब विमक्तियों में नपुं० प्रातिपदिकों के रूप पुं० के समान बनते हैं। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं (दे० अनु॰ १२९) कुछ नपुं० रूपों

| १७६            | सामित्रप्र <b>रेषम्</b>                                                                                                                                                                               | [143                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                | में प्रप॰ दिनी॰ व॰ विश्विष्ठ का छोत्र ही बाता है। क्टीराव प्र<br>प्रातिपदिकों के प्रच॰ तथा िती॰ विश्विष्ठ के टिप्पच्य बैदि<br>प्रकार हैं—                                                             |                     |
|                | प्रव• द्विती॰ ए०—कर्से दाम', जम तथा करिम अन<br>ध्यम' धार्म स्वान', नाम ताम<br>'रखा"।                                                                                                                  |                     |
|                | प्रय• द्विती॰ दि०जार्मको धामनी बाह्यों (अ०) हार्मणी<br>प्रय• द्विता॰ व० कमोलि कमें धामीनि जास व<br>अनिय अनिया धर्मालि कमें धामी<br>धामें बाह्यानि नामें बाह्यों हार्सोणि हार्में                      | र्निमानि<br>धामानि, |
| विद्योप        | :—(१) प्रदिता में प्रय० क्रिया॰ ए० के करिल्य न्यों के अर्थ<br>मिलता है, परन्तु बन्याठ में इस का क्रम्य कर (झ) दिखरा<br>१ स्या—सहितागठ कर्मी अर्थिमा सूर्या धार्मा=च्या<br>कर्मिम सूम धार्म।           | या गया              |
|                | (१) अन् के स् से युव स्वर हाने पर था (दे० झतुः<br>कन्दिय प्रतिरहसें का श्वयाण्य नहीं हाता ह यथा-<br>मूर्यना स्पूर्यना हुमनी २०६० त्रार्थन दार्यन ५०६०<br>ए० ए० शार्थन सूचन यात्रीय चीमन ।             | तृ॰ ए॰              |
| १३२            | -यम् अन्त पाले प्रातिपदिक — नत् अन्त वाल अधिकार<br>पदिक पु॰ में अपुक हते हैं और स्ता॰ तथा नपु॰ में स्<br>प्रातिपदिसें कव्य प्रिथ्ते हैं। इन क क्य साधारणतथा -व्य<br>बाल प्रातिपदिसें की मानि वनत हैं। | ्त बो≃              |
| ( <del>प</del> | ) पु॰ प्राप्तिपदिक                                                                                                                                                                                    | ो वरिष्ट<br>सिने की |
|                | प्रय॰ ए॰ धाता हि॰ धात ला, धाताली व॰ धार्वाण ।<br>सम्यो॰ ए॰ धावन हि॰ धार्वाला धातामी व॰ धार्वाण ।                                                                                                      |                     |

द्विती ० ए० प्राचीणम् ; हि० प्राचीणा, प्राचीणौः य० प्राचीः । तृ० ए० प्राच्णौः द्वि० प्राचीभ्याम् ; य० प्राचीभः । य० ए० प्राच्णैः, य० प्राचीभ्यः । पं० प० ए० प्राच्णीः, प० हि० प्राच्णीः, प० य० प्राच्णीम् । य० ए० प्राचीण, प्राचीम् ; य० प्राचीसु ।

- विशेष—(१) ऐसे प्रातिपिटवों के सम्बो॰ ए॰ के अन्त में प्रायेण -वन् मिलता है; यथा—अथर्वेन् । परन्तु कितपय प्रातिपिटवों के सम्बो॰ ए॰ में -वन् के स्थान पर -वः उपलब्ध होता है (टि॰ ८४), यथा— ऋतावः, एवयानः, प्रातुरित्वः, विभावः ।
  - (२) -वन् के य् ने पूर्व स्वर होने पर भी (दे० अनु० १२९) कतिपय प्रातिपदिकों का उपधालोप नहीं होता है, यथा—च० ए० बुमुबर्ने (वा॰ मै० २१, ४८), स० ए० ऋतार्वनि (अ०)।
  - (३) मुचर्चन् "दानगील" के रूप—असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों से पूर्व मुचर्चन् के अज का सम्प्रसारण होता है (दे० १०५) और मुचर्चन् प्रातिपदिक इस का पूरक माना जाता हं ११५ । मुघर्चन् से बने हुए निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—प्रथ० ए० मुचर्चा; द्वि० मुघर्चाना, व० मुघर्चानः । सम्यो० ए० मुघर्चानम् ; व० मुघोर्नः । दिती० ए० मुघर्चानम् ; व० मुघोर्नः । ए० ए० मुघर्चानम् ; दि० मुघोर्ना , व० मुघोर्चाम् । पूरक प्रातिपदिक मुघर्चन् के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—प्रथ० ए० मुघर्चन् , तृ० व० मुघर्चिनः, च० व० मुघर्चन्नः; स० व० मुघर्चन्यः; स० व० मुघर्चन्यः । एक बार (ऋ० ६, ४४, १२) प्रथ० व० में सम्प्रसारणयुक्त मुघोर्नः रूप मिलता है।
  - (४) सर्वेन् ''गमनशील''—प्रथ० ए• से अन्य विभक्तियों में सर्वेत् प्रातिपदिक के रूप अर्वेन् के रूपों के पूर्क हैं<sup>११६</sup>।
  - (ख) स्त्री॰ प्रातिपदिक-विशेषणात्मक (बहुनीहि) समासों के उत्तरपद

चतुर्थोऽघ्याय:

| 705          | नामिकप्रकरणम्                                                                                                                                                         | [ \$\$3            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              | में थाने बाते प्रातिपदिश्वें से बन हुए निश्निति रूप स्थी•<br>होते हैं—                                                                                                | में प्रयुक्त       |
|              | प्रय- ए- सुवृत्वो (जाजुत्रो) 'श्राप जुडी हुई" (त्र<br>१३- ४) अनुवां (जादितः) 'वृत्वरद्धाः' (<br>४- ६) द्वि- सुरवार्वाना (रोर्दसी) साय सा<br>(त्र- ८, १७, ४)।          | ंक्ष २<br>गेहुईं ' |
|              | द्विती • १० शुनुर्रणम् (सर्दितिम्) सनवददा" (ऋ<br>९२ १४)।                                                                                                              | . 10,              |
|              | त् क हम्बेनिम (धुनुमि) इपननुक्त' (ऋ०२ ११<br>प क सहस्रा नीम (सुमुनुषास्) "स्टल दानों वार्रा" (<br>१७ ५)।                                                               | ে ५)।<br>ল:• ३     |
| विशेष        | —उपर्युक्त प्रयोग खुनुर्वर्णम् में धवनामस्थान से पूद भी उपध                                                                                                           | । दीर्पत्व         |
|              | नहीं हुआ है।                                                                                                                                                          |                    |
| ( <b>ग</b> ) | नुपुं प्रातिपदिक—प्रय॰ तथा द्विती विभक्ति को छो =                                                                                                                     |                    |
|              | विभक्तियों में नपु॰ और पु॰ दे स्य सरवा समान बनते हैं।                                                                                                                 |                    |
|              | दिता । द्वि में कोई नपु । इप नहीं मिलता है। इन विभि                                                                                                                   | त्यों में          |
|              | रपनम्थ हान बाने विताय अमुल वदिक रूप ये हैं                                                                                                                            |                    |
|              | प्रय॰ द्विती॰ ए॰ घार्व मनुष तथा मरस्यल" पर्वे जोड" (                                                                                                                  | ei )               |
|              | बिवस्त्रं गुन्न ज्वाल <sup>3</sup> स्नार्त्रं 'स्नावु' (अ॰)।                                                                                                          |                    |
|              | प्रथ दिती । य भर्यानि, धाव पर्योगि पर्वे पर्यो (अ ।<br>५ ४२ ) स्वार्यानि ।                                                                                            | 34                 |
|              | -                                                                                                                                                                     |                    |
| पश्य         | '— सहिता (ऋ॰ ६ १२ ५) में हिती॰ ए॰ वास्प धन्यों मिर<br>परन्तुपरा• में घर्वपाठ मानागमा है।                                                                              | ता ६               |
| १३३          | -अञ्च अन्त थाले प्रातिपदिक—उपस्य तथा अन्य ए ने हे<br>√अञ्च ''आना शुक्ता आन्द करना" प्रातु के हुदन्त को उ<br>मैं सब स्ट नृत से हैदिक समास बनाये जाते हैं जो प्रायेण वि | त्तरपद<br>शयणों    |
|              | का नाय करते हैं <sup>शर</sup> । -अञ्च अत्त वाळे प्रातिपहिन्हें की रूप                                                                                                 | (चना               |

#### वी पुज विश्वपदाए हैं। -बञ्च उत्तरपद बाले समालों के बंदिपय इल्ला बहिस ध्याकरण

पूर्वपद इकारान्त बनाये जाते हैं और कुछ पूर्वपदों के अन्त में -िर या अन्तिम अनुसिंहत नम्पूर्ण अन्तिम भाग के स्थान पर -अदि कर दिया जाता हैं। , यथा — सम्मद् + सञ्च् = सम्मद् + सञ्च् = अस्मुद्रयेञ्च् ''हमारी ओर आता हुआ", सम्+ अञ्च्=समि+अञ्च्=सुम्यञ्च् "साथ जाता हुआ"; विव्वक् (टि॰ ११८) + अञ्च् = विव्वद्गि+ धञ्च् = बिप्पूरर्यञ्च् "सर्वत्र जाता हुआ", देव + धञ्च् = देवदि + सञ्च्=ट्रेवृद्दर्यञ्च् "देवताओं की ओर जाता हुआ"; सह (मूल सध) + शञ्च्=सधि+शञ्च्=सध्येञ्च् "गाथ जाता हुआ", तिरम् + अञ्च् = निरि + अञ्च् = तिर्यञ्च् "तिरहा जाता हुआ"। ऐसे सत्र ममानों में उत्तरपट (-भञ्च ) का अर्थ प्रायेण "-की ओर जाता हुआ" होता है। अन्य प्रमुख प्रातिपदिक ये है—अ<u>ध</u>राञ्च् ( अधर + अञ्च् ) "नीचे की ओर जाता हुआ", अपञ्च् ( अप+ धञ्च्) "पीछे की श्रोर जाता हुआ", अुर्वाञ्च् ( सर्व + धञ्च्) ''इस ओर आता हुआ'', परोञ्च् ( परा + भञ्च् ) ''दूर जाता हुआ'', प्राञ्च (प्र+षञ्च) "सामने आता हुआ", न्यञ्च (नि+षञ्च्) ''नीचे की ओर जाता हुआ'', उर्दञ्च् (उद्+ अञ्च्) ''ऊपर की ओर जाता हुआ", विष्वंञ्च् (विषु 🕂 अञ्च् ) "सव ओर जाता हुआ", मृत्यञ्च् (प्रति+भञ्च्) "विपरीत जाता हुआ"।

पुंo तथा नपुंo रूप—इन प्रातिपदिकों के रूप केवल पुंo तथा नपुंo मे बनते हैं और स्त्री॰ मे इन के आगे ई जोड़ कर ईकारान्त प्रातिपदिक बना दिया जाता है (देo अनु॰ १२७)।

अङ्ग विकार सर्वनामस्थान से पूर्व - अञ्च् अङ्ग प्रयुक्त होता है और प्रथ॰ ए॰ पुं॰ में विभक्ति (स्) का लोप होने पर अङ्ग का अन्तिम वर्ण ह् में परिणत हो जाता है। , यथा—प्राइ, प्रत्यइ। अपर्वनामस्थान से पूर्व -अञ्च् की उपधा के वर्ण न् (स्) का लोप हो जाता है। , यथा—दित्ता॰ व॰ प्राचीः, पराचि। परन्तु जिस प्रातिपदिक के पूर्वपद के अन्त में -अञ्च् से पूर्व इकार या उकार हो उस प्रातिपदिक के भसंज्ञक अङ्ग के -अञ्च् का अकार (असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों से पूर्व), छप्त हो जाता है, और हस्व इकार या उकार का दीर्घ हो जाता है।

२८०

यमा—<u>म</u>त्यञ्च वा तुः एः <u>प्रती</u>चा, और विश्वंत्र्य का दितीः वः विष्य । उपपुर परिस्तिति में उ<sup>त्</sup>रूप के न्यञ्च का साह में परिप्त हो जाना ह<sup>18</sup> यथा—द्वितेः वः ट्वींच । अमतनामस्थान स अपादि रिलिक्यों के पूर्व निर्वेद्य का तिरहस् बनता है (टि॰ १९४) यथा—र्यः एः निर्देखा ।

प्राप्त्य प्रस्ताप्त्र कथा विष्यंत्र के क्ष्य-पृत्त शास्त्र में यह सम्पत्त विक्रित्ता प्राप्त स्वत बोम्य ह कि प्रश्न क्या दितीन से निष्ठ िम्पा विमिन्त में सृत्यन क्या प्रमीय नहीं भित्या ह नीर दिन का प्रत्येन केतन क्षयन दितीन त्या सन्त में उपलब्ध हैगा ह। ऋन क्या अन्त में अपन दितीन क्षत का बोई त्युंक क्षय नहीं मिल्या ह जाकरों में प्राप्त क्षयन हमें कि कहा की स्वाप्त क्षया कि स्वाप्त कर कि स्वाप्त क्षया क्षय

क्षेत्र प्रत्यस्य हिर्णस्य प्रदर्शास्त्रः प्रत्यस् हिर्णस्। प्रदर्शास्त्रः हुन्यस् हिर्णस्। (दन्सं सार्वः)। प्रदर्शास्त्रः हुन्यसं हिर्णस्

```
द्विती॰ ए॰-- प्रार्श्वम्
                                प्रत्यज्ञंम् : विष्त्रं द्यम् ।
                         ;
द्विती० व०-- प्राचेः
                                प्रतीचः (ऋ०),
                         1
                                प्रतीर्चः (अ०), विर्पूचः ।
तृ॰ ए॰--- प्राचा
                        ;
                                प्रतीच
पं० ए०---
स॰ ए०-- प्राचि
स॰ द्वि०--
                                                 विष्चोः
                              नपुं०
                                             , विष्वंक्।
प्रथ० द्विती० ए०- प्राक् ;
                                  प्रत्यक्
                (ए॰ के रूप प्रायेण कियाविशेषण हैं)।
प्रथ० द्विती० द्वि०—
                                प्रतीची
                         ;
 प्रथ० द्विती० व०-प्राञ्चि ,
                                प्रत्यञ्चि (शत० व्रा०) ;
```

अपोञ्च् , अवोञ्च् , परोञ्च्, अवोञ्च् तथा अधुराञ्च् प्रमृति के रूप प्राञ्च् की भाति बनते हैं ।

न्यञ्च्, सुम्यञ्च्, दुध्यञ्च्, सुध्येञ्च्, अस्मृद्र्येञ्च् , बि्ष्बुद्र्येञ्च्, तथा उर्दञ्च् के रूप पुरयञ्च् की भाति वनते हैं।

अन्वञ्च् तथा स्वञ्च् के रूप विष्वञ्च् की भाति वनते हैं।

१३४. पुंस् "पुरुष" के रूप—सर्वनामस्थान से पूर्व पुंस् का शक्ताञ्च (Strong stem) पुमांस् वनता है<sup>१२३</sup>, और भकारादि तथा स० व० विभक्ति से पूर्व पुंस् के अन्तिम स् का लोप होकर केवल पुम् शेप रहता है<sup>१४४</sup>। असर्वनामस्थान की विभक्तिया परे आने पर प्रातिपदिक का उदात्त विभक्ति के अन् पर चला जाता है। पुंस् से बने हुए निम्नलिखित हप उपलब्ध होते हैं—

प्रथ० ए० पुमांत् ; हि॰ पुमांसी (बा॰); व॰ पुमांस.। सम्बो॰ ए॰ पुमाः (ऋ॰ ९, ९, ७), लौकिक संस्कृत—पुमन्। हिती॰ ए॰ पुमांसम् ; व॰ पुंसः। तृ॰ ए॰ पुंसा (पै॰ सं॰, बा॰)।

चतुर्थोऽघ्याय:

250

यथा-पुरस्कान् सा तु० ए० प्रतीचा और विष्वंत्रम् का द्विती॰ व॰ विर्मुच । उपर्युक्त परिस्थिति में खंडक्च के अकच का आ हू में परिणत हो जाता ह<sup>१२२</sup> यथा—द्विती॰ व॰ उदीच । असर्वनामस्थान वी अनादि विभक्तियों से पूर्व तिर्यञ्च का तिरस्य बनता है ( टि॰ ११४ ) संया---त॰ ए॰ तिरक्षा ।

इसर्धेशिष्ट्य--उपयुक्त अव्रविकार के अनुसार अनर्वनागरधान की विभक्तियाँ से पूर्व अन्तोदात्त प्रातिपदिकों के अक्का के अकार का लीप होने पर उस का उदात विभक्ति के अब पर चला जाता है, यथा-मस्यव्य से मुतीचा श्रावञ्च से श्रुनृच । और ऐसे प्रातिपदिशें से स्ती • का रूप बनाते समय भी अन्तोदात्त अङ्ग का उदात्त है प्रत्यय पर चला जाता ह यथा-प्रात्यञ्ज् का स्ती॰ जतीची। परात्र स्वरसम्बाधी यह नियम देवल ऋ• में लाग हाता है । अन्य सहिताओं में तथा उत्तरकारीन भाषा में इस नियम का पालन नहीं किया गया है यथा-अ में मुस्यञ्च का द्विती । व मुतीथ और स्त्री । मुसीशी ।

प्राञ्च प्रत्यक्ष्म तथा विर्ध्यक्त के रूप—इस सम्बाध में यह सध्य विशेषतमा भ्यान रखने बोध्य है कि प्रय॰ तथा द्विती से भिष किसी विभक्ति में बहुबचन का प्रयोग नहीं मिलला है और दि॰ मा प्रयोग केवल प्रथ द्विती • तथास अंखपर घडोता है। ऋ • तथा e। • में प्रथ द्विती • व • का कोड नृप रूप नहीं शिलता ह जाडाणों म पुछ जदाहरण जपलक्ष होते हैं। अत एव प्रबक् दिली एक के नपुर हपों के अतिरिक्त असर्वनामस्थान में इन प्रातिपदियों से कोई रूप नहीं बनता है। प्राक्रम प्रायक्रम तथा विष्यक्रम से बने हुए वैदिन रूप ये हैं-

Cond ser प्रस्थञ्च CITY TO विष्यह प्रय• ए•--- प्राष्ट प्रत्यंष्ट् विष्यंदी प्रय॰ दिती॰ हि॰— (त॰ स॰ वा॰ स॰)। firedet प्रय - व --- प्राप्त प्रस्यर्ध

```
द्विती॰ ए॰— प्रार्श्वम
                              प्रत्यर्ञम् : विष्वंञ्चम्।
                       :
द्विती॰ व०-- प्राचंः
                               प्रतीचः (ऋ०),
                        ;
                               प्रतीचे (अ०), विपृंचः।
तृ० ए०-- प्राचा
                       ;
                              प्रतीचः
पं० ए०---
स॰ ए॰-- प्राचि
स० द्वि०—
                                               विपूचीः
                            नपुं०
                                प्रत्यक् ; विष्वंक्।
प्रथ० द्विती० ए०-- प्राक् :
               (ए॰ के रूप प्रायेण कियाविशेषण हैं)।
प्रथ० द्विती० द्वि०—
                               प्रतीची
                        :
                            प्रत्यञ्चे (शत० ब्रा०) ;
प्रथ० द्विती० व०---प्राञ्चि ,
```

अपोञ्च् , अवोञ्च् , परोञ्च्, अवोञ्च् तथा अधराञ्च् प्रमृति के हप प्राञ्च की भाति वनते हैं ।

न्यञ्च्, सुम्यञ्च्, दुध्यञ्च्, सुध्येञ्च्, भुस्मृद्ग्येञ्च्, बिष्वृद्ग्येञ्च्, तथा उदंञ्च् के रूप प्रस्यञ्च् की भाति वनते हैं।

अन्वञ्च तथा स्वञ्च् के रूप विष्यंञ्च् की भाति वनते है।

१३४. पुंस् "पुरुष" के रूप—सर्वनामस्थान से पूर्व पुंस् का शक्ताङ्ग (Strong stem) पुर्मांस् वनता है<sup>१२३</sup>, और भकारादि तथा स० व० विभक्ति से पूर्व पुंस् के अन्तिम स् का लोप होकर केवल पुम् शेप रहता है<sup>१२४</sup>। असर्वनामस्थान की विभक्तिया परे आने पर प्रातिपदिक का उदात्त विभक्ति के अन् पर चला जाता है। पुंस् से बने हुए निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—

प्रय० ए० पुमांत् ; द्वि० पुमांसी ( ब्रा०); व० पुमांस.। सम्बो० ए० पुमाः ( ऋ० ९, ९, ७), जौकिक संस्कृत—पुमन्। द्विती० ए० पुमांसम् ; व० पुंसः। तृ० ए० पुंसा (पै० सं०, ब्रा०)।

चतुर्थोऽध्याय:

२ व० व० अनुबुद्धः (२०)<sup>१९</sup> । १० ए० अनुबुद्धः । ६० ६० अनुबुद्धिं (२०) व० अनुबुद्धः । २ अजन्त प्रातिपदिक

३६ हरून्त से अजन्त प्रातिपदिक बनाने की प्रवृत्ति—अनन्त प्रातिपियों नी स्पर्नाता के विषय में विचार करने से पुत गर स्पष्ट स्टान आवापन है कि हरून्त प्रातिपिकों से अवन्त प्रातिपार करों नी प्रकृति कारोग्रत करों नी प्रकृति कारोग्रत करों ने नी प्राप्तिक से वेदिक मार्ग में वो प्रातिपारिक केवल हरून्त ये तक के दुत कर प्राप्तम में अनेन प्रांति परिश्ले में आति कराये जाते रूपे और इठ सबय तक मार्ग में रोनों

वैविक स्याकरण

प्रकार के रूप साथ-साथ प्रयुक्त होते रहें । अजन्त प्रातिपदिकों के रूपों ने धीरे-धीरे अपना पूर्ण आधिपत्य जमा कर हलन्त प्रातिपदिकों को कालान्तर में भाषा में पूर्णतया निकाल दिया और समास आदि में वहीं-कहीं प्राचीन हलन्त प्रातिपदिकों के अवशेष रह गये । इस तथ्य की प्रिष्ट के लिये हम धर्म शब्द का उदाहरण ले सकते हैं । अठ० में केवल हलन्त प्रातिपदिक धर्मन् "धारण करने वाला" पुं० तथा धर्मन् "नियम" नपुं० के रूप मिलते हैं और अकारान्त प्रातिपदिक धर्म का प्रयोग उपलब्ध होता है और इम के समानार्थक हलन्त प्रातिपदिक का प्रयोग धरि-धीरे लप्त होना गया । पाणिनि के काल तक इस हलन्त प्रातिपदिक का प्रयोग धरि-धीरे लप्त होना गया । पाणिनि के काल तक इस हलन्त प्रातिपदिक का प्रयोग धरि-धीरे लप्त होना गया । पाणिनि के काल तक इस हलन्त प्रातिपदिक का प्रयोग धरि-धीरे लप्त होना गया । पाणिनि के काल तक इस हलन्त प्रातिपदिक का प्रयोग इतना न्यून हो चुका था कि यहुवाहि समास में हलन्त प्रातिपदिक धर्मन् अजन्त प्रातिपदिक धर्मन अजन्त प्रातिपदिक धर्मन वा ना लाने लगा विष्ट

प्राचीन भारतीय वैयाकरण भी इलन्त से अजन्त प्रातिपदिक बनाने की प्रशृत्ति मे परिचित थे। सि० की० के भन्यय-प्रकरणम् में भट्टोजिदीक्षित द्वारा उद्भृत निम्नलिखित खोक में इस ओर सैकेत किया गया है—

> वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरूपसर्गयोः । क्षापं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥

इस विपय में यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि प्रायेण अविकार्यज्ञ हत्तन्त प्रातिपदिकों से अजन्त प्रातिपदिक बनाये गये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत हैं—

(१) अकारान्त प्रातिपदिक—हरून्त प्रातिपदिकों से बनाये गये अधिकतर अकारान्त प्रातिपदिक नपुं० में प्रयुक्त होते हैं और इस प्रकार कतिपय हरून्त प्रातिपदिकों का लिङ्ग-परिवर्तन कर दिया गया है। उदाहरणार्थ विष्टप् "शिखर", द्वार् "दरवाजा" तथा पुर् "दुर्ग" स्त्री० हें और इन से बने हुए अजन्त प्रातिपदिक विष्टप्, द्वार तथा पुर नपुं० में प्रयुक्त होते हैं। कुकुद् "शिखर" से बना हुआ अकारान्त प्रातिपदिक कर्कुद पुं० तथा नपुं० दोनों लिङ्गों में प्रयुक्त होता है। हरून्त से

- (३) इचारान्त मातिपदिव—हन्त मातिपदिचों वे बनाये हुए अधिकतर इचारात मातिपादक रानि में मुख्य हाते हैं। नुष्क इक्त मातिपदिक बार जरु से बने हुए इचारान्त मातियों क बारि का तिभारिवत नहीं हुआ है। परात नुष्कु इक्त मातिपदिक खुर्चि। ज्यारा से सुर्खि पुरू और मुश्चिय ज्याना से मुश्चिय हिन्दी (अ १८,१९) मातिपित बनाय को हैं। ज्योतिस 'त्याचा' से बने हुए इचारान्त मातिपदिक ज्योति क्या भी उपलब्ध होते हैं (१० मा॰ ३६,१० १
- १३७ पु॰ हरूत से स्त्री० अजनत प्रातिपदिक—बेता कि हम पहले एए पर पुके हैं बहुत से विषयंग्र प्रातिपहित्तों के हम देनल पु तथा मर्च में धनते हैं और स्त्री॰ में बचोध करने क लिये उन से अन्तर प्रातिपहिक बनाये बाते हैं।
  - (१) जिन विकायक्ष पु॰ प्रातिपदिशों ने अन्त स अर्थ, सन् -सर्, इन, न्यस्, वस्, तवा -अरुष् आता है (दे॰ अनु

१२५-१२८. १२३) टन से स्त्री॰ प्रातिपिदिक बनाने के लिये उन के साथ ई (पा॰ टीप्) प्रत्यय जोड़ा जाता है<sup>1२०</sup>; यथा—अदत् से अद्वी, पिप्रत् से पिप्रती, परन्तु भवंत् से भवंन्ती, पुर्वत् से पुष्वन्ती, मदंत् से मदंन्ती<sup>121</sup>; <u>अेनुमत्</u> से <u>बेनुमती, क्षमेवत्</u> से क्षमेवती; अर्किन् से अर्किणी, नवीयस् से नवीयसी; जुग्मिवस् से जुग्मुकी, प्रत्यन्त् से प्रतीची, प्राप्त्व से प्राची।

- (२) -वन् अन्त वाले पुं॰ प्रातिपदिको से स्त्री॰ वनाने के लिये अन्तिम न् के स्थान पर र् आदेश करने के अनन्तर ई (पा॰ डीप्) प्रत्यय जोड़ा जाता है १२२, यथा—ऋतार्वन् से ऋतार्वरी। परन्तु जिन प्रातिपदिकों के अन्त में -मन् आता है उन के पुं॰ तथा स्त्री॰ हप समान रहते हैं '११। दे॰ अनु० १३१।
- (३) -धन् अन्त वाले कतिपय प्रातिपदिकों के रूप पुं० तथा स्त्री० में समान रहते हैं। परन्तु कुछ पुं० प्रातिपदिकों का स्त्री० वनाने के लिये उपधालीप के अनन्तर हैं (पा० डीप्) जोड़ा जाता है; यथा— सुम्राज्ञी (-रार्जन् से), अपितिशी (-हन् से); मुघर्वन् से मुघोनी; इयन् से सुनी। परन्तु युर्वन् का स्त्री० युक्ति वनता है<sup>। इप</sup>।
- अकारान्त प्रातिपदिक—वैदिक भाषा में अकारान्त प्रातिपदिकों से वने हुए रूप सब से अधिक हैं और इन प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं॰ तथा नपुं॰ में बनते हैं, क्योंकि स्त्री॰ में इन से प्रायेण आकारान्त प्रातिपदिक बना कर रूप चलाये जाते हैं। प्रथ॰ तथा द्विती॰ को छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में पुं॰ तथा नपुं॰ के रूप सर्वथा समान बनते हैं।
- (क) विभक्ति-विकार तथा रूप-वैविध्य—अकारान्त प्रातिपदिकों के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों मे निम्नलिखित परिवर्तन हो जाते हैं और कतिपय विभक्तियों के दो रूप मिलते हैं—
  - (१) प्रथ० द्विती० ए० में नपु० के साथ आने वाली विभक्ति का क्षम् वन जाता है<sup>१३५</sup>, यथा—<u>ध्रि</u>यम् ।

### चतुर्थोऽध्याय:

366

- (२) प्रय दिनी दि नपु में ई विश्वति जाडी जाती हु " और पै॰ में रहीं भी और रहीं था विसक्ति प्रयुक्त होती है! यथा—प्रिये (नर्पं•) प्रियौ त्रिया(पं•)।
- विदोय—भौ विभक्ति बाते द्वि॰ हर्षों का द्विण्या विभक्ति वाले हर्षों का प्रयोग ऋ• में साव गमें स भी अधिक है ।
  - (३) प्रय॰ व॰ प्र॰ में कहीं बस (पा॰ जम ) और यहीं असर दिमानि प्रयुक्त होनी है <sup>१८</sup> यथा--श्रिया श्रियास ।
- विद्रोध सस्य विभक्ति वाले हर्पों की द्वारा में अस विभक्ति वाले क्यों हा प्रयोग ऋ॰ में हुगुना और अ॰ में चीबीमगुना है।
  - (४) प्रय॰ द्विती॰ द॰ नपु॰ के रुपों में कहीं-कहीं विभक्ति तथा न आगम अर्थात् नि (न्-। इ) का लोप ही जाता है और देवल आकारान्त रूप बनता है (टि॰ १००) यथा---विया, त्रियाणि ।
- धिद्योप-नः में -मा अन्त नाते स्प -मानि अन्त नाते स्पौ से ब्याउ है। पर'त अर में -भानि अन्त वारे प्रयोग -भा अन्त वार प्रयोगों के क्योडे हैं और उत्तरकारीन सस्त्रत में न्या अन्त बाले रूपों का पूर्ण लोग हो गमा। पाण्यास्य विद्वार्नी का मत है कि -बन् अन्त वाले नपु हर्पो (यथा मार्मा मामानि ) के प्रमान से ज्वानि अन्य वाले अन्य रूपों का प्रादुर्भाव हुआ ।
  - (५) द्विती व॰ पु॰ में प्रातिपदिक के अन्तिम अन् ( 🖹 इ उ ऋ ) तथा विभक्ति के आदि व का पुत्रसवर्णदीय हान के अनन्तर विमचि के अन्तिम स का न बन जाता है<sup>रार</sup> समा---श्रियान् श्रुचीन मर्घून पितृन ।
  - (६) तु ७० में निमक्ति के आग बढ़ इन च पु॰ में पू (पा• के) का य प॰ ए॰ स अन्त (पा॰ दक्षि) का आद और प॰ प्• में अस् (पा उस्) वा स्य वन बाता हु<sup>रा</sup> यथा—श्रियेण त्रियाचे श्रियात् श्रियस्य ।

- विशेष—त् ए॰ के कुछ हपों में था विभक्ति का प्रयोग मिलता है (टि॰ ९९); यथा—िश्वा। लगभग २५ हपों में -इन विभक्ति का अकार दीर्घ मिलता है (दे॰ अनु॰ ४६ ग); यथा—अमृतेना, फ्रांतेना।
  - (७) तृ॰ य॰ में शयेण भिस विभक्ति को ऐस आदेश हो जाता है <sup>१९९</sup>, यथा—<u>श्रि</u>यैः, श्रियेभिः ।
- विशेष—प्रः॰ में -ऐस विभक्ति वाले हप -भिस विभक्ति वाले रूपों से कुछ अधिक हैं, परन्तु अ॰ में इन का प्रयोग पांचगुना है और उत्तरकालीन संस्कृत में -भिस विभक्ति के रूपों का पूर्ण अभाव है।
  - (८) प० य० मे अकारान्त, आकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, इक्रारान्त, इय्विकाररिहत ईकारान्त स्त्री० तथा उव्- विकाररिहत ऊकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के साथ प्रयुक्त होने वाली आम् विभक्ति से पूर्व न् जोड़ कर नाम विभक्ति बना ली जाती है<sup>१४२</sup>; यथा—प्रियाणीम (प्रिय से), प्रियाणीम (प्रिया से), श्रुचीनाम, मर्प्नाम, प्रवृ्णाम, मातृणाम, देवीनाम, तुन्नाम, ।
  - (९) सम्बुढि में विभक्ति के स् का लोप हो जाता है<sup>१४३</sup>; यथा—प्रियं।
  - (ख) अङ्गविकार—(१) च० ए० की विभक्ति य तथा तृ० च० पं० दि० की विभक्ति भ्याम से पूर्व अङ्ग के अन्तिम आ का दीर्घ हो जाता है । यथा—प्रियाय, प्रियाभ्याम् ।
    - (२) प॰ व॰ में नाम् से पूर्व अङ्ग के अन्तिम हस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है<sup>१४५</sup>, यथा—-<u>भि</u>याणांम इत्यादि ऊपर देखिए।
    - (३) बहुवचन की भकारादि विभक्ति, स॰ व॰ की सु विभक्ति, तथा ष॰ स॰ द्वि॰ की श्रोस विभक्ति से पूर्व अकारान्त प्रातिपदिक के अन्तिम झ का पु वन जाता है भ, यथा—प्रियोभी:, प्रियेभ्यं , प्रियेपुं, प्रिययों (प्रिये ने ओस्)।
  - (ग) स्वर-वैशिष्ट्य—सम्बोधनवर्जित सभी विभक्तियों में अकारान्त प्राति-पदिकों का उदात्त अपने मूल स्थान पर ही रहता है।

- (२) प्रय॰ द्विती॰ द्वि॰ नपु॰ में ई पिमक्ति जोडी जाती है'' और पुं॰ में बढ़ी की और बढ़ी का विभक्ति श्रमुक्त हाती है'' यथा—प्रिये (नपुं॰), श्लियो, ख़िवा (पु॰)।
- यिद्रोप—भौ विशक्ति वाले द्वि॰ हवों का तुम्ला में था विशक्ति वाले हवों का प्रयोग ऋ॰ में साल गुले से भी अधिक है।
  - (३) प्रय० व० पु० में वहीं अस (पा० अस्) और वहीं असम विभक्ति प्रयुक्त होती है <sup>१८</sup> यथा—श्रिया, श्रियार्स ।
- विहोप असस् विश्वकि वाले स्पों की शुलना में अस् विश्वकि वाले स्पों का प्रयोग ऋ॰ में दुशुना और ल॰ में बीबीसनुता है।
- चिद्रोप ऋ॰ में न्या अन्त वाले इन न्यानि अन्त वाले स्पों से ज्याद है। पान्तु अ॰ में ज्ञानि अन्त वाले प्रयोग न्या अन्त वाले प्रयोगों से ज्याने हैं और उत्तरकानित सहत्त में न्या अन्त वाले स्पों का पूर्ण लोग हो गया। पान्यास्त्र विद्यानों वा अत है कि जन्तु अन्त वाले नपु॰ वर्षों (यथा नामों नुम्नार्थि) के प्रभाव से न्यानि अन्य वाले अन्य वर्षों वा प्राप्तानी हुआ।
  - (५) द्विती॰ ४० दुः वें श्रातिपरिक के व्यक्तिम अच् ( अ ॥ उ का) रोधा विभक्ति के आदि व का प्रदेववर्षपरिध दोन के कानता विभक्ति के अनित्य स्त्र का व बन वाता है<sup>११९</sup> स्वा— द्विपान द्वार्थीन अर्धन प्रदेन पितुन ।
    - (६) रु०ए० में विभक्ति के बाश इन च प॰ में प्(पा है) का थ प प० म बस्स (पा० टक्षि) वा काद और प० प०में कस (पा टस्) का इस यन जाता है<sup>ग</sup> यथा— प्रियेश प्रियार्थ क्रियाल मुखरर्थ।

- चिशेष—तृ॰ ए॰ के फुछ रूपों में हा विभक्ति का प्रयोग मिलता है (टि॰ ९९); यथा—प्रिया। लगभग २५ रूपों में -इन विभक्ति का अकार दीर्घ मिलता है (दे॰ अनु॰ ४६ ग); यथा—अमृतेना, फ्रांतेनां।
  - (७) तृ॰ य॰ में प्रायेण भिस् विमक्ति को ऐस् आदेश हो जाता है (४१, यथा--- प्रिये:, ब्रियेभिं:।
  - विद्रोप—प्रः॰ में -ऐस विभक्ति वाले रूप -भिस विभक्ति वाले रूपों से कुछ अधिक हैं, परन्तु अ॰ में इन का प्रयोग पांचगुना है और उत्तरकालीन संस्कृत में -भिस विभक्ति के रूपों का पूर्ण अभाव है।
    - (८) प० व० मे अकारान्त, आकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, इक्रारान्त, इक्रारान्त, इक्रारान्त, इक्रारान्त, इक्रारान्त, इक्रारान्त, इक्रारान्त, इक्रारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के साथ प्रयुक्त होने वाली न्याम् विभक्ति से पूर्व न जोड़ कर नाम् विभक्ति बना ली जाती हैरिंद, यथा—प्रियाणीम् (प्रिय से), प्रियाणीम् (प्रिया से), श्रुचीनाम्, मध्नाम्, प्रवृत्णाम्, मातृणाम्, देवीनाम्, तुन्नाम्।
    - (९) सम्बुढि में विभक्ति के स् का लोप हो जाता है<sup>१४३</sup>, यथा—प्रियं।
    - (ख) अङ्गविकार—(१) च॰ ए॰ की विभक्ति य तथा तृ॰ च॰ पं॰ द्वि॰ की विभक्ति भ्याम् से पूर्व अङ्ग के अन्तिम म का दीर्घ हो जाता है<sup>१४४</sup>; यथा—श्रियाय, श्रियाभ्याम् ।
      - (२) प॰ य॰ में नाम् से पूर्व अङ्ग के अन्तिम हस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है<sup>१४५</sup>, यथा——ि<u>भ</u>याणांम इत्यादि ऊपर देखिए।
      - (३) बहुवचन की भकारादि विमक्ति, स॰ व॰ की सु विभक्ति, तथा प॰ स॰ द्वि॰ की सोस विभक्ति से पूर्व अकारान्त प्रातिपदिक के अन्तिम क्ष का ए बन जाता है <sup>१६</sup>, यथा—प्रियोभैः, प्रियेभ्यं , प्रियेपुं, प्रिययोः (प्रिये निकोस)।
    - (ग) स्वर-वेशिष्ट्य—सम्बोधनवर्जित सभी विभक्तियों में अकारान्त प्राति-पदिकों का उदात्त अपने मूल स्थान पर ही रहता है।



यिमित्ति विकार तथा अङ्ग विकार—अव ० ए० वी विश्वित का लोग हो जाता है विक् और प्रय० द्विती - दिन में हैं (वा को) विभिन्न का अगोग होता है विकास का मुनीया हार्जे। तुन ए० में दो मकार के रूप बनते हैं—30 रुपों में बा विश्वित (20 %%) प्रतिपदित के साथ सीधी जोड़ दी जाती है, यथा — मुनीपा; परन्तु अधिकतर रूपों में भा विभक्ति से पूर्व अङ्ग के अन्तिम भा को ए में परिणत कर दिया जाता है<sup>१५०</sup>; यथा— मुनीपयां। इसी प्रकार प॰ स॰ द्वि॰ (टि॰ १५०) तथा सम्बुद्धि में अङ्ग के अन्तिम भा का ए वन जाता है<sup>१५१</sup>, यथा— जह्नेयोः (अ०); गुङ्गे (ऋ०)। च॰ प॰ प॰ स॰ ए॰ की विभक्ति से पूर्व या (पा॰ याट्) आगम जोड़ा जाता है<sup>१५२</sup> और स॰ ए॰ की विभक्ति है को भाम् आदेश हो जाता है<sup>१५३</sup>; यथा— जुरायें, कुन्यांयाः, ग्रीवार्याम्।

- विशेष—(१) ऋ॰ के लगभग बीस स्त्री॰ रूपों में प्रथ॰ ब॰ के विशेष वैदिक प्रत्यय ससस् (टि॰ १३८) का प्रयोग भिलता है; यथा—अर्तन्द्रासः "तन्द्रारहित", पाबकार्सः "पवित्र"। इस विषय में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ऐसे रूप प्रायेण विशेषण हैं। मैक्डानल प्रमृति विद्वानों के मतानुसार असस् प्रत्यय वाले पुं॰ रूपों के प्रभाव से ऐमे रूप बने हैं।
  - (२) ऋ॰ में तीन बार प्रयुक्त होने वाला अनुदात्त पद अम्ब भग्यों का सम्बोधन माना जाता है<sup>१५४</sup>, परन्तु वा॰ सं॰ (२३,१८) तथा तै॰ सं॰ (७,४,१९,१) में अम्बे रूप उपलब्ध होता है।
  - (३) ब्राह्मणों तथा सूत्रों में, भारतीय वैयाकरणों के अनुसार, विष्ठी के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का अयोग मिलता है, और पाइचात्य विद्वानों के मतानुसार पं॰ प॰ ए॰ की विभक्ति के स्थान पर च॰ ए॰ की विभक्ति प्रयुक्त होती है १९५५, यथा—जीर्णाये त्वचः (को॰ ब्रा॰) = जीर्णायाः त्वचः "जीर्ण त्वचा का", ज्यायसी यांज्याये (ऐ॰ ब्रा॰) = ज्यायसी यांज्यायाः "याज्या से बड़ी", अर्हल्याये जारः (शत॰ ब्रा॰) = अर्हल्यायाः जारः।
  - (४) अनेक भारतीय तथा पास्चात्य विद्वानों के मतानुसार, कितपय रूपों में स॰ ए॰ की विभक्ति का पूर्ण लोप हो जाता हे और केवल आकारान्त रूप मिलता ह<sup>१५६</sup>; यथा—गुर्हा (ऋ॰ ६, ६, ५, इत्यादि), द्रोषा (ऋ॰ २, ८, ३, इत्यादि)। परन्तु वहुत से

आधुनिक वि तो वा सत इ कि य तु॰ ए॰ के रूप हैं और स॰ ए॰ में आधारान्त प्रातिगदिसों का एसा काई कप नहीं हैं<sup>१५०</sup>।

(५) श्राधिकार विद्वान कुनीजीस यह को कुनको नगर का पर क का रूप मानत हैं। १८ परन्त कतियब दिवान इस मत का श्रीकार नहीं करते हैं। १९ अ॰ में एक शहर कुनबोनास पह का श्रयोग मिलता है।

#### ष्ट्रिया 🕸 रूप

उपलब्ध क्यों के आयार वर क्रिया धार के क्य का प्रधार बनेंगे-

|         | d.            | fa.                 | 4-                 |
|---------|---------------|---------------------|--------------------|
| 94.     | <u>त्रिया</u> | <b>্রিট</b>         | विषा विषास ।       |
| मञ्बा ७ | (n)           | (ন্ত্ৰ              | विर्या ।           |
| হিদা•   | <b>डियाम्</b> | ब्रिवे              | श्चिया ।           |
| વુ (    | प्रथम। द्विया | <u>चित्रावया</u> श् | <b>પ્રિયામિં</b> ક |
| च∙      | विषास         | 1                   | श्रिवार्ग्य ।      |
| d.      | विवायो        |                     |                    |
| 4       |               | <u> त्रियमी</u>     | धियाणीम् ।         |
| E       | वियामाम्      |                     | विवास् ।           |

(का) धानुस आंकारान्छ प्रतिपदिक—पाउन आकारात प्रात्मिक्षे के कर पुंच क्या क्या में वनते हैं परानु कर्य में हम का कोई कर मही कम महमा करोकि नयुः में आतिहरिक्षे का सनित्म क्ये के हम का कोई कर मही कम महमा करोकि नयुः में आतिहरिक्षे का सनित्म क्ये हुए आकारान्छ प्रतिपदिक मिलता हैं। ज्यामा तीन धानुओं से बने हुए आकारान्छ प्रतिपदिक मिलता है। इस मध्य में वह तप्य दिवाला कर समय में वह तप्य दिवाला कर समय में वह तप्य दिवाला कर कर मानिया है कि धानु काकारान्य प्रतिपदिक्षे को अकारान्य काल प्रतिपदिक्षे को अकारान्य काल प्रतिपदिक्षे को अकारान्य काल प्रतिपदिक्षे के आकारान्य आवारान्य प्रतिपदिक्षे को अकारान्य आवारान्य प्रतिपदिक्षे के आकारान्य आवारान्य प्रतिपदिक्षे के आकारान्य आवारान्य के स्थान प्रतिपदिक्षे के स्थान पर अवस्थान आवारान्य कि स्थान पर अवस्थान आवारान्य कर स्थान कर स्थान कर स्थान स्थान स्थान स्थान स्थित स्थान पर अवस्थान स्थान स्थान

(রা॰) = पूर्वेणियः (अ॰); सोमुपाः (রা॰) = सोमुप (अ॰)। उत्तरकालीन संस्कृत में धातुज आकारान्त प्रातिपदिकों के रूप अत्यत्य है।

विभक्तियां तथा अङ्गविकार—इन प्रातिपदिकों के रूपों की प्रमुख विशेषता यह मानी जाती है कि पुं॰ प्रातिपदिकों की प्रथ॰ ए॰ विभक्ति (स) वा लोप नहीं होता है और रत्नी॰ प्रातिपदिकों के कुछ हपों में भी यह विभक्ति मिलती है । असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों से पूर्व प्रातिपदिक के अन्तिम का का लोप हो जाता है १९११; यथा—की लालपा— ए (च॰ ए॰) = किलालपे (फ॰ १०, ९१, १४)। इन प्राति-पदिकों के अधिकतर रूप प्रथ॰ तथा दितीं॰ विभक्ति में मिलते हैं और अन्य विभक्तियों के रूप अत्यल्प हैं। प्रथ॰ ए॰ से अन्य विभक्तियों में पुं॰ तथा स्त्री॰ के रूप सर्वया समान बनते हैं।

स्वरवैशिष्ट्य-सव विभक्तियों में इन का उदात्त प्रातिपदिक पर रहता है।

पुं० प्रातिपदिक—जा "सन्ति", त्रा "रक्षक", दा "दाता", तथा स्था "राड़ा हुआ"—य चार प्रातिपदिक एकाच् हें और शेष पुं० प्रातिपदिक विशेषणात्मक समासों के उत्तरपद में मिलते हें। अधिकतर विशेषणात्मक समासों के उत्तरपद में न्या "जाने वाला", -जा (√जन् से) "उत्पष्ठ हुआ", —दा "दाता", -धा "कर्ता या दाता", -पा "रक्षक", -पा "पीने वाला", -प्रा "पूरक", -या "जाने वाला", -सा (√सन् से) "प्राप्त करने वाला", तथा -स्था "खड़ा हुआ" प्रातिपदिक उपलब्ध होते हैं "; यथा—अ्रेगा, अद्वाला, गोटा, धामदा, रक्ष्मा, आयुष्पा, ऋतुषा, सोम्या, क्रीलाखपा, च्पेणिप्रा, देव्या, धनसा, गोपा, ऋतुस्था, रथेष्ठा। इन के अतिरिक्त दिखका (सूर्य का एक नाम), ऋमुक्षा "ऋभुपति" (टि० १०२) विस्ता "मृणाल खोदने वाला", इत्यादि महत्त्वपूर्ण हैं।

### जा के रूप

पुं• प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर जा ''सन्तांत'' के रूप इस प्रकार बनेंगे---

# चतुर्थोऽध्यायः

| सामिकप्रक <del>रणम</del> | [ 13 |
|--------------------------|------|
|                          |      |

₹• द्वि-व∙ प्रथ≖ वा, जौ ÐΪ सम्बो -जाबी. আঃ दिती - जाम ना नौ बाम्याम ः त् • वाभि । जे ₹ - 1 đ-ज्ञार्म्य ।

252

हत्री जातिपदिक-क्षा "निवासस्थान" का 'क्षूय", जा 'देरपर्ली", जा 'सन्तिते' उद्या 'पनुष की होरी' या 'भाप मापने वाती', तथा का सन्दर्ध '--हन एकाकु मतिपरिक्त के स्वतिरक्ष बहुत से स्वी अतिपरिक विशेषणात्मक समामें के दलपर से साति हैं। समागी उत्तरपद में आने वाले आतिपरिक स्वीच व ही हैं विन ही परियमना दुंक प्रतिपरिकों में को जा चुक्त है यथा—स्वरंग, दिश्विमा बुकुरा

गोचा गोचा गोचा श्रीवृद्धा।

प्रथण पण विसक्ति—(१) निज्ञतिवित स्त्री स्वर्ग सं स्वरं ए० दिस्ति का स्र पिल्ता है—का, का कृत्या, कृत्या कृत्या (स०) दुर्शेषा (स० ६ ९,४) गोचा गोचा (स०) गोचा श्रिवृत्ता

डिचोजा <u>बनुका क्सूदा शतुसा सम</u>्बना सङ्क्सा। (२) प्रास्त्रैन प्रमृति विद्वान श्रा (श.० १ १२४ ८) की

(२) प्रास्त्रैन प्रमृति निद्वान् क्षा ( ऋ० १ १२४ ८ ) की प्रथ• ए का रूप सानते हैं जबकि सामण तथा राट प्रसृति इसे प्रय• म का रूप स्थानर करते हैं <sup>१९</sup> ।

(३) नयारे वरपाठ के अनुसार निकारिनेक्वत रण आवाराना है अपोर्ट हन जी प्रक-ए- विवाधिक वह और साना पत्रा है, पापीए गान्यात्य विद्यानी वा यह है कि इन रूपों में विक्रिक के सा की सत्ता मानी जा करती है क्योंकि इन के परे रक्त रहते हुए भी हम वा अन्तिम का विद्युचि मान्य (Hantus) से पहला है <sup>भी</sup>—ज्या (जा क था, ३) निद्या (जा कर ४४ । ४) क्या (जा ४) ४, १), श्रुद्धा (ऋ॰ ७, ३२, १४), स्तुधा (ऋ॰ १०, १२९, ५) तै॰ सं॰ ४, ४, ११, ३ में प्रतिमा, विमा, दुम्मा, प्रमा ।

(४) अन्य सब आकारान्त प्रातिपदिकों की प्रथ० ए॰ विभक्ति छप्त हो जाती है।

जा "सन्तति" के रूप

उपलब्ध रूपों के आधार पर जा स्त्री • प्रातिपदिक के रूप इस प्रकार चेनेंगे---

प्रय॰ ए॰ जाः, जा (अ॰)। प्रय॰ व॰ जाः।

ढिती॰ ए० जाम्; य० जाः। तृ० ए० जा, द्वि० जाभ्यांम्, य० जाभिः।

च० ए० जे, य० जाभ्यः।

स॰ ए॰ जार्सु।

(ग) पन्यां, मन्यां, ऋमुक्षा, महा, अत्या और उद्यानं के रूप—पाणिन के मतानुसार, पृथिन, मृथिन तथा ऋमुक्षिन् प्रातिपदिकों के अन्तिम -हन के स्थान पर आ आदेश करने से प्रय० ए० में पन्थां, मन्थां तथा ऋमुक्षाः रूप बनते हैं, सर्वनामस्थान में अन्तिम -हन् के स्थान पर -अन् और थ का न्थ आदेश करने से पन्यांनो, पन्यांनः, मन्थांनो, मन्यांनः, ऋमुक्षाणों, ऋमुक्षाणंः इत्यादि रूप वनते हैं; असर्वनामस्थान की हलादि विभक्तियों से पूर्व अन्तिम न् का लोप करने से पृथिभिः, मृथिभिः, ऋमुक्षिभिः इत्यादि रूप बनते हैं; और असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों से पूर्व अन्तिम -इन् का लोप करने से पृथः, मृथः, ऋमुक्षः इत्यादि रूप बनते हैं<sup>र श</sup>। पाणिनि उद्यानंस प्रातिपदिक मान कर प्रथ० ए० में उद्यानं रूप का समाधान करता है (दे० अनु० १२२ कः टि० ५९)।

आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, पन्था आकारान्त प्रातिपदिक है, पथ्, पन्थन तथा पथि पृथक् और पूरक प्रातिपदिक हैं; और इन में से प्रत्येक के अपने-अपने रूप मिलते हैं (दे॰ अनु॰ १११, १२७, १३० क;

चतुर्थोऽध्यायः

प यो तथा स यो ने निम्नदिशित हुए उपरूप होते हैं-

पुषर्थ (तै॰ स॰ ५, ७, २ ३) य॰ व॰ पृथीनाम् (ऋ स॰)।

इसी प्रकार आह ८ ५३ ८) में भू ीनाम् रूप मिलता है जिस का प्रातिपदिक सुधि (सुधिन् ।) माना जा सकता है।

रिवित स्पों ना समाधान किया जाता है<sup>१६५</sup>---

(नम्-तिया) दा १४० ए० साना जाता है। **इ**मरान्त तथा उकारान्त प्राविपदिक १४० वदिक मात्रा में इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों से बनने बाते हर्पो की सरया बहुत वडी है। इन में से अधिकार रूप पुंतया स्त्री॰ के है आर कुछ रूप नयुं के भी हैं। इकारान्त तथा चकारान्त प्रातिपदिकी की रूप-रचना में विनाय साहत्य हू और पाणिन ने संख्विजित हकारान्त तथा रुकारान्त प्रातिपदिकों के लिये सामान्य वि सशा का व्यवदार किया After more and

प्रय ए॰ उशनी। दिली • ए • उन्नमीम् । च∙ए॰ उद्यर्ने।

दिता • ए॰ पर्धाम् सर्यामः । पुषि प्रातिपदिक है बने हुए रूप भी मिलते हैं, यथा-प्रथ॰ व॰

पारकात्य विद्वान क्रमुक्षा को आकारान्त प्रातिपदिक साम कर प्रय- ए॰ में मुस्का हम का समाधान करते हैं (डि॰ १०१)। दुशना को आकारान्त आतिगदिक मान वर इस के आधार पर निम

अनेक आधुनिक दिहान् सुद्दा त्रातिपरिक के आधार पर दिती ए॰ के रप मुद्दाम् (ऋ ) क्षमा मुद्दाक्क मुद्दाग्राम इत्यादि समासी के पूनपद मुहुर का समाधान करते हैं पर त पाणिनि के मतानुसार सहद के दू की का आदेश करने से सहा बनता ह<sup>सर</sup>। क्रतेया (ता • १ <२ १) वैशा न करने वाला" हम आकारान्त प्रातिपदिक सर्वथा

प्रय-य- पार्था पार्थास (ऋ-१ १००३)।

प्रथ= ए= पूर्वा।

रि॰ २८)। इसी प्रकार मार्चा आकारान्त प्रातिपदिक माना जाता है।

है<sup>रा९</sup>। अत एव इन प्रातिपदिकों की रूप-रचना पर सामान्य विवेचन करना ममीचीन होगा।

विभक्ति-विकार तथा अङ्ग-विकार—(१) पुं॰ तथा स्त्री॰ प्रातिपदिकों के प्रथ॰ द्विती॰ द्वि॰ रूपों में प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर (इ उ) और विभक्ति के स्वर (धी) दोनों के स्थान पर पूर्ववर्ती स्वर (इ उ) का दीर्घ हो जाता है । या—असी, जामी (स्त्री॰), बाहू, धेनू। द्विती॰ व॰ में प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर (इ उ) और अस (पा॰ सस्) विभक्ति के आदि अ के स्थान पर पूर्ववर्ती स्वर (इ उ) का दीर्घ हो जाता है (टि॰ १७०) और पुं॰ में विभक्ति के अन्तिम स्व का न्य जाता है (टि॰ १३९), यथा—गिरीन्, भूमींः, श्रंष्ट्रन्, बेनूः।

विशेष—माहु का द्विती । द्वि • माहर्मा मिलता है (टि॰ १७४) और पुशु का द्विती • व॰ पुश्वः तथा पुशुन् बनता है ।

(२) अकारान्त भिन्न नंपुं० प्रातिपदिकों से परे प्रथ० द्विती० ए० की विभक्ति का लोप हो जाता है "१, यथा—दिधि, मधु । प्रथ० द्विती० य० की विभक्ति (इ) से पूर्व अङ्ग को न् (पा० नुम्) का आगम होता है १९९४ और उस के पश्चात् अङ्ग के अन्तिम स्वर का दीर्घ हो जाता है (टि० ९५) है यथा—शुचींनि, मधूनि ।

चिद्रोष—प्रथ० द्विती० व० के कुछ हपों में अङ्ग के अन्तिम स्वर का दीर्घ होने के परवात् न् आगमसहित विभक्ति इ अर्थात् नि का लोप हो जाता है और कही-कहीं न् आगम से पूर्व ही विभक्ति का लोप हो जाता है (टि० १००), यथा—ग्रुची, मूरि, वसूं, मधुं। पदपाठ में सर्वत्र हस्व स्वर दिखलाया गया है। ऋ० में प्रथ० द्विती० व० के इकारान्त (भूरि जैसे) तथा ईकारान्त (ग्रुची जैसे) प्रयोग लगभग तुल्य ही हैं और लगभग पचास हपों में मिलते हैं। ग्रुचीनि जेसे पूर्ण हप ऋ० में चौदह वार प्रयुक्त हुए हैं। परन्तु उकारान्त प्रातिपदिकों के मधूंनि जेसे पूर्ण हपों का प्रयोग विभक्तिलोप वाले प्रयोगों से ऋ० में अधिक है, और वस्तूं जैसे उकारान्त हपों का वलना में मधुं जैसे उकारान्त हपों का

प्रयोग दुगुना है। बारह उद्यरान्त प्रात्तिपद्धों से विमक्तिलोर बाते हप बनते हैं।

अदि अदाल कि दिन ए॰ ज़िस्त तथा अपम् बनता है। अनेक विदाल वा॰ स॰ ६३६ के अही पद को इस का प्रय॰ ए॰ मान्ते हैं। १९४० ।

(१) पु॰ तथा नपु॰ प्रातिगिहिनों के सु॰ ए॰ के हची में साधारण तथा दिवाणि का ना बन जाता है<sup>एग</sup> यथा—नुष्वेता अपुना । स्त्री प्राति<sup>\*</sup>दिक के साथ विमाजि का अविष्टत हम का जोड़ा बाता है, यथा— सु: या।

चिनीय--गतुषक श्रमों में सबन विश्विष का या हो पाता है, परन्तु ऋ० के पांच ह्यारान्य सवा जार उबसरान्य तुन आविरिहें के साथ विश्वित को श्री वहित कर ने अंगों का जार उबसरान्य तुन्यां प्रच्या । और रण्यों के साथ। और रण्यों क्षाया। और रण्यों क्षाया। और रण्यों ह्यारान्य तथा तास क्षायरान्य प्रतिचिद्धि के स्वाय विश्वित है। हान का आविर्धिक के अनित्य स्वर है। होने मातिप्रदिक्षों के स्वर का के स्वायं पर पूचवर्ती स्वर ( ह) का दीर्ष है। जाता है। दि० ९६) यथा — पूर्वित हित्स ( ह) का दीर्ष है। क्षाया है। दि० ९६) यथा — पूर्वित होने हैं। क्ष्मी हा प्रमाप प्रवित्य कर के से नामायर (काव्य स्वत्य) ते हे दुवने हैं। क्ष्मी क्ष्मी स्वर्ग अपने के काव्य से विश्वा आति है। स्वराय एक दस्त की को स्वर्ग पर क्षमी हमा प्रवाद के आविर्धिक हों है। क्षमी का आविर्धिक के अपने काव्य हमा काव्य है। स्वर्धिक आविर्धिक के अपने काव्य हमा हमारान्य आविर्धिक स्वर्धिक हमें की सीति या निर्माक सोती आती हों। यहा—प्रवित्य स्वर्धिक स्वर्धिक हमें पर के भार रूप हमें प्रवाद भार रूप ( द्वार भार रूप १३)।

विरोध — (४) उत्तरधार्णन सद्दान में सभी समारि विसरियों से एव इसारान्त, वकारान्त तथा रुख्यान्त प्रतिविदेशों के सन्तिम स्तर थो व दा सामार्ग हिना मात्र है<sup>144</sup> परन्तु वेदिक-पान में बहुत वोदे प्रतिनादिशें के स्तित्य हर्नों में अमादि विसरित थ एव द दा सामार्ग स्तिता मात्र है भी प्रायेण सन्द सामार के दिना कर बनावे आहे हैं, यहां — प्रश द्विती । द्वि श्रची (ऋ), उचीं (उरु से, ऋ। का एकमात्र उदाहरण); च॰ ए॰ शुचेंये (ऋ०), उरवें, पं॰ ए॰ मधों।, प॰ ए॰ भूरें:, मधों:। इकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों में न् आगम के उदाहरण लगभग अप्राप्य हैं, परन्तु उकारान्त प्रातिपदिकों की निम्नलिखित विभक्तियों में न् आगम के कतिपय उदाहरण उपलब्ध होते हैं; यथा — प्रय॰ द्वि । जानुनी (वा॰ सं॰ २०,८, एकमात्र उदाहरण), च॰ ए॰ मधुने (ऋ०), पं॰ ष॰ ए॰ मधुनः; स॰ ए॰ सानुनि, प॰ द्वि॰ जानुनोः (अ०)।

- (५) प्रथ० व० तथा च० पं० प० ए० में पुं० और स्री० इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के अन्न के अन्तिम स्वर को गुण हो जाता है<sup>१७७</sup>, और गुण स्वर के पश्चात् पं० प० ए० की विभक्ति (अस्) के आदि अ का पूर्वरूप हो जाता है<sup>१७८</sup>। उदाहरण नीचे देखिये। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि च० पं० प० ए० में जिन नपुं० प्रातिपदिकों के अन्न को न का आगम नहीं होता उन के अन्तिम स्वर को गुण होकर पुं० तथा स्त्री० की भाति रूप बनते हैं।
- चिशेष—(क) कुछ रूपों में इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के अङ्ग को गुण नहीं होता है<sup>१७९</sup>, यया—प्रथ० व० पुं० स्त्री० अर्थे. (ऋ० में १६ बार, अृिश "श्रद्धाछ" से), पुं० स्त्री० मध्वे. (ऋ० मे ४ बार), स्त्री० शृतकृत्व. (ऋ० १०,९७,२), च० ए० पु० कर्त्वे (कर्त्तुं से), शिश्वें (शिश्चं से), सहस्र्वेबाह्ने (ब्राहु से), नपुं० पश्वें<sup>१८०</sup>, पं० ए० पुं० पित्वः (पितु "अन्न" स), नपुं० मध्वेः (एक बार), ष० ए० पुं० अर्थ. (अरि से), शब्ये: (क्षवि "भेड़" से), पुश्वः, पित्वः, क्रत्वे., पुं० नपुं० मध्वें, वस्त्रें (वर्षुं से)।
  - (ख) ऋ॰ में प्रथ॰ य॰ से पूर्व दस इकारान्त स्त्री॰ प्रातिपदिकों के कुछ रूपों में अन्तिम इ को गुण नहीं होता है (टि॰ १७९) और ईकारान्त स्त्री॰ रूपों की भाति अङ्ग के अन्तिम इकार तथा खस विभक्ति के अकार के स्थान पर पूर्वसवर्णदीर्घ (ई) हो जाता है<sup>१८१</sup>; यथा— खुवनी "धाराएं", खाजानी: "जन्म", कुती: "अनुप्रह", भूमी:, खुहुछी: (अ॰), नाभी: (अ॰)। सामान्यतया खुवनैयः, कुत्रयं:, भूमीयः

प्रयोग दुशुना ह । बारह उकारान्त प्रातिपदिकों से विप्रिक्तीप बाले रूप बनते हैं।

अरि अदालः" का क्रिती॰ ए॰ खुरिस् समाज्ञयम् बनता है। अनेक विदान् वा॰ स॰ ६ ३६ के जुरी पदकी इस्र का प्रय॰ ए॰ मानेत दुर्•रेक।

(१) पु॰ तथा नपु॰ प्रतिपदिशों क तु॰ ए॰ के श्रमों में साथारण तया दिमृष्टि का जा वन जाता है! १ यथा—कुर्विश मधुना। स्त्री॰ प्रतिपदिश के साथ विभक्ति का जांबकृत कर का जोडा जाता है यथा— हा न्या।

विशेष-नयुवक वर्षों से सर्वेन विश्विष का का हो पाता है परन्तु का के पांच हिरारान्त तथा चार वक्षारान्त यु॰ आतिपरिक्षों के शाध विश्विक का अविकार तथा चार विश्विक का अविकार कर का अविकार का अ

पिद्रोप--(v) जारवार्गन वाकुन से सभी जनादि विमित्रवों से एवं इहारान्त, वहारत तमा ऋतरारा प्रातिपित्रों क जीतम खर को व का आगम किया जाता हैं। परन्तु वैदिक-धाण में बहुत बोटे प्रातिपिद्धों के कीतम क्यों में क्यादि निम्निक से पूर्व व का आगम किया जाते से बीराम क्यों में क्यादि निम्निक से पूर्व व का आगम किया जाते से बाता दै (दि॰ १४३); यथा—अर्हे, शुद्धिते. बायो, सिन्धो ।

- चिद्रोय—नपुं॰ में गुर्गुल (अ॰ १६,३८,२, पामे॰ गुल्गुल, गुर्गुल) तथा उरी (त॰ सं॰ १,३,८,१) दो उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिन में में एक वो गुण हुआ है। ।
  - (८) वि 'पक्षी'' का प्रथ० ए० वि: तथा वे: बनता है 100 । जिने "पत्नी" का प० ए० जन्युं (ज्ञः० १०,१०,३) और प्रय० ए० जर्नी (ज्ञः० ४,५२,१) माना जाता हि 100 । शक्षि, अस्थि, दिधे तथा सर्विथ अपूर्ण प्रातिपदिक है और इन के पूरक प्रातिपदिकों के लिये देखिये अनु० १३० (ग)।
  - स्वर-चेशिष्ट्य—जिन विभक्तियों मे अन्तोटात प्रातिपिटिकों के ह उ का यू व् धनता है, उन विभक्तियों में तथा प० व० मे अन्तोदात प्रातिपिटिको का उटात विभक्ति के ग्वर पर चला जाता है, यथा—कृत्वः, अुर्यः, अग्नीनाम, पुश्नाम्।

# शुचि तथा मधुं के रूप-

ययि किमी भी प्रातिपदिक के सम्पूर्ण रूप नहीं मिलते हैं, तथापि शुंचे ''शुभ्र'' तथा मर्थु ''मशुर'' शब्दों के अनेक रूप तीनों लिङ्गों में उपलब्ध होते हैं। अत एव हम इन के रूप चलाएंगे। इकारान्त तथा उवारान्त प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर इनके रूप इस प्रकार बनेंगे—

|         |         |        | शुचि | पुं॰       |   |             |
|---------|---------|--------|------|------------|---|-------------|
|         | ए०      |        | ,    | हि•        | , | ब ०         |
| प्रध॰   | গুৰি    |        | ,    | য়ুখী      | , | शुचैयः ।    |
| सम्बो॰  |         |        | ,    | शुची       | , | शुर्चयः ।   |
| द्विती• | शुचिम्  |        | ,    | য়ুখী      | , | शुचीन् ।    |
| तृ∘     | शुचिना, | शुस्या | ;    | शुचिभ्याम् | ; | शुर्विभिः । |
| च∘      | शुचेय   |        | ,    | ,,         | ï | गुचिभ्यः।   |
| पं०     | शुचेः   |        | ,    | ,,         | , | ,,          |

इयादि बनने हैं। च॰ प॰ प॰ ए में इकारान्त स्त्री आतियदिशें कें पूछ रूप देरारान्त स्त्री से भाति चनते हैं और आन्तन स्तर से गुण नहीं होना है यथा—च॰ ए॰ अर्थी (अर्थि सर्गः ते), प॰ प प्रस्था प॰ ए॰ चुक्त्या। जालाक्ष्मणों में प॰ ए॰ निकाण के स्वात्त पर च॰ ए॰ विस्तिक ए (आर्थ) पा अत्रोगितिय्ता है (हि॰ ९५५)।

- (ग) बेक्ट दिखील् (त स॰ १८१४१) तथा वियोत् (ग स २४२) वा उकारा त प्रातिवदिक का प॰ ए॰ मानता है<sup>।८१</sup>।
- (६) स॰ प॰ में प्राप्तिपदिक के अतिम स्वर का अ कन जाता हं और विभक्ति (ह) का को बन जाता है<sup>(द)</sup> यथा—बुको मधी।

निशेष—(क) यर पू पु॰ तथा स्ती॰ इचारान्त प्राविपरिक्षे क लगमग एक तिहाइ क्यों में इ विभोज के स्थान पर का (या॰ बा) चा प्रयोग होता है और श्री के जितिस खर का लोग Ⅲ जाता ह (दि॰ ९६) यथा— स॰ ए॰ पु॰ खुमा, स्ती॰ जाता। वेवन एक स्य श्रुद्धता (चा ४ ११ ९६) वधु॰ म जिलता है।

- (क्ष) कुछ इनारान्त स्त्री॰ प्रातिपत्रिकों के साथ स ए में इनारान्त स्त्री॰ प्रातिपत्रिकों की भ्राति आस् (१८० १५३) विभक्ति भाती ह्<sup>र्थन</sup> यथा—सुरुषीत्र खुब्हयास् ।
- (ग) चार प्रयोगों में बेहिंग सक्य करी और ऋ० ३ ५९ ७ ग प्रणीति वास्क्य क्रिकीश वनता है [द अनु ४५ छ (०)]। प्रणीति तुरु एक वास्प भी हो सक्याह असा कि सायण ने माना ॥।
- (थ) कुछ उथारात पु॰ तथा मपु॰ प्रतिपश्चिमें के स॰ ए हिंद में अज के या तम त्वर थो पुण होन पर है विश्वित जोडी जाती है (इस को नेवित वत्ता हन कहा कहे हि १७५) यया—3 सुनरि (सुनु से), नपु॰ सानिव (सार्च से)।
- (७) सम्बुदि में इनारात तथा उनारात पु॰ स्थी॰ प्रातिपरिकें के शन्तिम स्वर की गुण हो जाता है<sup>469</sup> और विभक्ति (स्वा शोप हो

जाता द (दि॰ १४३), यथा—धर्मे, शृद्धिते. यागो, सिन्धो ।

- विद्याय-नपुं• में गुर्गुल (अ॰ १६,३८,२; पामे॰ गुल्गुल, गुर्गुल) तथा उरों (त॰ सं॰ १,३,८,३) दो उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिन में से एक को गुण हुआ है। १
  - (८) वि 'पक्षी" का प्रथ० ए० विः तथा वे वनता हे १८७। जिने 'पर्त्नी" ना प० ए० जन्युं: (ऋ० १०,१०,३) और प्रथ० ए० जनीं (ऋ० ४,५२,१) माना जाता है १८८। धिर्म, अस्थि, दिंध तथा सर्विध अपूर्ण प्रातिनिक है और उन के पूरक प्रानिपदिकों के लिये देखिये अनु० १३० (ग)।
  - स्वर-चेशिष्ट्य-जिन विभक्तियों में अन्तोदात्त प्रातिपदियों के इंड का यू व् धनता है, उन विभक्तियों में तथा प० व० में अन्तोदात्त प्रातिपदियों का उदात्त विभक्ति के स्वर पर चला जाता है; यथा- ऋत्वः, अर्थः, अ्रमीनाम्, प्रश्नाम् ।

# श्रुचि तथा मध्रे के रूप-

ययपि किमी भी प्रातिपदिक के सम्पूर्ण रूप नहीं मिलते हैं, तथापि शुंचे "शुंभ्र" तथा मधुं "मयुर" शब्दों के अनेक रूप तीनों लिक्षों में उपलब्ध होते हैं। अत एय हम इन के रूप चलाएगे। इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर इनके रूप इस प्रकार बनेंगे—

|         |           |         | शुचि | ġ.                |          |            |
|---------|-----------|---------|------|-------------------|----------|------------|
|         | ψ°        |         | ,    | द्वि॰             | ;        | <b>ब</b> ० |
| স্থ •   | शुचि      |         | ,    | গ্ৰুখী            | ,        | शुर्चयः ।  |
| सम्यो०  |           |         | ,    | <del>য়ুখ</del> ী | ,        | शुर्चयः ।  |
| द्विती० | ग्रुचिंम् |         | ,    | য়ৢৠ              | ,        | शुचीन् ।   |
| तृ॰     | शुचिना,   | शुस्यां | ,    | शुचिंभ्याम्       | ,        | शुचिभिः।   |
| च∘      | शुचेये    |         | ,    | ,,,               | <b>1</b> | शुचिंभ्य.। |
| पं०     | शुचे:     |         | ,    | , ,,              | ,        | **         |

## चतुर्थे।ऽध्यायः

इयारि करते हैं। उन पन पन एन में इद्यारात स्त्रीन प्रतिपरिधे के इन्हें क्ष्य ईव्यारात स्त्रीन हा अपि बनते हैं और अन्तम स्वर के पुण नहीं होगा है यथा—चन ए कुली (कुलि अपने हैं) एन ए स्वर्षों पन एन बुब्दमा । आक्रमण में पन एन हिम्मीस के स्थान पर चन एन निवासि है (आईस्ट) हा अन्त्रोग मिळता है (हैन १९५५)।

- (ग) वेपर दियोल् (त॰ स॰ ३८१४१) तथा विद्योतः (वा॰ स॰ २१२) को उवारान्त प्रातिप्रिक का प॰ ए॰ मानता है<sup>१८९</sup>।
- (६) स॰ द॰ में प्रानियदिक के अतिस स्वर का भा वन जाती ह और दिशीज (६) का बी वन जाता है<sup>10</sup> समा— द्वार्च सभी।

निहोप—(६) परन् पुन तथा रहोन इसरान्त आंत्रपन्ति के कमाना एक तिहारे मने में इ विभक्ति के स्थान पर बा (या वा) ना अयोग होता है और श्रष्ट के जनितम स्वर क' गंग हो पाता द (दिन ६६) अया— सन एन पुन कुमा, रेशान मानो । वेनत एक रंग खुद्रुता (सन ८,१९ १६) नधुन म सिन्ना है।

- (व) कुछ इक्षरान्त स्त्री प्रातिचरिकों के साथ स द में इक्षरान्त स्त्री॰ प्रातिचित्रों की माति आस् (iz॰ १५३) विभीक भार्ता इ<sup>(c)</sup> वथा—कुटबांव युक्तवास् ।
  - (ग) चार प्रयोग्ने में बहिं का स ए० बेट्टी और क्र॰ ३ ५९ ४ म प्रणीति का सन ए० वर्गीती बनता है [३० अनुन ४५ स (१)] । मणीती सुन ए० का रूप भी हा सकता हु जमा कि सायण में माना है।
    - (प) इंग्रेट स्थारान्त युक्त तथा नधु आनिधन्त्रों के सक्ष हैं में आप के खातम म्यर हा जुण होने घर हू विश्वति जोशे जाती है (इ.स. भी नदी बनता हुन द शास हेन्द्रिक १७५) स्थान्त्रिक सूनीर्थ (मृत्य हे) न्युक्त सामेश (सार्यु हे)।
  - (७) सम्युद्धि में इकारान्त तथा उकारान्त पु स्त्री॰ प्रातिपिन्धें कै अन्तिम स्वर को गुण हो जाता है<sup>869</sup> और विश्वर्षि (स् का क्षोप हो

```
मर्भभ्याम्
                                               मधुभिः।
       मर्पुना, मध्यो :
तु०
                                        š
       मधेव, मध्ते :
                           मर्थभ्याम्
                                               मर्धुस्य. ।
ৰ ০
                                         2
       मधी. मध्येः 🔋
                          मधुम्याम्
                                                मर्थभ्यः ।
ů.
       मधीः मधीः :
                          सप्तें!
                                                मध्नाम् ।
Q o
                                         :
        मधौ, मधिव :
                           Hval:
                                                मर्थप्र।
¥7 •
                        सर्ध द्वी॰
       मर्थुः
                            मर्पू
                                                मधंवः, मध्वः।
प्रयक
                     ;
                            मर्थू
                                                मध्यः, मध्येः।
सम्बो॰ मधी
                     ;
                                                मर्थः, मर्थः।
                            मर्प
हिसी•
        मधुम्
    मध्यो
                                                मर्थभिः।
सृ ७
                            ×
    सर्धवे
                                                मध्म्यः ।
च
                            ×
        मधी:
                                                मधुभ्यः ।
ģ.
                             ×
       मधें.
                                                मधूनाम् ।
ų.
                            X
       मधा
                            मध्योः
                                                मधुष ।
#•
                       मर्धुं नपुं•
                            मध्धी, मधुनी
 प्रय० द्विती० सर्थ :
                                              मध्, मधुं,मधुंनि
 सम्यो॰
            मर्ध, मधी
                            ×
                                               ×
                                            ;
    मर्थुना, मध्वां
                                               मधुंभि:।
 90
                            ×
    मधुने, मध्वे, मध्वे
                            ×
                                               मर्थभ्यः।
 प॰ मर्धुनः, मधोः, मध्वेः ; मर्धुभ्याम् (म॰) ,
                                                 ×
 प॰ मधुनः, मधौः, मध्यः ; मधुनोः (भ॰) ; मधूनाम् ।
 स॰ मधुनि, मधी, मधीव ; 🗴
                                                मध्य ।
 × इन के उदाहरण अनुपलन्ध हैं।
```

# १४१. पति तथा सर्खि के रूप-

इन दोनों प्रातिपदिकों के रूपों की अनेक विशेषताएं हैं। अत एव इनका पृथक् विवेचन वाष्ट्रनीय है। पिते के रूप प्रथ० तथा द्विती० में और इन दोनों शब्दों के रूप सम्युद्धि में और तृ० द्वि० आदि हलादि



वैदिक स्पाकरम

```
मर्धुना, मध्वा ;
                            मर्धुभ्याम्
                                                  मधुभिः।
तृ०
        मध्वे, मध्वे ;
                            मधुंभ्याम्
                                                  मर्धभ्यः ।
ৰ ০
                                           ;
       मधीः, मध्वः ;
                             सर्धुं म्याम्
                                                  मधुम्यः।
ψo
                                           ;
        मधीः, मध्यैः ;
                             सध्वी
                                                  मध्नाम् ।
ष०
        मधौ. मधि :
                             मध्वी:
                                                  मधुषु ।
स॰
                         मर्धुं स्त्री॰
        मर्धुः
                             मर्धू
                                                  मर्धवः, मर्ध्वः ।
प्रयo
                      ;
                                           ;
सम्बो॰ मधौ
                             मधू
                                                  मधवः, मध्वः।
हिती॰ मधुम्
                             मधू
                                                  मर्थः, मर्थः।
       सध्व
                                                  मर्थुभिः।
ਰੂ •
                              ×
        मध्वे
                                                  मध्रम्यः ।
च०
                              X
                       ;
        मधी:
ψo
                                                  मधुभ्यः ।
                              ×
        मधोः
                                                  मधूनाम् ।
ঘ০
                              ×
                                           ;
       सधी
                                                  मर्ध्रष्ठ ।
                              मध्वी:
स•
                        मधुं नपुं॰
                            मध्वी, मर्धुनी
 प्रथ० द्विती० मधु ;
                                                  मधूं, मधुं,मधूं नि
             मधुं, मधीं
 सम्बो॰
                              ×
       मधुना, मध्वी
 तु ०
                                                  मधुंभिः।
                              ×
      मधुने, मधेवे, मध्वे 🔎 🗴
                                                  मर्धभ्यः।
       मधुनः, मधीः, मध्यः ; मधुभ्याम् (अ०)
                                                   ×
      मधुनः, मधौः, मध्वैः ; मधुनोः (म०)
                                                  मध्नाम् ।
       मधुनि, मधी, मधीव ,
                                                  मर्थुपु ।
 × इन के उदाहरण अनुपलब्ध हैं।
```

# १४१. पतिं तथा सर्धि के रूप-

इन दोनों प्रातिपदिकों के रूपों की अनेक विशेषताएं हैं। अत एव इनका पृथक् विवेचन वाब्च्नीय हैं। पिते के रूप अथ० तथा द्विती० में और इन दोनों शब्दों के रूप सम्युद्धि में और तृ० द्वि० आदि इलादि प्रातिपदिशों के समान बनते हैं।

(विसञ्जक) प्रातिपदिकों की मांति बनते हें।

नामिकशकरणम्

(क) पति के रप—जन प्रति ज्ञब्द का अथ भता'' होता है और यह समास के उत्तरपद में नहीं आता है, तब इसके तू कि ए में गुद्ध अङ्ग के माय विमक्ति का शुद्धरूप (आ ए) जोड़ा जाता है गया--पत्यां पत्यें। यदिं 'भर्ता" से परे पं∘ व॰ ए की निमंत्रि को उस आदेश और स॰ ए॰ विभक्ति की बादेश हो जाता है!" यथा---एर्स्य पार्थी । अन्य विभक्तियों में इसने रूप साधारण हनारान्त

परन्तु जा पति शाद स्वासी 'अर्थका बायक इंसा समास के उत्तरपर में आता है तब इसके रूप माधारण इकारान्त (विश्वहरू) शतिपदिकों की भांति बनते हैं? बया-पतिमा पर्तये (अ॰ १ १० s) प॰ ए पर्ने (ऋ॰ ९३५६) बृहस्पतिंश बृहस्पर्तेष प द० मुनापते, प॰ ए॰ बृहुस्पर्वे स॰ ए नोपंती। भएबाद-उपयुक्त नियम के अपनाद भी मिलते हैं। भती अर्थ के वाचव पर्ति शाद के हप चिसशक के समान विल्ते हैं संगा-पतीं (अ॰ ३,९८३)। इसके विश्रीत स्वामा' अर्थ के बाचक पति

शार के रूप गुणरहित अब के साथ शुद्ध विभक्ति से जनते हैं सभा-परेयु निक्वंस्यु शुसन (बा से १७ ७८)। पनि का क्री पन्नी बनता ६ और उनके रूप ईकारा त क्यां (दुनी इस्मादि) क सन्दा चरते हैं। (ख) सिखं के रूप—प्रथ० ए॰ में सिखं का सर्ता हुए बनता है भीर सबनामस्थान की सम्बुद्धिवर्जिन विभक्तियों से पूर्व सर्थि के 🕫 की गुण हो जाता है<sup>१६</sup> यथा--प्रथ० ए० सर्खा द्वि सर्खांचा सर्खांची व सर्वाय । द्विती - ए - सम्बायम् द्वि - सर्वाया सर्वायी व

मसीन्। सम्बा॰ ए॰ शसी। च ए∙ इत्यांि विमिच्या से पूद सिली के हूं को ग्रण नहीं होता है (टि १६९, और त० च ए की ग्रुद्ध विमक्ति (आ ए) गुद्ध अह के साथ त्रोडी जाती है यथा—संदर्भ संदर्भ पन्य एक

की विभक्ति को उस और स॰ ए॰ की विभक्ति को औ आदेश (टि॰ १८९) हो जाता है; यथा—सख्युं-, (सक्यों) |

ऋ० में आठ समासों के उत्तरपद में आने वाले सार्ख शब्द के रूप पुं० तथा स्त्री॰ में उपर्युक्त नियमों के अनुसार वनते हैं, यथा—प्रश्य० ए० पुं० स्त्री॰ मुरुत्संखा (वस॰), पु॰ गोर्सखायम्, सुसुखार्य । परन्तु ऋ० के चार समासों के उत्तरपद में आने वाला सार्ख शब्द अकारान्त बना दिया गया है<sup>१९३</sup>, यथा—मुन्ट्यरसंखम् (ऋ॰ १,४,७)। ४० अनु॰ १९१ (स)।

# • ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिक

१४२. अधिकतर ईकारान्त तथा अकारान्त प्रातिपिदक स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं और पुं० प्रातिपिदिक बहुत थोड़े हैं। समासो के उत्तरपद में प्रयुक्त होने वाले विशेषणात्मक प्रातिपिदिक पुं० तथा स्त्री० में आते हैं। नपु० में कोई ईकारान्त तथा अकारान्त प्रातिपिदिक नहीं है और समास के उत्तरपद में आने वाला ईकारान्त तथा अकारान्त प्रातिपिदिक जब नपुं० का विशेषण बनता है, उस का अन्तिम ई अ हस्त्र हो जाता है (टि० १६०)।

> रूप-रचना के विचार से प्रातिपदिकों को पाणिनीय व्याकरण के अतुसार तीन मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

- (१) नदीसंज्ञक प्रातिपदिक<sup>१९३</sup>,
- (२) **इय**डुवड्स्थान प्रातिपदिक्<sup>१९४</sup> तथा
- (३) यण्स्थान प्रातिपदिक।

नदीसंज्ञक प्रातिपदिक प्रायेण अनेकाच् और इयडुचङ्स्थान प्रातिपदिक एकाच् हैं। पुं॰ प्रातिपदिको की विशेषता यह है कि उन के अङ्ग में तथा विभक्ति में प्रायेण विकार नही होता है। कुछेक पुं॰ प्रातिपदिक एकाच् हैं और अधिकतर पुं॰ प्रातिपदिक समासों के उत्तर-पद में मिलते हैं। अधिकतर पु॰ प्रातिपदिक तृतीय वर्ग में आते हैं, परन्तु तृतीय वर्ग में अनेक स्त्री॰ प्रातिपदिक भी सम्मिलत है।

तथा भोस (व॰ स॰ दि॰) से पूज साधारण इक्सान्त (पिछाड) प्रातिपदिकों के समान बनते हैं। (क) परिते के रूप—नव पति सन्द का अर्थ मता'' होता है

भीर यह समात के उत्तरदार में नहीं आजा है, तब इसके तु॰ कर में प्रदास मात के उत्तरदार में नहीं आजा है, तब इसके तु॰ कर में मुद्र अर के साथ विमाण का इद्धरण (आ ए) जोड़ा आजा है यथा—रक्षां पर्या । पार्टी मती ते परे पं॰ य ए॰ की निर्माण को जह साहेद स्त्री मति कर ए॰ किसक्त को की आहेद हो जाज है पर प्रदास की साहंग हो जाज है पर प्रदास की साहंग हमारान्त (विमाजक) प्रतिवादिकों की भीति बनते हैं।

परन्तु जब पति छाड स्वामी "अर्थ वा बायक हु या समास के उत्तरपास के तात है तब इनके इप आमरण इस्तरन्त (पितक) अगितिपरिक्स की अगिति अनित हैं " स्वास्त्र पति वा पति (अ० १ १० ९) पर एवं पति १ ११ ६०) व्हस्ति वे पर शुभावते, एक एक हृहस्ति स एक सार्वति।

भवशाय — उपनुष्क निवाम के करवाद भी मिनते हैं। 'मतो" अर्थ के बायक पर्ति छस्द के गय पितहरू के समान मिनत हूँ यथा — पर्ता (७० ३ १० १)। इसके मिनीस स्वामा सर्थ के बायक पर्ति बाद के रूप गुजरित अप्र के बाय ग्रद विभक्ति से बनते हूँ यथा — पर्यो विश्वस्त्र भूसम (वा छै० १० ७८)। विते वा जीन पर्ती बनता है और उसके स्वर्शनायन जी (दुवी इस्तादि) के सम्मा बनते हैं।

(क) सिद्धि के रच-न्य एक में सिर्धि का सखा कर बनता है कीर सर्वनास्थान की सम्बुद्धिवर्धित विशिवती से यूव सिर्ध के हूं की गुण हो जाता है<sup>1</sup> ए, यबा-न्यक एक सखां द्विक सखांचा सखांची म सखांच । द्विरीक एक सखांचा द्विक सखांचा सखांची मक सबीद । सम्बोक एक सखां

च ए॰ इत्यादि विशिषयों स पूर्व सिर्धि के हूं को ग्रण नहीं होता है (टि १६९, और ए॰ च ए॰ की श्रुद्ध विशक्ति (आ ए) ग्रुद्ध अत्र के साथ जाडी जाती है वया—सक्यों संकर्ष। प थ ए॰ ची विभाष्त मी अस और म॰ ए॰ की निर्भाक्त मी भी आदेश (टि॰ १८९) हो भाता है; यथा—सन्धुं:, (सम्बी)।

१९० में अन्द्र नगानों के उत्तरपद में आने वाले सार्चि शब्द के रुप पुंच नथा सीच में उपर्युक्त नियमों के अनुगर वजते हैं यथा— प्रम्य एक पुंच सीच मुक्तार्यंग (यसक), पुंच गोसंरस्यम्, मुक्तार्यंग । परन्तु पाठ के बार ममानों के उत्तरपद में आने वाला साली शब्द अश्वराना बना ज्या गया हैं। । प्रमुख्य मुक्तार्यंगम् (श्रद्ध १,४,७)। ६० अनुच १९१ (ग)।

# · ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिक

रेश्वर अधिकतर ईक्षारान्त नथा ऊमारान्त प्रातिपिधक रंगी। में प्रयुक्त होते दें और पुं॰ प्रातिपिधिक बहुत भीड़े हैं। सनामों के उत्तरपद में प्रयुक्त होने बाले विद्योषणात्मक प्रानिपिदक पुं॰ तथा स्थी। में आंते हैं। नपुं॰ में कोई ईक्षारान्त तथा ऊक्षारान्त प्रातिपिधिक नहीं है और समास के उत्तरपद में ओने बाला ईक्षारान्त तथा कक्षारान्त प्रातिपिधक जब नपुं॰ का विशेषण बनता है, उस का अन्तिम है क हस्त्व हो जाता है (टि॰ १६०)।

> रूप-रचना के विचार से प्रातिपदिकों को पाणिनीय त्याकरण क अनुसार तीन मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

- (१) नदीसंशक प्रातिपदिक<sup>१६</sup>;
- (२) इयदुवर्स्थान प्रातिबिक<sup>१९४</sup> तथा
- (३) यण्म्धान प्रातिपदिक।

नदीसज्ञक प्रातिपदिक प्रायेण धनेकाच् और इयपुचङ्स्थान प्रातिपदिक एकाच् है। पुं॰ श्रातिपदिको की विशेषता यह है कि उन के अप्त में तथा विभक्ति में प्रायेण विकार नही होता है। कुळेक पुं॰ श्रातिपदिक एकाच् हैं और अधिकतर पुं॰ प्रातिपदिक समासों के उत्तर-पढ़ में मिल्ते हैं। अधिकतर पु॰ श्रातिपदिक तृतीय वर्ग में आते हैं, परन्तु तृतीय वर्ग में अनेक स्त्री॰ प्रातिपदिक भी सिम्मिलित है।

तथा शोस (प॰ स॰ द्वि॰) से पूत्र साधारण इकारान्त (धिनज्ञक) प्रातिपदिकों के समान बनते हैं।

(क) पति के रप--वर पति ज्ञब्द का अर्थ भता' होता है और यह समास के उत्तरपद में नहीं आता है. तब इसके त॰ व ए में गुद्ध अह के माय विभक्ति का गुद्ध हप (आ ए) ओडा जाता है यथा--- पत्यं। पत्यं। पति मता से परे पं॰ व ए॰ भी विभिष्टि को उस आहेश और स॰ ए॰ विभक्ति को भी आदेश हो जाता है। "", यथा-पर्य परयौ । अन्य विश्वचियों में इसने रूप साधारण इकारान्त (धिसज्ञक) श्रातिपदिवों की भांति बनते हैं।

परन्तु अन पर्ति शन्द स्वामी" अर्थ का बाचक ह या समास के उत्तरपर में आता है तन इसके रूप माधारण इकारान्त (विसक्त) शांतिगदिकों की मांति बनते हैं<sup>१९</sup> यदा-पर्तिना वर्तये (अ. १ १० ९) प ए० पर्ने (ऋ० ९ ३५ ६) इहुस्पर्तिना इहुस्पर्ति प ए० प्रभापते. य ए० बृहस्पते स ए० गोपती।

भपवाद-उपयुक्त नियम के अपवार भी मिनते हैं। भर्ता ' अर्थ के वाचक पति श द के हप धिसज्ञक वे समान मिलते हैं यथा-पत्तैं (अ॰ ३ ९८३)। इसके विवरीत स्वामा अथ के धानक पति का द के रूप गुणरहित अह के साथ श्रुद्ध विभक्ति से बनते हैं यथा-पर्धे विश्वस्य भूमन (बा०सै०१७७८)। पर्दिका स्त्री० पर्शी बनता ह और उसके रूप इकारान्त झी॰ (दुरी इस्मादि) क सन्ध चलते हैं।

(स) साबि के रप-प्रय= Do स साबि का सालो हम बनता है भीर सर्वनामस्थान की सम्बद्धिवर्जित विभक्तियों से पूर्व सर्वित के 📱 की गुण ही जाता है? व बवा-प्रथ० ए० सस्त्री दि . सखाया सखायी व • सर्खाम । द्विती ए • सस्तायम् ।द्व • सर्खाया सर्खामा व • मसीन् । सम्बा॰ ए॰ सर्थ ।

च ए॰ इत्यानि विशक्तिया से पूर्व सार्थि के इ को गुण नहीं होता है (टि॰ १६९) और तृ० च० ए० की गुद्ध विमर्ति (आ ए) गुद्ध अह के साथ आनी जाती है वदा-सक्या सक्य। प प ए॰

की विभक्ति की उस और स॰ ए॰ की विभक्ति की औं आदेश (टि॰ १८९) हो जाता है; यथा—सरयुं., (संख्यों)।

ऋ॰ में आठ समासों के उत्तरपद में आने वाले सार्ख शब्द के रूप पुं॰ तथा स्त्री॰ में उपर्युक्त नियमों के अनुमार वनते हें. यथा—प्रय॰ ए॰ पुं॰ स्त्री॰ मुरुस्त्रेखा (चस॰), पुं॰ गोर्सखायम्, सुमुखार्यः। परन्तु ऋ॰ के चार समासों के उत्तरपद में आने वाला सार्ख शब्द अकारान्त वना दिया गया है<sup>१९२</sup>; यथा—मुन्द्रयत्स्रेखम् (ऋ॰ १,४,७)। ६० अनु॰ १९१ (ख)।

# • ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिक

१४२. अधिकतर ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपिटक स्त्री॰ में प्रयुक्त होते हैं और पुं॰ प्रातिपिदिक बहुत थोड़े हैं। समासो के उत्तरपद में प्रयुक्त होने वाले विशेषणात्मक प्रातिपिदक पुं॰ तथा स्त्री॰ में आते हैं। नपुं॰ में कोई ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपिदक नही है और समास के उत्तरपद में आने वाला ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपिदक जब नपुं॰ का विशेषण बनता है, उस का अन्तिम ई ऊ हस्त्र हो जाता है (टि॰ १६०)।

> रूप-रचना के विचार से प्रातिपदिकों को पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तीन मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता हूं—

- (१) नदीसंज्ञक प्रातिपदिक<sup>१६३</sup>,
- (२) इयङ्गवर्स्थान प्रातिपदिक<sup>१९४</sup> तथा
- (३) यण्स्थान प्रातिपदिक।

नदीसज्ञक प्रातिपदिक प्रायेण धनेकाच् और इयडुवड्स्थान प्रातिपदिक एकाच् हैं। पुं॰ प्रातिपदिकों की विशेषता यह है कि उन के अङ्ग में तथा विभक्ति में प्रायेण विकार नहीं होता है। कुछेक पुं॰ प्रातिपदिक एकाच् हैं और अधिकतर पुं॰ प्रातिपदिक समासों के उत्तर-पद में मिलते हैं। अधिकतर पु॰ प्रातिपदिक तृतीय वर्ग में आते है, परन्तु तृतीय वर्ग में अनेक स्त्री॰ प्रातिपदिक मी सम्मिलत है।

#### ईरारान्त प्रातिपदिकों के रूप

#### १४३ (६) मशीसञ्चक इकारा त प्रातिपदिक-

नदीसक्तक ईंग्रारा त प्रातिपदिवों की सरवा बहुत बढ़ी है और इन ग में अभिक्तर प्रातिपदिक स्त्रीचाचक इ (पा॰ क्षा) प्रत्यय औक्षत से की हुए है! । इन शातिपदिकों को कर व कहा जा सकता है। देशी भातिगदिक का इन का प्रतिनिधि कहा जा सकता है । इस की में अतिएव प्रातिपदिक ऐसे ई जिल क रूप प्रयक द्विती। के सब बदन या पे प • स • ए • में बड़ी-बड़ी भिन्न वनत हैं। इस में सुकी युमी ग्रीरी आदि प्रमुख है और वृकी को इन का प्रतिनिधि माना जा एकता है। उत्तरकारीन सरहत में दोनों की रूप-रचना का भद्र विलीन हा गया ।

पिमचिविषार तथा अद्रविषार--

1.2

(१) ४ ए त प्रातिपदिकों से परे आने बाले अथ॰ ए॰ स ना शेप हो गता है (टि १४८) यथा-दवी।

चित्रीय-जो इंदारास्त प्रातिपटिक हाउन नहीं माने जात है बन से परे प्रथ ए॰ स का लाव नहीं होता है । बयपि उत्तरकालान चस्हत माथा में ऐसे प्रातिपदिक कुछेड हैं तथापि बदिक भाषा में ३३ प्रातिपदिकों से बने 44 रूप मिलते हैं जिनमें सूका लोग नहीं शेता है यथा-<u>ल</u>क्सी नाकी तानी नाकटी । कुछ प्रातिपदिकों के आत म की प्रत्यय माना जाता है, तब भी बेद में अन से परे स विभक्ति का रोप नहीं होता है यथा-शीरी (ऋ॰ १ १६४ ४१) कुल्माणी (ऋ॰ १. ५३ ६) मुनी (१००० १०९) बुकी (

(२) सम्बद्धि में कह के अन्तिम स्वर का इस्व ही जाता है (दि॰ १५४) यया-देविं।

(३) प्रय विती दि॰ के अधिकतर रूपों में भी विभिष्ठ अक्ष क ई में विशैन (अर्थात पूर्वस्प) हा जाती है (टि॰ १८९) यदा-देवी । ४० में एक भी ऐसा रूप नहीं मिलता है जिस में की आता हो परातु अन्य शहिताओं क कुछक हपों में भी जिल्ला है यथा—कर्त्यान्यों (अ॰) गर्शा यों (त॰ स॰)

परन्यों (वा॰ सं॰)। कुछ रूपों में भी का भा हो जाता है; यथा— नुष्यां, युम्यां (ऋ॰), नुष्क्यों (अ॰)।

(४) अधिकतर वैदिक हपों में प्रय० व० विमक्ति अस (पा॰ जस्) का अकार अङ्ग के अन्तिम ई में विलीन (अर्थात् पूर्वहप) हो जाता है (टि॰ १८१), यथा—देवी । १६० में उपलब्ध होने वाले ४०० से अधिक हपों में से केवल स्त्रियं:, पृशान्यं तथा सुप्पर्यः में इस का अपवाद मिलता है। इसी प्रकार अ० के दो हपों में और वा॰ सं॰ के लगभग दस हपों में इस नियम का अपवाद मिलता है।

द्विती॰ व॰ के रूपों में सर्वत्र श्रस् (पा॰ शस्) विभक्ति का अकार अङ्ग के अन्तिम हूं में विलीन हो जाता है (टि॰ १७०), यथा—देवीः। परन्तु वुकी सहश प्रातिपदिकों के प्रथ॰ द्विती॰ व॰ रूपों में विभक्ति (अस्) का पूर्वरूप नहीं होता है, यथा —गौर्थें, नुर्धः, युम्येः।

- (५) द्विती० ए० की अम् विभक्ति का अकार प्रायेण अङ्ग के अन्तिम हैं में विलीन हो जाता हैं<sup>१६६</sup>, यथा— देवीम् । परन्तु वृक्षी सहदा प्रातिपदिकों के रूपों में विभक्ति के अ के निमित्त से अङ्ग के ई का य् यन जाता है (टि॰ १९६); यथा—नुर्धम् (ऋ॰), गौधैम् (ऋ॰), सिंह्यम्, कुमार्थम् (अ॰), लुक्यम् (अ॰), वृक्यम् (ऋ॰)।
- (६) च॰ पं॰ ष॰ ए॰ की विभक्ति से पूर्व का (पा॰ आट्) आगम जोड़ा जाता है<sup>१९७</sup>, और उस से इन विभक्तियों का रूप कमश ऐ, सास, आस बन जाता है, यथा—देच्ये, देच्याः, देच्याः। परन्तु युकी सदश प्रातिपदिकों की विभक्तियों को आ आगम नही होता है; यथा—च॰ ए॰ वृक्यें, ष० ए॰ नुर्द्धः (ऋ०)।
- (७) स॰ ए० की विभक्ति इ को आम् आदेश हो जाता है (टि० १५३), यथा—देव्याम्। परन्तु दो रूपों में स० ए० की विभक्ति का लोप हो जाता है<sup>१९८</sup>, यथा—गौरी (ऋ० ९, १२, ३), सर्सी (ऋ० ७, १०३, २)।

(८) स्त्री शब्द के रूप नदीसंज्ञक तथा इयक्स्थान प्रातिपदिकों की चतुर्थोऽध्यायः

| भीति बनते हैं। प्रय॰ ए॰ में स का छोप होता है और च॰ प॰ प                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स॰ ए॰ में भी नदीनज्ञक रुपों के प्रत्यय है आसा, झांस आम् आते हैं<br>परन्तु अजादि विमन्तियों से पूर्व इयह आदेश मी होता है <sup>158</sup> यथा—की |
| श्चियम् प्रथ∘ द्विती॰ व स्त्रियं स्थ्रीमि स्प्रिये (श•), प•ए<br>स्थ्रिया ।                                                                    |
| (९) पा॰ ७, ९ ९० (टि॰ १४९) का व्यारयान करते हुए<br>काशि॰ ने मन्द्री वा तृ॰ व॰ नधी वैदिक उदाहरण वे हप में प्रस्तुत                              |
| हिया है परन्तु वदिक साथा में ऐसा कोई प्रयोग उपल्या नहीं होता है।<br>यर मैद्रिष्ट्य                                                            |
| मुकी सहय अन्तोगक अझ से परे अनादि विशक्ति आत पर उदात का<br>नाश हो कर विशक्ति क अन् पर क्षेत्र स्वरित आ जाता है, और प॰                          |
| <ul> <li>की विभक्ति से पूब उदात आह पर ही रहता है 1 तु॰ व॰ में</li> <li>की का उदात विभक्ति पर चल्न जाता है।</li> </ul>                         |
| many and a second or day are a decrease and many address.                                                                                     |

**भामिकप्रकरणम्** 

104

į svą

|                                                     |                 |      | ल्या जाता है।       |                               |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------|-------------------------------|--|
| 8                                                   | रपल ध हपों      | क आध | ार पर द्रेवी शाद के | रूप इस प्रका <b>र क्लॅ</b> ग— |  |
|                                                     |                 | ĝ:   | थी के स्प           |                               |  |
|                                                     | ₫•              |      | 60                  | ¥*•                           |  |
| সথ •                                                | देवी            |      | द्वेगी              | देवी ।                        |  |
| सम्बो                                               | देवि            |      | देवां               | देवी ।                        |  |
| दिती-                                               | दुवीम्          |      | दुवी                | द्वेवी ।                      |  |
| ন্ত্•                                               | दुश्याः         |      | ×                   | देवीभिः।                      |  |
| य≉                                                  | देव्य           | 1    | देवीस्यम्           | देवीस्यं ।                    |  |
| 4.6                                                 | द्रेम्या        |      |                     | t                             |  |
| ष्∙                                                 | ,               |      | द्रेग्यो            | देवीनाम् ।                    |  |
| Æ                                                   | दुष्याम्        |      | ,                   | द्रवीचे ।                     |  |
| मुकी सन्ध शतिपदिनों ने उपऋष रुपों ने आधार पर मुकी क |                 |      |                     |                               |  |
| रूप 🔣                                               | प्रकार् वर्नेगे | _    |                     |                               |  |

वैदिक व्याकरण

#### पुकी के हप हि० oy **पू**षयां वृकीः वृष्यः । प्रथ• **बृक्या** गुक्यंम् वृषयीः । द्विती • पुकी भ्यम् वुकीभिः। पुक्या ₫• युकीभ्यः । मुपये ঘ • × š षुकीणांम्। घवर्यः वृषयी. Q o स॰ (सर्मी,गौरी) वुपयोः वुकीर्धु ।

## (ल) इयर्स्थान प्रातिपदिकों के रूप-

इयक्स्थान प्रातिपदिक प्रायेण एकाच्, क्ली॰ और धातुज हैं। धी "गुद्धि", भी "भय" तथा धी "कान्ति" ये तीन एकाच् स्त्री॰ प्रातिपदिक हैं, और समासों के उत्तरपद में इन प्रातिपदिकों के आने से भी कुछ नये प्रातिपदिक बनते हैं, यया—अबुद्धभी, आधी। समासों के उत्तरपद में ्रेफी "धरीदना", ्रेभी "हे जाना", ्रेपी "प्रेम करना", ्रेधी "मिश्रित करना", तथा ्रेमी "घटाना" का कृदन्त रूप भाने से भी कुछ प्रातिपदिक बनते हैं, यथा—प्रक्षी "खरीदने योग्य", आमी "प्रीति प्राप्त करने वाली", अभिन्नी "सम्यक् भिश्रण, या मिश्रण करने वाली"।

चिभक्तियां — प्रथ० ए० विभक्ति स् का लोप नहीं होता है। प० य० में अक्ष के साथ नाम् विभक्ति जोड़ी जाती है, और उपलब्ध ह्यों में से केवल एक रूप में प० य० काम् विभक्ति का प्रयोग मिलता है — ध्रियाम्। प्रथ० द्विती । द्वि॰ में प्रायेण का विभक्ति आती है और शेप विभक्तियों का अविकृत रूप प्रयुक्त होता है। स॰ य० में सु का पु अवस्य यनता है।

विशेष—नदीसंज्ञक प्रातिपदिकों के स्पों के सदश इन प्रातिपदिकों के स्प बनाने की प्रश्वति उत्तरोत्तर बढ़ती गई २०६, और इस प्रकार के कतिपय स्प ये हैं—भिये (ऋ०); द्विये (वा॰ सं॰), श्चिये (वा॰ सं॰), स॰ ए॰ श्वियाम् (अ०), श्रीम् (ज्ञत॰ ब्रा॰)।

#### चतुर्थोऽध्यायः

माति बनते हैं। प्रथ ए॰ में स का खोग होता है और च॰ प॰ प॰ स॰ ए॰ में भी नदीनशक रूपों के प्रत्यय दे आस जास, जाम आते हैं परन्तु अजादि विभक्तियों से पूर इयह आदेश मी होता है।" यथा-नी, चिपेम् प्रच॰ द्विती॰ व॰ स्विषे स्त्रीमि स्त्रिये (स॰), प॰ ए॰ स्त्रिया ।

(९) वा. ७, १ १० (टि. १४१) हा व्यारवान करते हुए काशि ने मदी का तु॰ व नधी वैदिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हिया है परन्त बैदिक भाषा में ऐसा कार्ड प्रयोग वपलम्थ नहीं होता है। स्यर वैदितप्रध--तः व- प- प- स- ए- प- स- द्वि-, तथा प- म- में भन्तोदात्त प्रातिपदिशें का उदात विभक्ति क अच पर चरण जाता है। वकी भरता अन्तोरात्त अह से परे अगदि विभक्ति आने पर वदात का नाश हो कर विभक्ति के अच्पर क्षेत्र स्वदित आ जाता है और प॰ की विभक्ति से पूक् उद्यान अक्र पर ही रहता है । तु॰ व॰ में

श्री का बदात्त विभक्ति पर चला जाता है। उपलब्ध हमों क आधार पर देवी शब्द के हम इस प्रकार बोनग-

हेबी के स्प दि • Q. देवी देवी Zű • देशी । 원 सम्बो देवी देवी । देवीम् देवी । **ਫ਼ਿ**ਲੀ देवी दश्या देवीभि । ਰ• × देख्य देवीस्यांन देवीस्य । ਚ 0 q र-मा ष दे-बो देवीनाम् । ਜ • देचाम् हेवीप । वकी सन्त्रा प्रातिपन्दिर्धे के सपज्रव्य रूपों के आधार पर वकी न

वैदिक स्वाकरण

हप इस प्रकार वर्नेय---

|                |                |   | वृकी के रूप |   |              |
|----------------|----------------|---|-------------|---|--------------|
|                | Ų0             | ; | द्धि॰       | å | बं           |
| স্থ-           | <b>बु</b> कीः  | ; | वृक्यां     | ; | वृष्यः ।     |
| द्विती •       | षुक्षंम्       | ; | पृत्या      | ; | वुक्यंः।     |
| तृ∙            | पृत्यो         | ; | पृकीभ्यांम् | ; | वृकीभिः।     |
| ৰ•             | <b>यु</b> षयें | ; | ×           | ; | वृक्तीभ्यः । |
| q.             | घृक्ये.        | ; | वृषयोः      | ; | युकीर्णाम् । |
| स <b>॰</b> (सर | (मी,गौरी)      | ; | युक्योः     | ; | युकीर्द्ध ।  |

## (ख) इयर्स्थान प्रातिपदिकों के रूप-

डयष्स्थान प्रातिपदिक प्रायेण एषाच्, श्ली॰ और धातुज हैं। धी "ग्रुद्धि", भी "भय" नथा श्ली "कान्ति" ये तीन एकाच् श्ली॰ प्रातिपदिक हैं, और समासों के उत्तरपद में इन प्रातिपदिकों के आने से भी कुछ नये प्रातिपदिक बनते हैं; यथा—अुष्धुभी, आधी। समासों के उत्तरपद में ्की "सरीदना", ्नी "ले जाना", ्रप्री "प्रेम करना", ्रश्ली "मिश्रित करना", तथा ्रमी "धटाना" का इन्दन्त रूप आने से भी कुछ प्रातिपदिक बनते हैं, यथा—प्रक्षी "खरीदने योग्य", अाप्री "प्रीति प्राप्त करने वाली", अभिश्ली "सम्यक् भिश्रण, या मिश्रण करने वाली"।

विभक्तियां — प्रथ० ए० विभक्ति स् का लोप नही होता है। प० य० में अक्ष के साथ नाम् विभक्ति जोड़ी जाती हैं, और उपलब्ध हपों में से केवल एक हप में प० व० आम् विभक्ति का प्रयोग मिलता है — धियाम् १ प्रथ० द्विती० द्वि॰ में प्रायेण आ विभक्ति आती है और शेष विभक्तियों का अविकृत हप प्रयुक्त होता है। स॰ व० में सु का पु अवस्य यनता है।

विशेष—नदौसंज्ञक प्रातिपदिकों के रूपों के सदश इन प्रातिपदिकों के रूप वनाने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई २०१, और इस प्रकार के कित्यय रूप ये हैं — भिये (ऋ०), हिचै (वा॰ सं॰), श्रिये (वा॰ सं॰), स० ए० श्रियाम् (अ०), श्रीम् (शत॰ ब्रा॰)।

इपक् तथा यम् का नियम-जवादि विगक्ति से पून एकप् ईशरान्त प्रतितद्दिक दे के स्थान पर इस् (पा॰ ३वट्) हो जाता है (२० षदु॰ ६०)। अनेवान् प्राविपदिक के अन्तिय इके स्थान पर भी इस् होता है यदि है से तीक पूर्व समुक्त व्यनन हों (ट० २०४) यवा-मुनिक्रियं आर्थित । अन्तवा इ का च्यनता है यवा-व० ए सुर्ति प्रय० व० सार्थ (सुर्तिशिध)।

स्वर-वैशिष्ट्य-- इन की अनुस्व विशेषता यह ह कि ये शातिपदिक प्रावेष अन्तोतात दें और अनेकान् प्रातिपदिकों का उदाश सम्बोपनवर्गित सभी स्वों में अपन रहता है। प्रव-शिती॰ की छाड़ कर छेप विभक्तियों में एकान् प्रातिपदिकों का दशक विभन्ति पर करना वाता है। उपन्नय क्यें क शावार पर भी के इन इस अदार बनेरे--

|            |             | 41 4 44    |                   |
|------------|-------------|------------|-------------------|
|            | ए•          | ন্ত্ৰি •   | ₹•                |
| प्रथ⇒      | थी          | धियां नियी | धिर्य ।           |
| द्विती     | वियम्       | षिया धियी  | धिर्य ।           |
| নু•        | च्चिया      | ×          | धीभि ।            |
| ₹•         | ध्रिय       | ×          | ×                 |
| <b>q</b> • | <u>ध</u> िय | ×          | धीनाम्,           |
|            |             |            | ध्रियाम्(एक बार)। |
| 靶          | ×           | *          | भीषु ।            |
|            |             |            |                   |

× इन के उदाहरण अनुपतस्य हूँ<sup>र र</sup>।

(ग) पु० मातिपद्दिल—<u>नितर</u>को, नसी पूर्वो मार्गडी सोमेरी (धर स्मांविष्ठेणो के नाग) तन्त्री 'वासक' तथा मिरी जुलारा मा हत्याहा '?—मे सात आर्थवादिक माने बात है और दन के रूप नर्नेत्रक हैसारान सारिविन्धों स्थै माति बनन हैं भी प्या— प्रय- ए- किसकि स स्व लोर हो आता इ. सु- ए- में बा, और व- ग्र• के साम विनर्ति आयो है। इस से बने हुए निम्निनिस रूप उपरूप होंदिहें।

वयक एक मधी, एवी, मार्गर्ग, राष्ट्री (शक ६,४,५), सोर्मरी (शक ८,२२,९५) ।

un- un Gil: (T- 10 91,1) :

दियोक एक सर्वति ।

तु- ए- कथी।

प= ए= - तिरु,रपाः, प्रध्याः, भोभंगाः (पा= ८,१०३,१४) ।

**इयह्स्थान नथा यण्रथान पुं० प्रातिपद्यि—पुं॰ ने** वेयर ८७ शिवस्वि मा "इध्युष्ट, धाने माला"—पत्राज् है जीर उसका एक ही रच थी: (ऋ १.१४३,६) प्रमक्ष्म एक में उपलब्ध होता है। देख मधी ईवारान्त प्रातिचाँ के नेवाम् है। प्रायेण बहुमीहि समासी के दशरपद से भी सचा थी आने ने पर पुं॰ प्रासिपदिक बनते हैं; यथा-हुरमाधी "श्चन वृद्धि वाला", र्म्यूर्णि "विशाल युद्धि वाला", हुराधी तथा बूढी "धुष्ट धुरिद पाला", नार्माधी "अनेक मतियों गारा", सुधी "अन्तर्ग मुद्रि वाटा"; धुष्पुरश्री "यह यो पृशीभित परने वाला", <u>श्रम</u>धी "गप्टु मो पुरोगित करने गाला", <mark>पूत</mark>्रधी "एत द्वारा मुघो-निन", जुनुश्री "जनता की ग्रुगोमित करने वाला", युशुश्री "यज थी गुशीनित करने वाला", इत्यादि । मनासी के उत्तरपद में √फ्री ''गरीउना'', √मी ''ते जाना, नेतृत्व बरना'', √प्री ''प्रेम करना'', √मी "गटाना", √ची "जाना, दोवना", तथा √दी "सोना", तया √श्री "मिश्रित करना" के कृदन्त रूप आने से कई प्रातिपदिक बनते हैं, युगा—मुखु.की "तुरन्त रारीदा हुआ", अुधेणी "नेता", म्रामुणी ''त्राम का नेता", सेनानी ''गेना का नेता", युमुत्री ' यज से प्रेम फर्ने बागा", मुन्युमी "कोघ वो घटाने वाला", वार्तप्रमी "वायु को पींटे छोड़ने वाला", देखवी "देवों को प्रसम करने वाला", पुदुवी "नेता", मुध्युमुक्ती "बीच में सोने वाला", गुणुश्री "समूह को मिश्रित फरमे वाळा", इत्यादि ।

इयक तथा यण का नियम-अजादि विमित्त से पूर एकाच् ईसरात प्रातिपदिक के हैं के स्थान पर इब् (पा॰ इयद् ) ही जाता है (दे॰ भन् • ६७) । अनेदान प्रातिपदिक के अन्तिम ई के स्थान पर भी इप होता है मदि हैं में टीड पूर संयुक्त व्यक्तन हों (टि॰ २०४) गया--अभिधियं अधियं । अन्यवा इ का व बनता है यथा-- प॰ ए॰ मुक्त्रे, प्रथ॰ ४० खुक्त्य (मुक्ति स)।

स्थर-विक्रिप्टय-इन की अमुख विभाषता यह ह किये शतिपादिक प्रायेण भारतेवात है और अनेकाच प्रातिपदियों का नगत सम्बोधनवांत्रत सभी ह्यों में अवत रहता है। अय॰ द्विती॰ दो छाड़ दर शेप विभक्तियों में एकानु प्रातिपदिको का उदात्त विभक्ति पर भला जाता है। उपलब्ध स्पॉ क आधार पर भी के रूप इस प्रकार वर्नेये---

#### भी के स्प

| ष्•              | हिं•         | ₹•                     |
|------------------|--------------|------------------------|
| দ্ৰথ-খী          | वियो थियी    | श्चिम् ।               |
| द्विती विशेष     | न् भिया थियी | थियं।                  |
| तृ॰ ख़िया        | ×            | धीमि ।                 |
| ৰ∙ <u>শ্</u> ৰিয | ×            | ×                      |
| ব• <u>শ্রি</u> য | ×            | धीनाम्,                |
|                  |              | <u>बियाम(एक बार)</u> । |
| म• ×             | ×            | म्बीयु ।               |

बैदिक श्याकरण

× इन के उदाहरण अनुपद्भव हैं रे ।

(ग) प्o प्रातिपदिक-तिरक्चा, नमीं पृथीं मार्चकी सामेरी (सब व्यक्तिकारों के नाम ) राष्ट्री 'शासक' तथा सिरी 'जुलाहा मा इंग्लाहा <sup>1 2</sup>—ये सात श्रांतपदिक पुमाने जाते हैं और इन के हप नरीश्रज्ञक ईकारान्त शानिपदिश्च की भांति बनत है<sup>१००</sup> श्रधा---प्रय• ए विमक्ति ख्कारीय हो जाता इ. ए॰ ए॰ में मा, और प॰

च० ए० युज्ञधिये । प० ए० युज्जधिये ।

जिन ईकारान्त प्रातिपदिकों के ई को यु होता है उनके उपलब्ध रूपों के आधार पर (तथा रूथी प्रातिपदिक के अपने उपलब्ध रूपों के आधार पर) इसके रूप इस प्रकार बनेंगे—

#### र्थी के रूप

|         | ए•            | ; | द्धि॰ ,      | ब•          |
|---------|---------------|---|--------------|-------------|
| प्रय०   | <u>र</u> ुथीः | ; | रुष्यी ;     | रुष्यः ।    |
| सम्यो०  | ×             | , | रुखा ;       | रुखः ।      |
| द्विती• | रुध्यम्       | , | र्थ्यो ;     | रुध्ये.।    |
| तृ॰     | रुयां         | ; | र्थीभ्याम् , | र्थीभिः।    |
| ৰ•      | रुध्ये        | ; | × ;          | रुयीभ्यं: । |
| प०      | रुधर्य.       | ; | र्थ्योः ,    | र्थीनाम् ।  |

पं॰ स॰ तथा सम्युद्धि का कोई उदाहरण नहीं मिलता है \*\*\*।

## ऊकारान्त प्रातिपदिक

रेष्ठथ. जू "गतिशील, घोड़ा", दू "दान", भू "पृथिवी", भू "भोंह", सू "जनियता, जनियती", स्यू "धागा", स्यू "धारा"—य सात प्रातिपदिक एकाच् हैं जिन में से जू पुं॰, सू पुं॰ स्त्री॰ और शेप सब स्त्री॰ शब्द हैं। इन के अतिरिक्त लगभग साठ समासों के उत्तरपद में लगभग ग्यारह धातुओं से बने हुए ऊकारान्त एकाच् प्रातिपदिक आते हैं, जिन में से कुछ स्त्री॰ और पुं॰ संशाएं हैं और कुछ उभयलिङ्ग विशेषण हैं, —यथा अपीजू "प्रेरक", धीजू "बुद्धि-प्रेरक", मुनोजू "मन -प्रेरक", अधेषू "पूहले पीने वाला", उद्दूष "जल-पूत", केतुषु "संकल्प को पवित्र करने वाला", स्वष् "झाइ", खाभू "अभिभूत करने वाला", आमू "विश्वमान", पर्मूभू "घरने वाला", प्रमू "प्रेष्ठ", मुनोभू "सुखोत्पादक", विभू "दूर तक व्यापक",

## चतुर्थोऽध्यायः

[ 111

अही सांप" उपाची "प्रोत्पाह देने वारा", यथी आता हुआ! स्पी धको सवास ३ ।

नासिकप्रकरणम्

**इयह तथा यण का नियम**—जिम ईकारान्त प्रातिपदिक के अन्तिम है से ठीक पूर्व समुक्त व्यापन हों उससे पर अजादि विभक्ति आने पर इ के स्थान पर इयु (पा॰ इयक्) हो जाता है परन्तु इ से पूर स्युक्त स्यजन न होने पर इ. का य् (पा यण्) बनता है ", यथा-प्रथ क अतिकृतियं अध्वतुक्षियं दिती ए अध्वतुष्रियंम्, क्षत्रश्चिषं व प्∘ ए॰ गणुधियं पर्त — प्रय॰ द० श्रामण्यं (अ ) रुषं दिती ए॰ श्रमण्यंम् (बा॰ स॰)।

विदेशप—(१) दुछ वृद्धि प्रयोगों में सुधी के ईकी इयु और कही-कहीं स् आदेग होता है<sup>९ ५</sup> यया— प्रय॰ य॰ सर्घ्य (ऋ ६,९ ७), सुधिप (तै॰ झा॰ ३,६ १० ३)। (१) समान में तिन एकान् ईकारान्त प्रातिपरिकों से पूर्व कारक

या गति से शिक्ष (अयात् विशेषण आदि ) शब्द हो उनके ई की भी इम् आदेश हाता है १ वया—प्रव॰ व॰ द्वार्थाश्रिय , जानाश्रिय व॰ ए- इस्यार्थिये । जिमकिया-इन प्रातिपदिकों के नाथ जुन्ने वाली विभक्तियों में प्रायेण कोई

विकार नहीं हाता है। कहीं-कहीं प्रय० द्विती॰ दि० में आर विभक्ति का प्रयोग मिलता है।

290

जिन ईकारास्त बातिपदिकों के ई को इय होता ह जनके संपत्तरथ

हरों के आधार पर युपक्षी के रूप इस प्रकार वर्नेये-यनधी के स्प

ß۰ Ų+ युच्छियां युच्छियीं (अ ) युच्छिय । प्रय• यचधी दिती यमध्यिम Po S युच्धीमि । यमधियां तृ∙ ×

च॰ ए॰ युशक्षिये । प॰ ए॰ युशक्षिये ।

जिन ईकारान्त प्रातिपदिकों के ई को य होता है उनके उपलब्ध हमों के आधार पर (तथा रुखी प्रातिपदिक के अपने उपलब्ध हमों के आधार पर) इसके रूप इस प्रकार वनेंगे—

## रुथी के रूप

|         | ए •           | ; | <b>a</b> ,      | व∗          |
|---------|---------------|---|-----------------|-------------|
| प्रय॰   | रुथी:         | ; | रुष्या ;        | रुष्यः ।    |
| सम्बो०  | ×             | ; | रुष्या ;        | रुखः ।      |
| द्विती॰ | रुध्यम्       | ; | <u>र</u> ध्या ; | र्ष्यः ।    |
| तृ∙     | रुषां         | ; | र्थीभ्यम् ;     | र्याभि ।    |
| च०      | रुध्ये        | ; | × ;             | रुयीभ्यं: । |
| ष०      | <u>र</u> ध्यः | ; | र्थ्योः ;       | र्यीनम् ।   |

प० स० तथा सम्बुद्धि का कोई उदाहरण नहीं मिलता है " "।

# ऊकारान्त प्रातिपदिक

१४४. जू "गतिशील, घोड़ा", दू "दान", भू "पृथिवी", भू "भोंह", सू "जनियता, जनियती", स्यू "धारा", स्यू "धारा"—ये सात प्रातिपदिक एकाच् हैं जिन में से जू पुं॰, सू पुं॰ खी॰ और शेप सब खी॰ शब्द हैं। इन के अितिरिक्त लगभग साठ समासों के उत्तरपद में लगभग ग्यारह धातुओं से बने हुए ककारान्त एकाच् प्रातिपदिक आते हैं, जिन में से कुछ खी॰ और पुं॰ संशाएं हैं और कुछ उभयिलक्ष विशेषण हैं,—यथा अपीजू "प्रेरक", श्रीजू "बुद्धि-प्रेरक", मुनोजू "मन -प्रेरक", अुग्रेषू "पृहले पीने वाला", उद्दूष् "जल-पृत", केतुषू "संकल्प को पवित्र करने वाला", स्वृषू "श्राह्र", अुग्रिम् "अभिभृत करने वाला", आमू "विद्यमान", प्रिमू " घेरने वाला", प्रमू "श्रेष्ठ", मुयोमू "सुखोत्पादक", विभू "दूर तक व्यापक",

#### चतुर्थोऽध्यायः

|     | -ilidanated                                                                                                                                 | f          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | इनके अतिरिक्त कतिपय ईक्सरन्त पुँ॰ प्रातिपदिक य<br>शुद्दी सांग <sup>®</sup> <u>उपा</u> त्ती 'ग्रोत्साह दने नाला', युपी आता हु<br>''कोचवान''। |            |
| यड् | सया यण् का नियम—जिम ईकारान्त प्रातिपदिक<br>है से टीक पूर्व समुक्त व्यावन हो उसके पर अवा                                                     | दि विमर्जि |

आने पर इ के त्यान पर इयु (पा + इयक्) हो जाता है परन्तु इ से पूर सेंयुक्त व्यवन न हाने पर इ का व् (पा॰ यण्) बनता है। यमा-प्रय • व अनिनुद्धियं अत्रुत्धियं द्विती । ए । अत्रुत्धियंम् क्षत्रधियम् प॰ ए॰ गुणुधियं पर तु—प्रय॰ व॰ छामुण्यं (स॰) रटपं द्विती । ए० शामण्यम् (वा • स • )।

यिद्देश-(१) कुछ बदिक प्रयागों में सुधी के ई को इस और कहीं-वहीं म् आदग होता है " यथा- प्रय- वन सुर्ध्य (शह ६,१ ५), सुविये (तै- झ- ३,६१० ३)। ( २ ) समात में जिन एकान् इकारान्त प्रातिप<sup>7</sup>कों से पूर्व कारक या गति से भित्र (अयान् विशयण आदि ) शब्द हो उनके ईं को भी

इय आदेश होता है" । यथा----प्रय० व० द्रावार्थिय जानाथिय व० ए॰ इत्यार्थिये । निभक्तिया—इन प्रातिपदिकों के साथ जुन्ने वासी विभक्तियों में प्रायेग कोई विकार नहीं हाता है। वहीं-वहीं प्रथ॰ द्विती॰ द्वि॰ में भा विभक्ति का प्रयोग मिलता है।

विन ईकारान्त प्रातिपदिशें के ई की इस् होता ह उनके उपराध

a-यन्श्रियां यन्श्रियां (ल॰) यनश्रिय ।

रूपों के ब्याचार पर युनका के रूप इस प्रकार बनेने--यमधी के स्व

यनश्चियम् दिती यमधिया ਰ• ×

υ•

प्रथ• यत्रधी

वैदिक स्याकरण

युवधीभि ।

च० ए० <u>यज्ञ</u>श्रिये। प॰ ए० यज्ञश्रिये।

जिन ईकारान्त प्रातिपदिकों के ई को य् होता है उनके उपलब्ध हपों के आधार पर (तथा रुखी प्रातिपदिक के अपने उपलब्ध रूपों के आधार पर) इसके रूप इस प्रकार वर्नेगे—

#### रुथी के हप

|            | ए०            | , | æ• ;        | द्यं ७      |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|
| স্থ •      | र्धीः         | ; | रुध्यो ,    | र्ष्यः ।    |
|            | ×             | , | रुखा ;      | र्थ्यः ।    |
| द्विती०    | र्ध्यम्       | , | र्थ्या ,    | रुष्यः ।    |
| तृ ॰       | रुषां         | ; | र्थीभ्यम् , | र्यीभि ।    |
| <b>च</b> ∘ | र्थ्य         | ; | × ,         | र्यीभ्यं: । |
| ष०         | <u>र</u> ध्यः | ; | र्थ्योः ;   | र्यीनाम् ।  |

पं॰ स॰ तथा सम्बुद्धि का कोई उदाहरण नहीं मिलता है रे॰ ।

# **ऊकारान्त** प्रातिपदिक

१८८. जू "गतिशील, घोड़ा", दू "दान", भू "पृथिवी", भू "भोंह", सू "जनियता, जनियती", स्यू "धारा"—ये सात प्रातिपदिक एकाच् हैं जिन में से जू पुं०, सू पुं० स्त्री० और शेष सब स्त्री० शब्द हैं। इन के अतिरिक्त लगभग साठ समासों के उत्तरपद में लगभग ग्यारह धातुओं से बने हुए ककारान्त एकाच् प्रातिपदिक आते हैं, जिन में से कुछ स्त्री० और पुं० संशाएं हैं और कुछ उभयिलक्ष विशेषण हैं, —यथा अपोजू "प्रेरक", श्रीजू "बुद्ध-प्रेरक", मुनोजू "मन-प्रेरक", अग्रेष् "पृहले पीने वाला", उद्दष् "जल-पूत", केतुष् "संकल्प को पवित्र करने वाला", स्वप् "झाइ", आग्रेषु "अभिभूत करने वाला", आग्रु "विश्वमान", परिभू " घरने वाला", प्रभू "प्रेष्ठ", मुग्रोम् "सुखोत्पादक", विभू "दूर तक व्यापक",

#### चतुर्थोऽध्यायः

محتي ) ه

पुरम् ' कत्याणवारी" चित्रवृक्ष् ' सब को उत्पन्न करने वारी", शेरुस् 'बीर को जाम दने वाणी' सुद्दू "अस्टी प्रकार आहान करने वाला" अप्रेम् आगे जान वाला" रुघुडू तज मायने वाला", धृतुस्न् पी टरकान वाला" । जुहू 'जिद्धा" श्ली॰, जुहू 'यशीय चमच" श्ली॰ शीर कोर्गू ' जोर स गान बारग' पुं॰ वे प्रातिपदिक धातुओं के दिल द्वारा बने हुए माने जाते हैं। उपर्युक्त प्रातिपन्ति इदन्त हैं और इन में 🛭 तथा सी॰ दोनों प्रवार के बाद है।

दितीय वर्ग के प्रातिपरिक शयण उकारा त 🐧 प्रातिपदिकों तथा विशयणों के साथ श्रीत्ववार्थ क प्रथम ओड कर बनाय गय है १००। माद्य अतिथि" अर्थेप्ततभू जिलका शरीर नहीं तपाया गया है" सर्वतन् विन्व जिसका शरीर है" कुनुदाश् (एक राक्ष्म), मुभ् 'शीप्र"--इन यांच प्रातिपदिकों के अतिरिक्त शेष सभी सी • हैं। इछ क्षतारान्त झी॰ प्रातिपन्ति आग्रदाक उदारान्त मर्पु॰ या पु॰ प्रातिपदिशी स बने हुए मान जात है यथा-भूमू (पुं॰ अधु) " हुमारी", हुमू (पुं॰ कर्तु भूरा ') 'सोम पात्र'' गुगगुल्द (नपु॰ गुग्गुल्ड) "एक अप्सरा का नाम' जुलू (नपु॰ जतु) 'वसगीदह'', खुनू (पु॰ धर्मु) स्शी मिरी का तट" पूडाक (ई॰ प्रदांक) "ताप", सुपू (मर्थ) मध्रर"। ह<u>ब</u>श्च सार<sup>97</sup> अवारा त श्वश्चंर से बनता है (टि॰ २०८)।

बहुत स आतीदात कतारान्त स्त्री वि प्रातिपदियों का आधार भ तोतात उकारान्त पु विक प्रातिपदिक माना जाता है यद्यपि सभी क्की - प्रातिपरिकों के आधारभूत पुत्रयोग उपलब्ध नहीं होते हैं यया-शृहोयू कष्टप्रद" अ्छायू 'बुरा चाइने वाली" अपूरयू 'कम शील ' अभिदिप्स धोशा दन वा इ छुक', अबुस्यू अनुमह की इच्छुक" आयू कम कि' जिल्ला भूमी", तुनू ' वतली', प्रत्याख उस्ती हुइ" बुख् सूरी" दीम्लस् एणा करने वार/" मुनायू प्राप्त करने की व्यक्तक दत्यादि ।

निम्नतिखित छकाराम्त स्त्री प्रातिपदिनों से लिये आधारभूत प्रातिपदिकों का निर्देश करना कठिन है—कुहू च द्रदर्शन रहित

- अमावास्या", चुमू "सोमपात्र", खुहू "जिह्ना", जुहू "यज्ञीय चमच", तुनू "शरीर", वुधू "बहू"।
- उचङ् तथा यण् का नियम—(१) एकाच् ककारान्त प्रातिपदिकों से परं अजादि विभक्ति आने पर अङ्ग के क के स्थान पर उच् आदेश हो जाता है (अनु॰ ६०), यथा—प्रय॰ व॰ खुवं, भुवं:। जिन समासों का उत्तरपद धातुज एकाच् है उन का अन्तिम क भी अजादि विभक्ति से पूर्व उच् में परिणत होता है; यथा—प्रय॰ व॰ मुयोभुवं, मुनोजुवं.।
- विशोष—उत्तरपद में -पू, -भू तथा -सू आने वाले लगभग एक दर्जन समासों में अजादि विभक्ति से पूर्व क के स्थान पर व् (पा॰ यण्) आदेश होता है २०९, यथा—प्रथ॰ व॰ घृतुष्त्रं, नुबुस्त्रं, प्रुस्त्रं, बिभ्त्रं, सुभ्तेः।
  - (२) जिन प्रातिपदिकों का अन्तिम ऊ धातुज नहीं है उन से परे अजादि विभक्ति आने पर ऊ का च् वनता है; यथा—प्रथ० व० चुम्बे:, तुन्बे:।
- विशेष—परन्तु अमू, कुद्गृ, बीमृत्स्, तथा यकारोपध प्रातिपदिकों (अंहोयू, अपुस्यू, अवस्यू इत्यादि) के क को उव् आदेश होता है, यथा—प्रथ० व॰ अमुर्वं, अपुस्युवं:।
  - (३) तै॰ सं॰ में यण् के स्थान पर इयड् या ,उबड् करने की प्रवृत्ति प्रधान है (दे॰ अनु॰ ब छ) यथा—दिती॰ ए॰ तुनुर्वम् ।
- विभक्तियां ककारान्त शितिपदिकों के साथ विभक्तियों का शुद्ध रूप जोड़ा जाता है और पुं० तथा स्त्री॰ में समान रूप बनते हैं। समासरहित कृदन्त प्रातिपदिकों (जोर्गू, भू) के प॰ व॰ के केवल दो रूप जोर्गुवाम् (ऋ॰ ३०,५३.६) तथा भुवाम् (वा॰ सं॰ ३७,१८) उपलब्ध होते हैं जिन में आम् विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अनेकाच् तथा अकृदन्त प्राति-पदिकों के प॰ व॰ रूपों में नाम् विभक्ति का प्रयोग मिलता है। प्रथ॰ द्वितां॰ द्वि॰ में आ विभक्ति प्रयुक्त होती है।
- विशेष-(१) अकृदन्त ऊकारान्त प्रातिपदिकों के कुछ रूपों में स॰ ए॰ विभक्ति

गुम्मू 'कत्याणनारी" विद्वुसू 'सन को उत्पन्न करने नाली" शुरुस् 'वीर को जाम दने वाली' सुहू "अस्ती प्रकार आहान करने वाला" भुष्टेग् आगे जाने वाला" रुघुट् तज भागने वाला", शृ<u>त</u>स्त् पी टपरान बाला"। बुहू बिहा" श्ली॰, बुहू "यज्ञीय चमच" श्ली और सोर्गृ ' जोर स गाने वाला" पु॰ य प्रातिपदिक धातुओं क द्वित्व द्वारा बने हुग माने जाते हैं । उपयुक्त प्रातिपदिक इदन्त हैं और इन में पुर तथा औ॰ दोनों प्रकार के शब्द हैं।

द्वितीय वय के प्रातिपदिक प्रायण उकारान्त पुरू प्रातिपदिकों तभा विशेषणीं क साथ स्नीत्सवाची क प्रत्यय जोट कर बनाय गय हैं <sup>६०८</sup> । <u>সাহ্</u> পরিখি" असैप्ततन् जिसका शरीर नहीं तपाया गया है" सर्वतन् विस्व जिसका शरीर है<sup>93</sup> कृ<u>त्रदाश्च</u> (एक राक्षस), मुक् 'नीप्र"--इन पांच प्रातिपदिकों क अतिरिक्त शेप सभी भी हैं। इस क्षरारा त सी॰ प्रातिपदिक भागुदाच उत्परा त नपु॰ या पु॰ प्रातिपदिनों स बने हुए माने जाते हें यथा—अुमू (५० अन्धु) ' क्षमारी'', कुहू (५० कर्तु भूरा') 'सोन-पान'' गुग्गुख (नपु - गुग्गुख) "एक अप्सरा का नाम' खुत् (नपु॰ जर्बु) 'चमधोदब'', धुन् (पु॰ धर्मु) सूखी मिष्टी का तद'' पृद्दाकः (पु॰ १दाकः) 'साप'', सुम् (सर्थः) सहर''। इयुष्ट्र भारत<sup>े</sup> अनारात्त इवर्श्वर से बनता है (टि॰ २०८)।

कहुत ॥ अन्दोदात्त स्दरारान्त झौ वि॰ प्रातिपदिकों का भाषार भारतेदात उकारान्त पु • वि • प्रातिपदिक माना जाता है यद्यपि सभी स्त्री प्रातिरारिकों के आधारभूत पुत्रयोग उपलब्ध नहीं होत हैं यमा-भुद्दीयू कप्टप्रद ' खुद्यायू 'श्रुरा बाहने वाली'', शुप्रस्यू 'हम-शील अभिदिप्स् भोखा दन नी इच्छुक , अवस्यू अनुप्रह की इच्छुन" आयू वर्मशी" जिधुलम् भूवी", तुन् 'पतली', पृतुयाछः 'उडतो हुइ" बुध्य मूरा<sup>श</sup> बीमस्स् पृणा वरने थारीण सुनायू प्राप्त करने की इच्छुक" इत्यारि ।

निम्नशिक्षित छन्।रा'त औ॰ प्रातिपटिकों के स्थि आधारमूत g • प्रातिपदियों का नि<sup>र्मे</sup>श करना कठिन है—कुट्ट अप्रदेशन रहित के आधार पर तुनू के रूप इस प्रकार वर्नेगे-

#### तन् के रूप

|         | ए०                     | ;                | द्धि॰             | ;        | य०         |
|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| प्रथ०   | <u>त</u> नुः           | ,                | <u>त</u> न्वा     | ;        | तुन्वीः ।  |
| सम्बो०  | त्तर्च                 | ,                | ×                 | ;        | × i        |
| द्विती० | तुन्वम्                | ;                | तुन्वा            | ;        | तुन्वः ।   |
| तृ॰     | तुन्वी                 | ,                | ×                 | ;        | तुन्भिः।   |
| च∘      | तुन्वे,तुन्हे          | ¥,               | <u>त</u> न्भ्यांम | <b>5</b> | तुन्भयः ।  |
| पं०     | , <u>त</u> न्वः        | ;                | ×                 | ï        | × I        |
| ष०      | तुन्व <u>ीः,त</u> ुन्य | र्वाः            | ×                 | ;        | तुन्नाम् । |
| स०      | तुन्बि,तुन्बी          | म् <u>,त</u> ुन् | ्; <u>त</u> न्वीः | ,        | त्नूषु ।   |
|         |                        |                  |                   |          |            |

## ऋकारान्त प्रातिपादिक

- १४५. ऋकारान्त प्रातिपिदिकों में पुं॰ शब्दों का बाहुल्य है। सम्बन्ध-वाचक कुउ स्त्री॰ शब्द भी हैं, परन्तु नपु॰ शब्द अत्यल्प हैं। देवृ "देवर", नृ "नर", जुन्म "उषा", नर्नान्द "ननन्द", स्वर्ध "भिगनी" इन पाच प्रातिपिदिकों के अन्त में केवल ऋ आता है और इनकी च्युत्पित्त अनिश्चित है। १५० मे अधिक जिन प्रातिपिदिकों के अन्त में -नृ प्रत्यय मिलता है, उनमें से अधिकतर कर्तृत्व के वाचक हैं और कुछ सम्बन्ध-वाचक हैं।
- अङ्गविकार— सर्वनामस्थान परे रहने पर ऋकारान्त प्रातिपदिकों के अङ्ग में जो विकार होता है उसके अनुसार सब प्रातिपदिकों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) गुण-विकार वाले प्रातिपदिक और (२) वृद्धि-विकार (पा॰ उपधादीर्घत्व) वाले प्रातिपदिक।
  - (१) गुण-विकार वाले प्रातिपदिक— इस वर्ग में सम्बन्धवाचक प्रातिपदिक जामांतृ, दुहितृ, देवृ, ननांन्द्र, पितृ, श्रातृ तथा मातृ और नृ प्रातिपदिक का संनिवेश है। सर्वनामस्थान तथा

ना लाप हो जाता है (अनु- ४५<sup>सर</sup>, टि॰ १९८) यवा---चुमू (६ बार) तुनु (तुरु १० १८३ २)।

(१) द्विती॰ प॰ य॰ य॰ य॰ क पुछ रती इसों में नहीसहरू प्रतिपरिद्यों के स्पी की प्रति कम्पत अस्य के अन्य प्रवृद्ध के आस् स्वया आस्त्र विश्वीच का प्रवास निन्दा है (टि॰ १९७ १५३), यया— द्विती॰ ए- कुट्स (तै॰ य॰, अन्त्र, (तै॰ य॰ ००), वृद्ध (अ) च ए॰ कुट्सें (वा॰ स॰) कुटी (अ॰) रहसूत्र (तै॰, य॰ ए- कुट्सें (वा॰ स) इन्द्रस्त्र (वा॰) स॰ ए॰ कुट्सा वाचुनांस

(तै॰ सं॰ १० १९०) व्युक्ताम (श्रः)।

ह.नर-वैद्याप्टस्य--गिने पुने अववादों को छोड वर कशरान्त प्रांतिपदिष्
आतीरात हैं। प्रमुन् द्वितीः से मित्र विभक्तियों में प्रमुज्ञ प्रातिपदिष्
का उदात निर्माक्त पर बाग जाता है परद्व अनेवाय प्रातिपदिष्
उदात प्रमोज्यवर्षिया सभी विभक्तियों में अवत रहता है। सुनू ह्यादि प्रातिपदिस्में का उदात्त अजादि विभक्तियों में अवत रहता है। सुनू ह्यादि प्रातिपदिस्में का उदात्त अजादि विभक्तियों में काय होने वाली कैसतीय के क्षारण मह हो जाता हु और उसके श्वान पर क्षेत्र स्वरित्त काता है।

एकाव स्टबारान्त प्रतिपदिकों क उपन ध क्यों के आधार पर

| भूके    | रूप इस शब्द<br>स्प | र वर्नेगे—               | 195 4       | 411 1    | p 9/14/0 | •   |
|---------|--------------------|--------------------------|-------------|----------|----------|-----|
|         |                    | मृके रूप                 |             |          |          |     |
|         | ए                  | <b>13.</b> *             |             | 4        |          |     |
| प्रथ•   | भू                 | शुर्वा                   |             | भुवं     | t        |     |
| द्रिती• | मुक्त              | सुवी :                   | ,           | शुर्व    | 1        |     |
| ₹•      | भुवा               | सूज्याम् (दा             | (# <b>-</b> | ×        | ŧ        |     |
| 4.      | भुव                | ×                        |             | ×        | 1        |     |
| ष•      |                    | ×                        |             | मुवास    | į (      |     |
| स       | भुवि               | मुबो                     |             | ×        | 1        |     |
|         | अनेकान् य          | ण्स्थान ऊग्ररान्त स्त्री | प्रातिप     | दिनों के | उपर भ    | ₹पॅ |

## के आधार पर तुनू के रूप इस प्रकार बनेंगे---

|         |                              |                 | तुन् के रूप        |   |             |
|---------|------------------------------|-----------------|--------------------|---|-------------|
|         | ए०                           | ;               | द्धि•              | ; | ब॰          |
| प्रथ०   | <u>त</u> नूः                 | ;               | <u>त</u> न्वी      | ; | तुन्वेः ।   |
| सम्बो०  | तर्नु                        | ;               | ×                  | ; | × I         |
| द्विती॰ | तुन्वैम्                     | ;               | <u>त</u> न्द्यी    | ; | तुन्वं ।    |
| तृ॰     | <u>त</u> ≂ai                 | ;               | ×                  | ; | तुन्भिः।    |
| च०      | तुन्वे,तुन्                  | i ;             | <u>त</u> न्भ्यांम् | 5 | तुन्र्भयः । |
| पं०     | . <u>त</u> न्दंः             | ,               | ×                  | ; | × 1         |
| षo      | <u>त</u> ुनर्वः, <u>त</u> ुन | र्वा ;          | ×                  | ; | तुनूनाम् ।  |
| स०      | <u>त</u> ्तिन्वं,तुन्वी      | म् , <u>त</u> न | रू ; तुन्वीः       | , | तुनू ई।     |

## ऋकारान्त प्रातिपदिक

- १४५, ऋकारान्त प्रातिपिदकों में पु॰ शब्दों का बाहुल्य है। सम्बन्ध-वाचक कुउ स्त्री॰ शब्द भी हैं, परन्तु नपुं॰ शब्द अत्यल्प हें। देवृ "देवर", नृ "नर", उुछ "उषा", नर्नान्ड "ननन्द", स्वर्ध "भगिनी" इन पांच प्रातिपिदकों के अन्त में केवल ऋ आता है और इनकी ब्युरपित्त अनिश्चित है। १५० से अधिक जिन प्रातिपिदिकों के अन्त में -नृ प्रत्यय मिलता है, उनमें से अधिकतर कर्नृत्व के वाचक हैं और कुछ सम्बन्ध-वाचक हैं।
- अङ्गविकार— सर्वनामस्थान परे रहने पर ऋकारान्त प्रातिपदिकों के अङ्ग में जो विकार होता है उसके अनुसार सब प्रातिपदिकों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) गुण-विकार वाले प्रातिपदिक और (२) बृद्धि-विकार (पा॰ उपधादीर्घत्व) वाले प्रातिपदिक।
  - (१) गुण-विकार वाले प्रातिपदिक— इस वर्ग में सम्बन्धवाचक प्रातिपदिक जामांत, दुहित, देव, नर्नान्द, पितृ, भ्रातृ तथा मातृ और नृ प्रातिपदिक का सनिवेश है। सर्वनामस्थान तथा

118

तन् (ऋ० १० १८३ २) । (२) दिती • च ॰ प स ॰ ए • क कुछ स्त्री • क्पों में नदीसहरू

प्रातिपदिकों के रूपों की भांति कथना अनु के अ का पूर्वरूप ण आस् तमा भाम् विभक्ति वा प्रयोग सिलना इ (डि॰ १९७ १५३) यदा— दिती॰ ए कुहूम् (तै स॰, अ॰), तुनूस् (तै॰ स॰ अ), बुप्स (अ॰) न॰ ए॰ तन्त्रें (वा॰ म॰) वच्ये (अ॰) रवध्ये (अ॰, प॰ ए॰ तुन्वी (बा॰ स॰) इबुव्या (अ ) स॰ ए॰ तुन्वीम तुनुवीस् (वै॰ सै॰ १ ७ १२ ३) इत्रश्राम (श्रः०)।

स्यर येशिष्ट्य-गिने-चुने अपवादों को छोड कर खदारान्त प्रातिपरिक भारोतात है। प्रथ+ द्विती+ से भिन्न विभक्तियों में एका व प्रतिपरिशे ना उनात निमक्ति पर चला जाता है परा<u>त</u> अनेकाचु प्रातिप<sup>7</sup>कों का उदात सम्बोधनवर्जित सभी विभक्तियों में अचल रहता है। तन् इत्यादि प्रातिपदिकों का उदात्त अवादि विभिष्यों के बाब होने वाली क्षेप्रसम्ब के कारण नष्ट हो जाता ह और उसके स्थान पर क्षेत्र स्वस्ति शाता है। एकाच् कनारान्त प्रातिपदिवीं क उपराध रुपों के आधार पर

भू के रूप इस प्रकार वर्नेगे---

म के रूप

₹♦ Ð. ₹• प्रय÷ स सुबी सर्व । दिती भर्वम सर्वा सर्व । त• भुवा मुख्याम् (वा स) x ? • 7 মূৰ × × 1 **u**-× भवाम् । মূৰি भुवो **स** • хt

अनेकान वण्स्थान उद्धारान्त स्त्रां॰ प्रातिपदिकों के अपलन्ध रूपों

के आधार पर तुन् के रूप इस प्रकार बनेगे---

|        | तुन् के रूप     |         |           |   |            |  |
|--------|-----------------|---------|-----------|---|------------|--|
|        | ए०              | ;       | हि॰       | ; | य०         |  |
| प्रथ०  | तुनृ:           | ;       | तुन्वी    | ; | तुन्देः ।  |  |
| सम्गो० | सर्च            | ;       | ×         | , | × i        |  |
| हिती•  | <u>त</u> न्वंम् | ;       | तुन्यो    | ; | तुन्वः ।   |  |
| तृ•    | तुन्बी          | ;       | ×         | ; | तुन्भिः।   |  |
| च॰     | तुन्वे,तुन्वे   | ;       | तुन्यांम् | ; | तुन्भ्यः । |  |
| φo     | ,तुन्वैः        | ;       | ×         | i | × ı        |  |
| प०     | तुन्बैः,तुन्व   | ¦: ;    | ×         | , | तुन्।म्।   |  |
| स∘     | तुन्बि,तुन्बीम  | ्,तुन्, | तुन्वीः   | ; | तुनू पु ।  |  |
|        |                 |         |           |   |            |  |

## ऋकारान्त प्रातिपादिक

- १४५. ऋकारान्त प्रातिपदिकों में पुं॰ शब्दों का बाहुल्य है। सम्बन्ध-वाचक कुउ स्त्री॰ शब्द भी हैं, परन्तु नपु॰ शब्द अत्यल्प हैं। देव "देवर", नृ "नर", उन्म "उषा", ननान्द 'ननन्द", स्वस्ं 'भिगिनी" इन पांच प्रातिपदिकों के अन्त में केवल ऋ आता है और इनकी व्युत्पत्ति अनिश्चित है। १५० मे अधिक जिन प्रातिपदिकों के अन्त में —नृ प्रत्यय मिलता है, उनमें से अधिकतर कर्तृत्व के वाचक हैं और कुछ सम्बन्ध-वाचक हैं।
- अङ्गिविकार सर्वनामस्थान परे रहने पर ऋकारान्त प्रातिपदिकों के अङ्ग में जो विकार होता है उसके अनुसार सब प्रातिपदिकों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता हैं—(१) गुण-विकार वाले प्रातिपदिक और (२) वृद्धि-विकार (पा॰ उपधार्दार्घत ) वाले प्रातिपदिक।
  - (१) गुण-विकार वाले प्रातिपदिक— इस वर्ग में सम्बन्धवाचक प्रातिपदिक जामांत्र, दुहित, देव, नर्नान्ड, पित, श्रातृ तथा मातृ और नृ प्रातिपदिक का सनिवेश है। सर्वनामस्थान तथा

स• ए॰ परे रहने पर उनके अन्तम कर का कार बन जाता हैं। यथा—दिती॰ ए देवरंम, पितरंग, धार्मातरम् ( १६० ८ १६ १० )।

(२) वृद्धि विकार पाले प्रातिपदिक- सम्बाधवायक शाद म्बर्स तथा - ह प्रयय अंत बारे गय सभी प्रातिपदिक इस घग में आते हैं। सर्वनामस्यान परे रहने पर इनके कर को बाद आदेश होता है (दि० ३७) यथा—दिता । ए । साराम दातारम ।

यि रोप- रेम्मन मैक्डानच प्रकृति विद्वान कच्छ छाद को गुण विद्वार क्या में रखत हैं<sup>पर</sup> परन्तु पाणिन (टि॰ ३७) इस उपघाटीय वा आदेश करता है और एमें रूप भा उपलब्ध होते हैं अधा-नशारम (त॰ स १३ १९ १ का - स - ३८) । जा - में इसका कोइ भी रूप सर्वनाम स्थान में नहीं मिलता ह और फेवल नर्यात् के रूप (प्र॰ ए॰ नर्यात् दि नपाता व नपान दिता ए नपातन ) इसी अर्थ में उपलब्ध होत है। मर्च्य क रूप बनल अध्वनामस्थान में मिलते हैं यथा-द ए नम्म्रां व नम्प्रीय व ए नम्प्रे प ए नम्प्रे ।

(३) प्रय॰ ए० में अचारान्त प्रातिपहिचों के अन्त में भा 🖹 कर विभक्ति-क्षेप हा जाना है<sup>स्ट्र</sup> क्या- वातर सामर पिता।

(४) स॰ ए॰ में सभी प्रकार के जनकारास्त प्रातिपदिकों के भर मी गुण भर हाता है (दि॰ २९०) यथा— दालरि मातरि पिवरिं। सम्बोधन में भी इसी प्रकार कर की गुण हो जाता है ( दि॰ २१० ) और

विभक्ति का लोग हा जाता है (दि १४४) सदा-दान पित मार्त । चिद्रोप— (५) उस व स्पों में ऋ का र बनता ह और सम्बद्धि के अतिरिक्त करीं गुण नहीं होता है अथा-- द्विती॰ व॰ उच्च त त ए॰ उच्चा व ए. उस स. ए. उक्षि तथा ईकारान्त-मध्य रूप उसाम सम्बो

1 34 ( Me + AZ A )46 1 यिमक्तिया—(१) जैमा कि हम शभी स्पष्ट कर चुके हैं प्रवण ए० तथा सम्बो • ए की विभक्ति का लोप हो जाता है। दिती • व • में पुं• प्रातिगरिओं के अन्तिम लार वर कीर कर विमक्ति के क का प्रवस्त्रण

दीर्घ ( प्रतः ) बन कर विभक्ति के स का न बन जाता है ( टि॰ १७०, १३९ ), परन्तु पूर्वसवर्णदीर्घ होने पर स्त्री॰ प्रातिपिटकों से परे अस का स बना रहता है, यथा— पुतृन, मातृः ।

- चिशेष— श्र. १०,३५,२ में मातून स्रक्ष (सिन्धून्) मिलता है और सायण इसका व्याएथान निर्मातृष् करता है, परन्तु प्रासमैन इसे मातृ के हपों में दिखाता है।
  - (२) ऋ॰ में प्रथ॰ द्विती॰ द्वि॰ में प्रायेण आ विभक्ति आती दें, परन्तु पीछे औं का प्रयोग बड़ता गया; यथा— द्वातारां, प्रितरां।
  - (३) प॰ प॰ ए॰ में अत के अन्तिम ऋ तथा अस के अ के स्थान पर उ होने से उम् विभक्ति वन जाती हैं राष्ट्र, यथा—दातुः, पितुः।
  - (४) प० व० में आम् को न् का आगम हो कर नाम् वनता है और उससे पूर्व अक्ष के अन्तिम ऋ का दीर्घ हो जाता है (टि० १४२, १४५); यथा दातृणाम्, पितृणाम्।
- विशोष नृ के अधिकतर वैदिक रूपों में ऋ इस्त ही रहता है र , यथा —
  नृर्णाम् । ऋ॰ में नृ के १६ रूपों में और स्वस्ं के एक रूप में आम् विभक्ति
  की नृका आगम नहीं होता है, यथा नुराम, स्वस्नीम् (ऋ॰ १,६५,७)।
- स्वर-वैशिष्ट्य—जिन विभक्तियों में अन्तोदात्त अज्ञ के ऋ का र्वनता है उन ह्वों का उदात्त विभक्ति पर चला जाता है, यथा—िपुत्रा, मात्रोः। इसी प्रकार प० व० में भी अन्तोदात्त अज्ञ का उदात्त विभक्ति पर चला जाता है, यथा—िपुतृणाम्। पं० प० ए० में उस एकादेश होने पर अन्तोदात्त अज्ञ का उदात्त निश्चय ही उस पर रहेगा, यथा—िपुतुः। पुं० पितुः, दात् और स्त्री० मात् के रूप इस प्रकार वर्नेगे—

#### पितृ के रूप

|         | ďο        |   | द्धि•          | व्       |
|---------|-----------|---|----------------|----------|
| प्रथ०   | पुिता     | , | पितरी, पितरी,  | पितरः।   |
| सम्बो०  | पितं      | , | पितरा, पितरी ; | पितंरः । |
| द्विती० | प्वित्रम् | ; | पितरा, पितरी ; | पितृन्।  |

ग॰ ए परेरहन पर इनके अन्तिम ऋ का आप कन जाता है। मया---द्विती- ए॰ देवरंग, जित्तस्, कामीवरस् (ऋ॰ ८२६ २०)।

(२) मृद्धि चिकार वाले प्रातिपदिष- सम्यापनावन शार स्वर्त तथा - तृ प्रथम अत नाले १थ मभी प्रातिपदिक इस धर्म में भाते हैं। सकैनामस्थान परे रहने पर इनक आ को आर आदेश होता है (टि॰ १७) यथा---द्विता० ए० स्वसीरम् द्वाचारेम् ।

यिनोय — कैन्यन मैक्डानल प्रकृति विनान सम्मृं बाद को गुण विकार वर्ग में रखेते हैं<sup>11</sup> परातू वाधित (ठि० ५०) इस उपधारीमाव का आदेश कराता है और एसे क्यां उपप्रकार होते हैं यां — महासार (ठ० स १ १ १ ९ १ वात महासार होते में दूर स्वेताम स्थान में नहीं मिलता हूं और काल नवीच क रण (अ० ए० वर्गात दिन नवीं मिलता हूं और काल नवीच क रण (अ० ए० वर्गात दिन नवीं मा मा वर्गान में दीती ए जावात ) इसी अभ में उपलब्ध होते हैं। अपने क समूर्य स्वयंत्र अभ्यानसारता में सिलते हैं मया — द ए० करनी बन क समूर्य स्वयंत्र अभ्यानसारता में सिलते हैं मया — द

(१) प्रथ ए० में ऋबारान्त प्रतिपदिकों के अन्त स मा ही कर विभक्ति-नेप हो जाता है<sup>पर</sup> कथा--- दाना माता दिया।

(४) मः ए० म सभी प्रकार के श्रकारान्त प्रातिपादिकों क श्र मो ग्रुण बर होता है (ट० २९०) अदा— हातरि भुग्नारि (दुतरि। सम्बोधन में भी हमी प्रकार इस को ग्रुण हो जाता है (टि० २९०) और विभक्ति का रोप हो जाता है (टि० १४८) बदा—दास दिस सार्त।

विद्योप— (५) दुस ने क्यों में ऋ वा रूकता ह और सम्बुद्धि के अतिरिक्त करी गुग नहीं होता ह यथा— क्रिकेट वर-दुस्त तुरु दुस्ता वर-ए-दुस्त स-ए दुस्ति तथा क्यांस्त शरा क्य दुस्तास सन्ती ए उस (ऋ २५६५)<sup>18</sup> ।

विभक्तिया—(१) जैसा कि हम अभी श्रष्ट कर जुके हैं प्रय० ए॰ तथा सम्बो• ए॰ की विभक्ति का खोप हो जाता है। दिती॰ व॰ में पुं• प्रातिपदिकों के अन्तिम स्वर क्य और बच्च विभक्ति क ब्य का प्रवस्त्रण दीर्घ (प्रत्) यन कर विभक्ति के स्कान्यन जाता है (टि॰ १७०, १३९), परन्तु पूर्वसवर्णदीर्घ होने पर स्त्री॰ प्रातिपिदकों से परे अस्का स्वना रहता है, यथा— पुतृव, मातृः।

- विशेष— श्र. १०,३५,२ में मातृन्<sup>११३क</sup> (सिन्धून्) मिलता है और सायण इसका व्याल्यान निर्मातृम् करता है, ५रन्तु प्रासमन इसे मातृ के रपों में दिसाता है।
  - (२) ग्रः॰ में प्रथ॰ द्विती॰ द्वि॰ में प्रायेण क्षा विभक्ति आती है, परन्तु पीछे की का प्रयोग बट्ता गया; यया— द्वातारी, प्रितरी।
  - (३) पं॰ प॰ ए॰ में अङ्ग के अन्तिम इद तथा अस् के आ के स्थान पर उद्दोने से उस् विभक्ति वन जार्ता हूँ रिष्; यथा—द्वातुः, प्रितुः।
  - (४) प॰ व॰ में आम् को न् का आगम हो कर नाम् यनता हैं और उससे पूर्व आह के अन्तिम ऋ का दीर्घ हो जाता है (टि॰ १४२, १४५); यथा — द्वातृणाम्, पुतृणाम्।
- चिद्रोप नृ के अधिकतर वैदिक रूपों में आ इस्त ही रहता है रहें। यथा नृणाम् । प्रा॰ में नृ के १६ रूपों में और स्वसं के एक रूप में भाम् विभक्ति की नृ का आगम नहीं होता है, यथा नृराम, स्वसंम् (फ्र॰ १,६५,७)।
- स्वर-वैशिष्ट्य-जिन विभक्तियों में अन्तोदात्त अक्ष के ऋ का र वनता है उन हपों का उदात्त विभक्ति पर चला जाता है, यथा-पित्रा, मान्नोः। इसी प्रकार घ॰ व॰ में भी अन्तोदात्त अक्ष का उदात्त विभक्ति पर चला जाता है; यथा-पितृणाम्। पं॰ प॰ ए॰ में उस एकादेश होने पर अन्तोदात्त अक्ष का उदात्त निश्चय ही उस पर रहेगा, यथा-पितुः।

पुं॰ पित, द्वात और स्त्री॰ मात के रप इस प्रकार वर्नेगे—

#### पितृ के रूप

ए॰ द्वि॰ व॰ प्रथ॰ पिता , पितरी ; पितरी ; पितरी ; पितरी । सम्त्रो॰ पित्ते , पितरी , पितरी , पितरी , पितरी । द्विती • पितरी , पितरी , पितरी , पितरी ,

चतुर्थोऽध्यायः

| 110 |            |                 | साधिकपकरणम्          |           | [ 124                  |
|-----|------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------------|
|     | त्∙        | থিয়া           | पुत्रवीम्            |           | शिकृभि ।               |
|     | च∙         | থ্রির           | ,                    | ,         | पितृम्यं ।             |
|     | q •        | থিত্ত           | ,                    | ,         | , 1                    |
|     | q.         | 13              | থিন্দী               |           | विकृणास् ।             |
|     | ਚ•         | <b>बिवरिं</b>   |                      |           | चित्र्यं।              |
|     |            |                 | मात् के स्प          |           |                        |
|     |            | ए∙              | <b>1</b> ₹•          |           | ₹•                     |
|     | प्रथ∙      | सावा            | मावरी मा             | વર્ષ      | <del>द्यावर्रः</del> । |
|     | सम्बो•     | मार्व           | सावरा मा             | वरी       | मार्वर ।               |
|     | द्विती •   | मावरंग्         | मावर्श मा            | ±1<br>□₹( | मातृ ।                 |
|     | त्∙        | मात्रा          | <u>म</u> ामृत्यां स् |           | मार्ग्स ।              |
|     | च∙         | मुध्य           | 9                    |           | मातृश्य ।              |
|     | <b>4</b> • | सुन्            | ,                    |           | #9                     |
|     | 4          |                 | <u>स</u> ात्रो       |           | मातृणाम् ।             |
|     | €.         | मानहि           |                      |           | मार्च्छं ।             |
|     |            |                 | द्वातु के रूप        |           |                        |
|     |            | ₹•              | <b>a</b> •           |           | ₹•                     |
|     | प्रय∙      | द्वावा          | द्रावारी दावारी      |           | द्रातारे ।             |
|     | सम्बो॰     |                 | दानारा, नावारी       |           | दातीर १                |
|     | द्विती*    | द्रान्तर्गम्    | द्रावारी दावारी      |           | बुरवृत् ।              |
|     | ₹•         | <u>ব্রা</u> য়া | द्रातृस्याम्         |           | दुःश्विमि ।            |
|     | শ          | द्रात्रे        | ,                    |           | द्रातुर्भं ।           |
|     | 4.         | <u>ব্</u> যব্য  |                      |           |                        |
|     | <b>q</b> - | ,               | द्राम्रोः            |           | द्रातृणाम् ।           |
|     | €          | द्रावारि        | ,                    |           | द्रावृत्तु ।           |
|     |            |                 | देशिक स्वाकरण        |           |                        |

#### स्वर्स के रूप

इसेंक निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं---

प्रथ० ए० स्त्रमी ; द्वि० स्वसीरा, स्त्रसीरी ; य० स्वसीरः। द्विती० ए० स्वसीरम् ; द्वि० स्वसीरा, स्वसीरी , य० स्वसूैः। ए० ए० स्वसी ; य० स्वसीभः। च० ए० स्वसी।

पं॰ प॰ ए॰ स्वर्धः ; प॰ व॰ स्वर्सृणाम् ,स्वर्धाम् । म॰ द्वि॰ स्वर्धोः ।

- नपुं० प्रातिपदिक—वेदों के मन्त्रभाग में ऋकारान्त नपुं० प्रातिपादिकों के रूप अत्यत्प हैं। ऋ० में ध्रुतं, ध्रमातृ, स्थातृ तथा विध्रुतं से बने हुए लगभग आधा दर्जन रूप उपलब्ध होते हैं, परन्तु इन में से अधिकतर रूपों के वास्तविक सरूप तथा अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं।
- प्रथ० तथा द्विती० ए०—वेदों के मन्त्रभाग में ऋकारान्त नपुं॰ का कोई ऐसा हप नहीं मिलता है जो उत्तरकालीन संस्कृत के हपों की भांति प्रथ० दिती॰ ए॰ में ऋकारान्त हो।
- विशेष—(१)—कतिपय पारचात्य विद्वान निम्नलिश्वित ऋग्वैदिक हर्षों को ऋकारान्त नपुं• प्रातिपदिकों के प्रय॰ द्विती॰ ए॰ के हर्षों के प्रतिनिधि मानते हैं—

स्थात् (अ० ६,४९,६)<sup>२१६</sup>; स्थात् (ऋ० १,५८,५, ६८,१; ५०,७)<sup>१६७</sup>; स्थातॄन (ऋ० १,५२,६)<sup>२१८</sup>; धर्तारी (ऋ० २,२३,१७; ९, ८६,४२)<sup>२१९</sup>; वि<u>ध</u>र्तारी (ऋ० ८,५०,२,९,४७,४)<sup>२१०</sup>।

- (२) कतिपय विद्वानों का मत है कि तै० सं० ७,५,२०,९ विष्टी पूर्जन्यः पक्ती सस्यम् )का पद पक्ती तथा शत० व्रा० २,५,२,२७ (श्रुग्नं व विद्यो निपुदा) का पद निष्टुदा नपुं० प्रथ० ए० है और पुं० के सहश है वर्षे।
- (३) उत्तरकालीन संस्कृत में प्रथ० द्विती० ए० के ऋकारान्त रूपों के उदाहरण उपलब्ध होते हैं; यथा—तै० ब्रा० ३,११,१,८ में

| <b>114</b> |            |                 | मामिकमकरणम्       |     | [ 184        |
|------------|------------|-----------------|-------------------|-----|--------------|
|            | ₹•         | থ্রিয়া         | पुत्रवीम्         | ,   | षुत्रभि ।    |
|            | च∙         | पित्रे          | -                 | ,   | पुगुरुषं ।   |
|            | q.         | পুর             |                   |     | , 1          |
|            | <b>q</b> • | 19              | <u>বিলী</u>       |     | पुतुष्यम् ।  |
|            | €.         | प्रिवरि         |                   |     | प्रिवृद्धे । |
|            |            |                 | मात् के स्प       |     |              |
|            |            | ų.              | হি-               |     | ¥**          |
|            | प्रथ∙      | मावः            | मावरी मान         | री  | सावर ।       |
|            | सम्बोन     | मार्थ           | माचरा मार         | औ   | मार्तर ।     |
|            | হিনা•      | <u>म</u> ावरंम् | मावरी मार         | ारी | मात् ।       |
|            | ₫•         | मात्रा          | <u>सारुम्य</u> न् |     | मानृभि ।     |
|            | ৰ∙         | मात्र           | ,                 |     | सानुस्य ।    |
|            | <b>9 -</b> | माद             |                   |     |              |
|            | 4.         |                 | <u>स</u> ्ति ।    |     | मापूजाम् ।   |
|            | £! +       | मावरि'          |                   |     | सावर्ष ।     |
|            |            |                 | द्वात् के रूप     |     |              |
|            |            | q.              | 底•                |     | 4            |
|            | प्रथ•      | द्वावा          | द्रावारी द्रावारी |     | द्वाचार ।    |
|            | सम्बो•     |                 | दावारा, दावारी    |     | बातार ।      |
|            |            | द्वानारेम्      | द्रानारी दावारी   |     | द्रातृत् ।   |
|            | तृ≉        | दुात्रा         | द्रात्म्यास्      |     | द्रावृत्ति । |
|            | च•         | दुस्त्रे        |                   |     | द्रावस्थं ।  |
|            | 9          | द्राद्          |                   |     |              |
|            | ष∙         | ,               | दुान्रो           |     | द्रावृणाम् । |
|            | ₩•         | द्रावरि         | 1                 |     | द्रावय ।     |
|            |            |                 | वैदिक व्याकरण     |     |              |

#### स्वर्ध के रूप

इसके निम्नलिसित रूप टपलक्ष होते हैं-

प्रय० ए० स्वर्मा ; द्वि० स्वर्मारा, स्वर्मारी ; य० स्वर्मारः। द्विती० ए० स्वर्मारम् ; द्वि० स्वर्मारा, स्वर्मारी ; य० स्वर्म् । य० ए० स्वर्मा ; य० स्वर्मिनः। य० ए० स्वर्मे । पे० प० ए० स्वर्मे : प० य० स्वर्म्णाम् , स्वर्माम् । स० द्वि० स्वर्मोः ।

- नपुं॰ प्रातिपदिफ-वेदों के मन्त्रभाग में ऋवारान्त नपुं॰ प्रातिपादिकों के हप अत्यत्य हैं। ऋ॰ में धर्म, प्मानु, स्थानु तथा शिष्ट्रमें से बने हुए रुगभग आधा दर्जन हप उपलब्ध होते हैं, प्रन्तु इन में से अधिकतर हपों के बास्तविक सहप तथा अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हूं।
- प्रय0 तथा द्विती । प्र0—वेदों के मन्त्रभाग में ऋकारान्त नपुं॰ का कोई ऐसा हप नहीं मिलता है जो उत्तरकालीन संस्कृत के हपों की भांति प्रथ० द्विती । ए० में ऋकारान्त हो ।
- विशेष—(१)—कतिपथ पाश्चान्य विद्वान निम्नलिखित भग्वैदिक हवीं की शक्तारान्त नपुं• प्रातिपदिकों के प्रय• द्विती॰ ए• के हवीं के प्रतिनिधि मानते हैं—

स्थात् (अ० ६,४९,६)<sup>२१६</sup>, स्थात् (अ० १,५८,५, ६८,१; ७०,७)<sup>११७</sup>, स्थातॄन् (अ० १,७२,६)<sup>२१८</sup>; <u>ध</u>र्तारी (अ० २,२३,१७; ९, ८६,४२)<sup>२१९</sup>; <u>विद्</u>तारी (अ० ८,७०,२;९,४७,४)<sup>११०</sup>।

- (२) कतिपय विद्वानों का सत है कि तै० सं० ७,५,२०,९ (वर्षा पूर्जन्यः पक्ता सुस्यम् )का पद पक्ता तथा शत० ब्रा० २,५,२,२७ (क्ष्मं व विद्वा निपेदा) का पद निपेदा नपुं० प्रथ० ए० है और पुं० के सहश है <sup>२२१</sup>।
- (३) उत्तरकालीन संस्कृत में प्रथ० द्विती० ए० के ऋकारान्त स्वों के उदाहरण उपलब्ध होते हैं, यथा—तै० ब्रा० ३,११,१,८ में

<u>जन्मित</u> 'तलादक" तथा मृतु 'धारक' (अ तरिक्षम् के विशेषण); बु॰ रा ॰ ३, ८ ११ में इष्ट्र 'दखने वाला" श्रीत् 'सुनने वाला", मृतः 'सोचन वाला" तथा विनातः 'आनन वाला" (अधरमः के विशेषण) और कौ॰ तथ॰ २३ में (बलुद्) गोप्तू (सक" तथा (श्रोत्रम् ) सम्रावयित् सुनाने बारा 'प्रयोग मिश्रेते हैं।

प्रध0 द्विती । य0-वेदी के मात्र-भाग में इनके कोइ उदाहरता नहीं मिलते हैं परन्तु उत्तरकाशीन सरहन में इनके उदाहरण उपलब्ध होते हैं, यथा-ते • मा • ३ १ १ १३ में <u>भ</u>तुलि तया <u>जन्मित</u>ुलि (नक्षेत्राणि के विशेषण) और सनुम्मृति १ १५ में शहीतृष्य (इद्वियायि का विशेषण) भिल्त है।

**त० ए०-वै**दिव-भाषा में इसक उदाहरण नहीं भि<sup>ने</sup> हैं परस्त रामायण तथा महाभारत आदि में एमे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं यथा-महागा क्रीकरूत्या (रामायण ७,३७ शिल्प्त ३ १० महाभारत ३ ११० १६)!

**च० ए०**—सायण तथा वेड्टमाधव स्थाने को स्थान का च० ए० मानते हैं परत् अनक आधुनिक विद्वान इसे स्थात 'स्थान" का स• ए मानते हैं १३६। प० प०—स्मातु ( २३० ) १५९, ३ २ ३१ ५ ६ ५३, ६ ६ ५० ७ ७

६०२ ३०६३,८)। तिसातु (ऋ०५ ३०२)<sup>१६६</sup>।

सव ए०--प्यावरी (परा० प्यावरि--श्र० ५ ९, ५)।

प्रयुक्त किया जाता है।

#### ऐकारान्त प्रातिपदिक

१४६ वैदिक भाषा में खकारान्त तथा एकारान्त श्रातिपदिकों क रूप का कोई उदाइरण नहीं मिलता है। बुछ बैदिक हप ऐकारान्त प्रातिपदिक रै घन' से बेने हुए माने नात हैं। है ब्रातिपदिक प्रायेण पुं• है और कहीं-कहीं खी॰ है। चिमचिया-इन्त प्रातिपन्धि की भाति है क साथ विश्वकियों का ग्रुद रूप

वैदिक व्याकरण

- अङ्ग-विकार—हलादि विभक्तियों से पूर्व रे का रा आदेश हो जाता है रह । द्विती॰ ए॰ तथा ब॰ के दो वैदिक रूपों में अजादि विभक्ति से पूर्व भी रे का रा बन जाता है; यथा—राम् (ऋ॰ १०, १९१, ७); राः (सा॰ १, ४, १, ४)।
- प्रक प्रातिपदिक रिया के हैं के हम सब विभक्तियों में नहीं मिलते हैं और अनेक विभक्तियों में रिया 'धन" (पुं॰ तथा स्त्री॰) के हम रै के हमें के पूरक हैं।
- स्वर-वैशिष्ट्य—प्रथ० ए० ब० तथा द्विती० ए० में उदात्त प्रातिपदिक पर रहता है, परन्तु तृ० प्रमृति विभक्तियों के हपों में उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है। ऋ० में द्विती० व० के केवल ४ हपों में प्रातिपदिक पर और २२ हपों में विभक्ति पर उदात्त है। प० ए० के कतिपय हपों में प्रातिपदिक पर उदात्त है।

## रै तथा रुथि के रूप

र तथा इस के पूरक प्रातिपदिक र्यि के निम्नलिखित वैदिक रूप भिलते हैं—

|            | र्दे                           | ;            | <u>र</u> ुचि               |
|------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| प्रध॰ ए॰   | ×                              | ;            | रूचि ।                     |
| স্থত ব৹    | राये-                          | ,            | ×i                         |
| द्विती॰ ए॰ | राम् (ऋ०)                      | <b>3</b>     | र्यिम्।                    |
| द्विती॰ ब॰ | <u>राय</u> , राये <sup>.</sup> | , स॰ (सा०) ; | ×I                         |
| तु॰ ए॰     | राया,                          | , र्यिण      | , रुखा (ऋ०)।               |
| तृ॰ व॰     | ×                              | ,            | , रुखा (ऋ॰)।<br>रुखार्भः । |
| च॰ ए॰      | राये                           | 3            | ×ı                         |
| पं॰ ए॰     | राय.                           | ;            | ×ι                         |
| ष० ए०      | रायः, रार्यः                   | ,            | Χı                         |
| ष० व०      | <u>रायाम्</u>                  | ,            | र्यीणाम् ।                 |
|            |                                |              |                            |

विशेष—उत्तरकालीन संस्कृत में राः (प्रथ० ए॰), रायि (स० ए॰), रायम् (द्विती॰ ए॰), राभ्याम् (तृ॰ च॰ पं॰ द्वि॰), राभ्यः (तृ॰ च॰), राभ्यः

जुनुधितः "उत्पादक" तथा सन् 'भारक" (अन्तरिक्षम् के विशेषण)। मु॰ उर १, ८ ११ में ब्रष्ट 'देखने वाला", धोतू सुनने वाला", मुन्तू 'सोचन बारा" तथा विचातृ ' जानन बाटा ', (शुक्षरम् के विशेषण), और बौ॰ डग॰ २ १ में (बचुर्) शोप्तु (लक्" तथा (भ्रोप्रम् ) सक्षाविषत् सनान वा न "प्रयोग मिलते हैं।

प्रथ० द्विती० य०-- देशें के स श्र-भाग में इनके काइ उदाहरण नहीं मिलते हैं परत उत्तरकारीन सरकत में इनके सदाहरण उपरम्य होते हैं, यमा-तै - ता - ३ १ १ १३ में भकुनि तथा जन्मिकृति (तर्भवाणि के विशेषण) और मनुस्पृति १ ९५ में ब्रहीवृष्ण (इहिव्याणि का विशेषण) शिक्त हैं।

त्र ए०-वैदिक भाषा में इसक उनाहरण नहीं भिन्ने हैं, पराप्त रामायण तथा महामारत आदि में एने अनेक उदाहरण उपलब्ध होत है यदा--- महाणा क्षोककतृणाः (रामायण ७,३७ प्रशिप्त १ १० महाभारत ३ ११० १६)।

च**० ए**० — सामण तथा बहुरमाधव स्थाने को क्षानु का च० ए मानत है पर्त अनक आधुनिव विद्वान इसे स्थाप 'स्थान" सा स ए मानते हैं १६६ ।

प० ए०—स्याह ( ऋ॰ ३ १५९, ३ २३१ ५ ४ ५३, ६ ६ ५० ४ ४ ६०२ ३०६२,८)। निमातः (ऋ०५ २०२)<sup>६६</sup>।

स॰ ए०-- भ्यातशे (परा= ध्यातशे -- ऋ- ५ ९, ५)।

### **ऐकारान्त** प्रातिपदिक

**१४६ वै**दिक मापा में लुकारान्त तथा एकारा त प्रातिपरिकों के रूप का कोर्र वदाहरण नहीं मिलता है। कुछ बदिक रूप ऐकारा स प्रातिपदिक रै धन से बने हुए भाने जाते हैं। है प्रातिपदिक प्रायेण पु॰ है और कडी-वर्डी थी॰ है।

चिमकिया—इल्न्त प्रातिपदिकों की भांति है के साथ विसक्तियों का शुद्ध हुए प्रयक्त किया जाता ह ।

### वैदिक स्वाकरण

अझ-चिकार—हलादि विभक्तियों से पूर्व रे या रा आदेश हो जाता है वर्ष । दिती ए ए तथा य के दो वैदिक रूपों में अजादि विभक्ति से पूर्व भी रे का रा यन जाता है, यथा—राम् (अ० १०, १९१, ७); राः (मा० १, ४, १, ४)।

पूरक प्रातिपदिक र्या-रं के रप सब विभक्तियों में नहीं मिलते हैं और अनेक विभक्तियों में रुवि ''धन'' (पुं॰ तथा स्नी॰) के रूप रे के रूपों के पूरक हैं।

स्यर-चेशिण्ट्य—प्रय० ए० व० तथा दितीं ए० में उदात्त प्रातिपदिक पर रहता है, परन्तु तृ० प्रमृति विभक्तियों के रुपों में उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है। ऋ० में दितीं थ० के केंग्ल ४ रूपों में प्रातिपदिक पर और २२ रूपों में विभक्ति पर उदात्त है। प० ए० के कितप्य रूपों में प्रातिपदिक पर उदात्त है।

## रै तथा रुथि के रुप

र तथा इस के पूरक प्रातिपदिक र्थि के निमलिखित वैदिक भिलते हैं—

| रूप । मलत ६— |                     |            |              |
|--------------|---------------------|------------|--------------|
|              | रै                  | ,          | <u>र</u> िय  |
| प्रध० ए०     | ×                   | ;          | र्यिः।       |
| प्रथ० ग०     | राये-               | ,          | X I          |
| द्विती॰ ए॰   | राम् (ऋ॰)           | ,          | र्यिम् ।     |
| द्विती॰ य॰   | राय , रार्थः        | , स (सा०); | ×I           |
| वु॰ ए॰       | राया,               | ; र्यिणी   | , रुया (ऋ०)। |
| तृ॰ व॰       | ×                   | ,          | र्यिभैः।     |
| च॰ ए॰        | राये                | ;          | ×ı           |
| पं॰ ए॰       | राय                 | ;          | ΧI           |
| ष॰ ए॰        | <u>रायः,</u> रार्यः | ;          | ΧI           |
| प॰ द॰        | <u>रा</u> याम्      | ;          | र्युगिम् ।   |
|              |                     |            |              |

चिद्रोष--- उत्तरकालीन संस्कृत में राः (प्रथ० ए०), राथि (स० ए०), राथम् (द्विती० ए०), राभ्याम् (तृ० च० पं० द्वि०), राभिः (तृ० घ०), राभ्यः (प॰ प॰ व॰) राषो (प॰ स॰ द्वि॰) तथा रासु (स॰ व ) श्रवारि इन्स बनते हैं।

### ओकारान्त प्रातिपदिक

122

१४७ मो पु॰ चैल", स्री॰ गाव" और को पुं॰ स्री॰ पुलीह" हन दो साहारान्त प्रातिपदिश्वें के रूप प्रकल्प हते हैं। हम पहले स्रतु 11% में दिन तथा पुरस्क प्रतिपदियों के स्पों के साथ को के स्पों घ कपन कर खुंके हैं। बहां पर हम आहरात प्रातिपदिसों की स्ट-पन्ना के साधारण निक्रम तथा जो को स्प-पन्ना पर विचार स्रीग!

यिम्नितिया — ओकारान्त प्रातिचादिनों क साथ अधिकतर विभिष्यों का ग्रह इप मुष्क विद्या जाता हा सो के य बन क ज्यमम २० स्पॉके (दि० १९७) जाम् विभिष्ठ को यु ना आसम करके नामू कार्या जाता है वथा — मोनीमू । परद्व जरू के क्षेप्य प्रयोगों में गर्वाय मिलता है। य बन्धु - के अस्य वा अक्षके को के साथ विलीन (पा - पुस्स्य) हो जाता ह (दि १७८)।

मह यिकार— सक्तामस्थान संपृत्व ओकारान्त आतिपदिक के अन्तिम स्रो श स्री कन आता ह<sup>445</sup> परन्तु निर्ती ए-तथा व- में स्री वा नाही आता ह<sup>445</sup> १

स्पर-वैशिष्ट्य-सभी विभिन्नों में या तथा श्री का उदान प्रतिपदिक के भन्न पर रहता है।

यो के रूप

गो के नित्रशिवित रूप उपज्र्थ होते हैं-

ए॰ दि॰ व॰ प्रथ• भी जार्या, साथीं साथ र सम्बो × × गार्थ ।

दिती॰ भाग्न मार्ची गा। द॰ भर्च। ४ मोर्नि। व भर्वे ४ मोर्नि।

वैदिक स्याकरण

| स्रोक्तारास्त | प्रातिपदिक |
|---------------|------------|
| जाफारान्त     | भाषपादक    |

| Ì | 8 | C | -9 | 8 | ς | ገ |
|---|---|---|----|---|---|---|
|   |   |   | -  |   | - | J |

| φo | गोः   | ; | × | ; | ×ι                       |
|----|-------|---|---|---|--------------------------|
| प० | गोः   | ; | × | ; | गर्वाम् , गोर्नाम् ररण । |
| स० | गर्वि | ; | × | ; | गोर्षु ।                 |

# औकारान्त प्रातिपदिक

१४८. नौ "नाव" स्त्री॰ और ग्लौ "पिण्ड, फोड़ा, हृदय-नाडी" पुं॰ इन दो औकारान्त प्रातिपदिकों के निम्नलिखित वैदिक रूप मिलते है। विभक्ति या अङ्ग में कोई विशेष विकार नहीं होता है। प्रथ॰ द्विती॰ से मिज विभक्तियों में उदात्त विभक्ति के अनु पर चला जाता है।

## नौ के रूप

|         | ए०      | ; | हि • | , | ब॰         |
|---------|---------|---|------|---|------------|
| प्रथ०   | नी:     | , | ×    | ; | नार्वः ।   |
| द्विती• | नार्वम् | ; | ×    | ; | (नार्वः) । |
| तृ∙     | नावा    | , | ×    | , | नौभिः ।    |
| g.      | नाव     | , | ×    | , | × I        |
| स∘      | नावि    | , | ×    | ; | × ı        |

बिद्दोप—ऋ॰ १,९७,८ में मिलने वाले नावर्या हप को पाश्चात्य विद्वान् आकारान्त प्रातिपटिक नावा का तृ॰ ए॰ मानते हैं (दे॰ ते॰ आ॰ ६, ११,२)। परन्तु सायण इस हप में तृ॰ ए॰ के आ के स्थान पर अयार आदेश मान कर समायान करता हैं रें ।

## ग्ली के रूप

प्रथ० ए० ग्लोः (अ० ६,८३,३) । द्विती० व० ग्लार्वः ( ऐ० झा० १,२५)<sup>११९</sup> । तृ० व० ग्लोंभि ( वा० सं० २५,८; मै० सं० ३, १५,७)।

## ३. संख्यावाचक शब्द

१४९ संख्यावाचक शब्द विशेषणो की भांति प्रयुक्त होते हैं। परन्तु केवल एक, दो, तीन तथा चार की संख्या के वाचक शब्दों के रूप लिक्ष के

## चतुर्थोऽध्याय

(च॰ पं॰ व॰) राया (प॰ स॰ द्वि॰) तथा राखु (स॰ व॰) इत्यारि १प बनते हैं।

## ओक्रारान्त प्राविपदिक

१४७ गो पु बैच" बीच 'शाय' और घो पुंच्छा- शुलोक' इन दो भो शारान्त प्रातिपदिकों के रूप उपलब्ध हात है। हम पहले भाव - ११९ में दिष् तथा भू पूरक प्रातिपदिशों क रूपों के नाथ सो ने रूपों का मणन का चुके हैं। यहाँ पर इस ओकारान्त प्रातिपदिकों की कप-रवना के झाघारण निवस तथा हो का क्य-रचना पर विचार करेंग !

थिमत्तिया-ओहारान्त प्रातिवदिकों इ साथ अधिकतर विमणियों वा ध्रव क्प प्रयुक्त किया जाता है। भी कं व० व० के लगभग २० हमों में (टि॰ २२७) आम् निमक्ति की नु का आगम करके शामु बनाया जाता है यथा-गोर्माम् । परन्तु क् के ५५ प्रयोगी में गर्बाम् मिलता इ। प॰ प॰ ए॰ कं कस् का क अह के को के साथ विरीप

(पा ॰ पनरूप) ही जाता ह (।८० १७४) । आह विकार—सवनामश्यान से पूर्व ओकारान्त प्रातिपदिक के अन्तिम आ बा भी बन जाता हु<sup>१६५</sup> परन्तु निती ए- तथा वर्कमें भी का माही जाता ह<sup>रेस</sup> ।

स्पर-वैद्याच्टप--सभी विभक्तियों में या तथा खो ना उदात प्रातिपदिक के अप्र पर रहता ह ।

### गो के रूप

| •     | HI 40 164 24.64 | लात कप संपलन्य द्वारा श | Į       |
|-------|-----------------|-------------------------|---------|
|       | <b>Q-</b>       | R*                      | ×-      |
| प्रथ  | मी              | गार्चा, गावी            | मार्च । |
| सम्बो | ×               | ×                       | गार्ज । |
| िती∙  | गाम्            | मार्वा गावी             | गा।     |
| ত্∙   | गर्वा           | ×                       | योभि ।  |
| ਚ∙    | ਸਵਿੱ            | ×                       | गोर्ख । |

| बौकारान्त प्रातिप |
|-------------------|
|-------------------|

186-386 ]

३२ई

| φ̈́ο | गोः | ; | × | ; | ×ι                     |
|------|-----|---|---|---|------------------------|
| प०   | गो. | ; | × | ; | गवांम् , गोनांम् ररण । |
| ₹1 • | गवि | ; | × | ; | गोर्षु ।               |

## औकारान्त प्रातिपदिक

१४८. नौ "नाव" स्त्री॰ और ग्लौ "पिण्ड, फोड़ा, हृदय-नाडी" पुं॰ इन दो औकारान्त प्रातिपदिकों के निम्नलिखित वैदिक रूप मिलते है। विभक्ति या अङ्ग में कोई विशेष विकार नहीं होता है। प्रथ॰ द्विती॰ से भिन्न विभक्तियों में उदात्त विभक्ति के अन् पर चला जाता है।

## नी के रूप

|         | ए०          | ; | डि ० | , | व०         |
|---------|-------------|---|------|---|------------|
| प्रथ॰   | नीः         | , | ×    | ; | नार्वः ।   |
| द्विती॰ | नार्वम्     | ; | ×    | , | (नार्वः) । |
| নৃ∘     | नावा        | ; | *    | ; | नौभि ।     |
| q.      | <u>न</u> ाव | ; | ×    | 2 | × t        |
| स•      | नावि        | ; | ×    | , | × I        |

धिरोप— फ़रु॰ ३, ९७, ८ में मिलने वाले नावर्या हप को पाधात्य विद्वान् आकारान्त प्रातिपटिक नावा का तृ॰ ए॰ मानते हैं (दे॰ तं॰ आ॰ ६, ११, २)। परन्तु सायण इस हप में तृ॰ ए॰ के आ के स्थान पर अयार् आदेश सान कर समाधान करता हैं रें ।

### ग्ली के रूप

प्रथ० ए० बळी: (अ० ६,८३,३)। दिर्ता० व० बळावं: ( ऐ० ब्रा० १, २५)<sup>११९</sup>। तृ० व० म्ट्रोभिः ( वा० सं० २५,८; सै० स० ३, १५,७)।

## ३. संख्यावाचक शब्द

रेंधर. संख्यावाचक शब्द विशेषणों की भाति प्रयुक्त होते हैं। प्रस्तु केवल पक, दो, तीन तथा चार की संत्या के वाचक शब्दों के हव लिक्ष के

### चतुर्थोऽध्यायः

भनसार भिन्न बनते हैं और पाँच से प्रारम्भ करके सपर की मभी मख्याओं के बाचक शब्दों ने रूप तीनों लिहों में समान रहते हैं। एक से दस तक संस्थावाचक शाद गुउ ई और इन्हों के दुन्द्रसमास (टि॰ २३९) या तदित रूप द्वारा १९ से ९९ तक संस्यावाचन शर् बनाये जात है। प्रमुख सरवावायक द्वार निम्नतिखित है-१ एक क्षी র্মিগর स्रौ∙ R (Lat duo) ४० चरवारिंशत् इदी 1 宛(Lat tri) ५० पुरुषाशव् स्री ४ चतुर् (Lat, quatuor) ६० पृष्टि ५ पश्चन , Gk pente ) औ ७० सप्तवि ६ पद (Lat sex) <o अञ्चीति क्री• ण सप्तत (Gk hepta) ९० सविद क्री s সুছন্ (Lat octo) ৰ পুৰ (Lat centum) দয় ९ नवेन् (Lat. novem ) १,००० सहस्यं नर्पं० १ दर्धन (Gk. deka) १ ००० शवर्ष नपुर <u> ৭ বুকার্থার</u> १००००० नियुर्त नपुर १२ द्वादयन १,० ० ००० प्रमुतं स्प १३ त्रयोद्शन् १०००० -० अर्बर नप १४ चर्त्रभाग् १० ०००,००० चतुर नपु० १५ पर्धदश्चन १०००००० सुमृद् पु० ९६ बोर्डशन १० ००० ००० अर्थ नपु १७ सप्तदशन् १००० ०० .०० वर्तम १८ अष्टारंशन् १००० . ००००० पराध प्रवध १९ नवदञ्जन

२० चिंगुति (Lat viginti) सी

१५० २१ ९९ तक संस्थायात्यक दाष्ट्र—२१ से १९ तक संस्थावायक श र इन्नसमामी (टि॰ २११) के रूप में बनाये जाते हैं यदा—एर्कविंगति ११, पर्क्वविंगत् १५ वर्षपष्टि १९ हत्यादि। ऐसे द्वर्ण समाध में होटी सख्या को पहले और वड़ी गंएया को पीछे रखते हैं श्रीर पूर्वपद पर उदान प्रकृतिभाव से रहता है। ऐसे संख्यावाचक समासो में पूर्वपद के हि, नि तथा अप्टन् को प्रायेण कमश्च हा, त्रयंस् तथा अप्टा आदेश हो जाता है, परन्तु अश्वीति से पूर्व यह आदेश नहीं होता है १९१, यथा— हात्रिशत् ३२, त्रयेखिशत् ३३, अप्टानिशत् ३८, परन्तु ह्रयंशीति ८२, र्र्यशीति।

- १५१. १०० से उत्पर संख्या—सो से ऊपर की संख्या के वाचक शब्द भी इसी प्रकार छोटी संख्या को पूर्वपद के रूप में रख कर बनाये जाते हैं, यथा—एकंशतम् १०१, चतुं शतम् १०४, विंशच्छंतम् १३०। शत, सहस्रं आदि से पूर्व उपर्युक्त हा आदि आदेश नहीं होता है १२१क, यथा—दिश्तंतम् १०२, त्रिशंतम् १०३। ब्राह्मणप्रन्थो में तथा उत्तरकालीन संस्कृत में १०० से ऊपर की संख्या को प्रकट करने की एक अन्य पद्धति भी है, जिस के अनुसार छोटी संस्या के पूरण तद्धित रूप को बड़ी संख्या के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है १३२, यथा— हादुशं शतम् = ११२, चतुश्चरवारिंशं शतम् = १४४; ष्ट्ष्पं शतम् = १६६ (दे० अनु० १५९)।
- १५२. च का प्रयोग—च निपात के प्रयोग द्वारा भी दो संख्यावाचक शब्दों के समाहार को अभिव्यक्त किया जाता है; यथा—नर्व च नुवृति चं = ९९। च के विना भी यह अर्थ अभिव्यक्त किया जाता है; यथा— नुवृति नर्व=९९।
- १५३. न तथा ऊन का प्रयोग—बड़ी संख्या में से छोटी सख्या को घटाने के लिये वैदिक वाह्मय में प्रायेण न का प्रयोग मिलता है। छोटी संख्या के तृ० ए० या पं० ए० के साथ यह न प्रयुक्त किया जाता है और तै० सं० के कुछ प्रयोगों में एक के पं० ए० एक स्मात् के स्थान पर एक दि स्प मिलता है व्यान्य प्रकाब विश्वाति १९, एक खंत्वार्थित ६५ मिलता है व्यान्य पृष्टि ५९, एक बाब श्रीति ६५, एक बाब श्रीतम् ६९। उत्तरकालीन संस्कृत में भी यह प्रयोग मिलता है। एक के साधारण हपों का प्रयोग भी तै० सं० में मिलता है; यथा—तै० सं० ७,४,७,३ में एक स्योग न पेट शुक्ता तथा एक स्मान्न पेट श्रीका

(४९) प्रयोग तपण्य होते हैं। ऐसे बन्य प्रयोग भी भिन्न है यथा—
पक्षा न जिल्ला स्ह (शत भाग, पन मान, भीन मान) हान्यो
नान्तातिस् = १८ (शत भाग) प्रवासिन प्राथारि नान्ति स्वरूप (शत भाग)। भीस तीस हजादि सत्याओं में से एक भी न्यूना भी प्रकट नरने के लियं पर्वतिया कुल के साथ जस सत्या का समास स्टत है यया—पुन्नोन्तिहाति १९ (अ० १९)। यतन्तु बदिक बाह्मय में पर्य प्रयोग बहत सम है।

१५४ सुणा करना—गुण करने की अमुल पदित सह है कि छोड़ी सम्यां को वर्ता सदान कि विशेषण के रूप में अपुल किया जाता है कीर दक्षण के अगुनार नहीं सदान कि सदान कि या कर रूप प्रवृक्त होगा है या निवास कर स्वास कि स्वास कर प्रवृक्त होगा है या निवास के स्वास कर रूप प्रवृक्त होगा है स्वास कर रूप प्रवृक्त होगा है स्वास कर रूप के इस के स्वास कर रूप के इस के स्वास कर स्वास कर रूप के स्वास कर रूप के स्वास कर स्वास

- १५० परत द्वि श्रि श्रुप्तुर के रूप—हन नार्ने के रूप प्र को तथा न्यु॰ में निकालिय मनत हैं। शाधिनि ने एकं तथा दि को सर्वामी म गिनाया ह। चन, वच, मच एकं के रूप सक्तामी की मीति कार्ति हैं (अगु॰ १६५)।
  - (क) एकं के ऋप--गरमानावक एकं शहर क रूप बेवल एकबान में बनते हें। एक स बने हुए निम्मिलिसत वदिक रूप उपरूष होते हैं— प्रम॰ एकं पु॰ एकंग्रसी॰ एकंग्र नपु॰।

### वैदिक प्याकरण

द्विती - पर्कम स- नप-, एकाम सी- ।

न० एकंस्मै पु॰ नपु॰, एकंस्य स्री०।

पं॰ एकेस्माव् पुं॰ नपुं॰, एकवि (अनु॰ १५३), एकेस्याः स्त्री॰।

यः एकंस्य पुंच्नपुंच एकंस्याः स्थीः।

स॰ एकंस्मिन् धुँ॰ नधुँ॰, एकंस्याम् स्त्री॰।

स॰ नपु॰ एके (अ॰ १९ ५६,३) भारतः।

चिद्योप—जय एकं शब्द 'कलिपय' का वानक होता है, तब उसके रूप दि॰ तथा ब॰ में भी नलते हैं और वे रूप भी सर्वनामों के रूपों की भांति यनते हैं (अनु॰ १६५)। हि॰ तथा ब॰ में एकं के निम्नलिखित वैदिक रूप मिखते हैं—

प्रथ० हि॰ एकी युव्ती स्त्री॰ (अ॰ १०,७,४२), प्रथ० व॰ एकी पुं॰, एका: स्त्री॰ (अ०)।

च० घ० एकेम्यः पुं०।

प॰ ग॰ एकेंपाम् ( ऐ॰ आ॰; क्ल्यस्य तथा त्रातिशाख्य)।

(ख) द्वि के रूप—द्वि के रूप केवल द्वि॰ में वनते हैं। इस के निम्नलिखित यदिक रूप मिलते हैं—
प्रध॰ द्विती॰—द्वा, हो पुं॰; हे स्त्री॰ नपुं॰।
ए॰ द्वाभ्याम पुं॰ स्त्री॰ नपुं॰।

प॰ स॰ इयों. पु॰ स्त्री॰ नपुं॰।

(ग) त्रि के रूप—पुँ॰ तथा नपुँ॰ में त्रि के रूप इकारान्त प्रातिपदिक की भाति (अतु॰ १४०) चलते हैं। परन्तु म्त्री॰ में त्रि का तिस् वन जाता है ११४ और तिम् के रूप साधारणतया ग्रकारान्त प्रातिपदिकों की भांति चलते हैं (अतु॰ १४५)। परन्तु प्रथ॰ तथा दिती॰ में अस् विभक्ति से पूर्व ग्र को गुण न होकर र् होता है ११५। त्रि के रूप केवल य॰ में वनते हैं।

त्रि के निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं-

प्रध० त्रयेः पुं॰, त्रीणि, त्री नपुं॰, ति्रक्षः स्त्री॰। द्विती॰ त्रीन् पुं॰; त्रीणि, त्री नपुं॰, ति्रक्षः स्त्री॰। त्• द्विम प्र• तिस्मिं स्त्री•।

च• द्रिम्य पु• तिसम्यं स्त्री•।

प॰ श्रीणाम् त्रयोगाम् पु॰<sup>२१६</sup> तिमृणाम् स्त्री॰<sup>राण</sup>।

स॰ त्रिपु॰ पु॰ तिस्पु स्त्री॰।

(प) चुतुर के रूप-चतर के रूप देवत वर्ग बनते हैं और स्त्री में इन का चर्तस हो जाता है (टि॰ २३४)। चतस के इप क्रकारान्त प्रातिपदिकों को माति बलते हैं (अनु॰ १४५) परन्तु प्रय॰ तथा द्विती में अस् विभक्त से प्र ऋ को गुल न हाकर इ होता है (टि॰ २३५)। सर्वनामस्थान से पूर चनुरू का कुनार बन जाता है (टि॰ १२५)। षुतुर् के निम्नलिखित बदिङ हप मिखते हैं—

प्रय॰ चुरवार पु॰, चुरवारि नपु॰ चवल स्त्री॰। द्विती • चुतुर पुं • खुम्बारि नपु • धर्वस स्त्री • ।

तृ• चुतुर्भि पु• चतुस्मि स्त्री•। थ॰ चुनुम्य पु॰ चतस्य स्त्री॰।

प॰ चुनुणाँस् पुं॰<sup>१४९</sup> चतुम्मास् स्त्री॰<sup>११६</sup>।

स॰ चतुसूर्य स्त्री॰ (शत॰ हा॰)।

१५९ ५ से १९ तक की सरयाओं के ऊप-- पांच से उन्नीस तक की मक्याओं क रूप नेवल बहुबबन में बनत हैं और सभी रिक्कों में समान रहते हैं।

प्रातिपदिक रूप— पाणिनीय व्याद्मश के अनुसार पष् को छोड कर पांच से उपीम तक की सहया के बायक प्रातिपदिक नकारान्त है जैसा कि इमने अनु- १४९ में दिखानया है। परना पात्यात्य विद्वाद हन्हें मकारास्त मानते हैं और बहत हैं कि आठ के बाचक प्रातिपरिक से प्रय॰ द्विती॰ में बनने बाला रूप अद्या या अद्यो बास्तव में द्विवचन का हप ह<sup>416</sup>। ददापि अधिकतर बदिक वर्षों में मुष्टा शक्त मिलता है और पाणिनि न भी इस बरा का क्वा क्वारवान किया है<sup>कड</sup> संशापि क्विएय स्पी में अह अझ दृष्टिगाचर होता है वर यथा- अह प्रथ- (ग्र- 1-१७,१५, २०)। प्रव्यायक रूप अप्टुमस् (१८०) तथा अष्ट-स्तेना (त • सं •) इ यादि समासों में भी शुष्ट शह मिलता है ।

### वैश्विक व्याद्शण

विभक्तियां तथा अङ्गविकार— अष्ट-वर्जित पांच से उदीम तक के प्रातिपदिशों ने पर प्रय० दिती० विशक्ति का लोप हो जाता है <sup>१६९</sup>। प० में आम् को नुद्का आगम हो कर नाम् विशक्ति बनती है और नाम् से पूर्व नक्तरान्त प्रातिपदियों की उपधा के अकार का टीर्घ हो जाता है <sup>२६९</sup>।

स्यर-चेद्विष्ट्य प्रविधा अष्टन् के षष्टा अक्र का उदाल विभक्षि के अस् पर चला जाता है । , परन्तु अष्ट का उदाल अक्ष पर ही रहता है। देश नकारान्त संख्यानाचक प्रातिपिट में का उदाल प० में विभक्ति के अन् पर चला जाना ह परन्तु हलादि विभक्तियों से पूर्व अक्ष की उपधा अर्थात अन्तिम अपर रहता है।

> इन सहयावाचक शर्दों के निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

- (क) पप् के रूप— प्रथ० दिनी० पट्; तृ० पुरुभिः, च० पुरुभ्यः, प० पुण्णास (प० नै०), न० पुट्सु ।
- (म) अपन् के रूप- प्रय० दितीं अष्टी, अष्टा, अष्ट (ऋ०, अ०); तृ० अष्ट्राभिः, न० अष्ट्राभ्यः; प० ष्रष्टानाम् ( ऐ० वा० ); म० अष्ट्रासु ।
- (ग) पर्श्वन् के रूप- प्रय० हिती० पर्या, तृ० प्रवाभीः; च० पुक्रम्यः, प० पुरुवानाम् ; स० पृद्धार्थं ।
- (घ) सुप्तन् के रूप प्रथ० दिती० सुष्ठः, तृ० सुष्ठभिः; च० पं० सुष्ठभ्यः, प० सुष्तानाम्; म० सुष्ठसुं (मै० मं०, ब्रा०)।
- (र) नर्चन् के रूप- प्रय० द्विती० नर्च, तृ० नुवाभीः, च॰ नुवभ्यं., प॰ नवानाम् ।
- (च) दर्शन् के रूप- प्रथ० हिती० दर्श, तृ० द्वाभे ; च० द्वाभ्ये , प॰ दृशानाम, स० द्वासुं ।
- (छ) एकदिशन् के रूप- प्रथ० हिती॰ एकदिशः च० एकादशस्यः (तं०सं०)।
- (ज) द्वार्यशन् के रूप- प्रथ० द्विती० द्वार्यशः च० द्वाद्वाभ्यः (ते०सं०)।

तृ• त्रिभि पु• तिस्मि स्त्री•।

य॰ द्विम्य पु॰ तिसम्यं स्ती॰।

प॰ श्रीणाम् प्रयोगाम् पुं॰<sup>२३६</sup> तिसृणाम् स्त्री॰<sup>५१</sup>।

स• च्रिषु• पु॰ तिसर्पु स्त्री॰।

(थ) प्रतिह के कए—पतुर के स्व वेतन व॰ में बनते हैं और स्त्री में हुए सर बर्गत हो जाता है (हि॰ १३५)। चलत के इप अहरार के प्रतिपति में सीती चलते हैं (लड़॰ १४५) परतु इपक तथा दियों में सह विभिन्न के पृत्र कर लो प्रतिपत्ति के एवं कर लो प्रतिपत्ति हैं (हि॰ १९५)। समामस्यान से पूर्व चुनुद संचुलत कर बाता है (हि॰ १९५)। पुत्र के निम्मोनिकत वरिक हप प्रितिह हैं— प्रत्य पुत्र हैं जिम्मोनिकत वरिक हप प्रितिह हैं— प्रत्य पुत्र हुं कुन्मोनिकत वरिक हप प्रतिह हैं—

द्विती॰ चतुर ये चरवारि मयु॰ चर्चस स्त्री॰।

त्• च्तुमि पु• च्तुसमि स्त्री•।

य॰ चतुभ्ये पु॰ चतुसभ्यं स्त्री॰। प॰ चतुर्गाम् पु॰<sup>११३</sup> चतुम्लास् स्त्री॰<sup>११८</sup>।

स॰ चृतुष्पुं स्त्री॰ (सत॰ बा॰) ।

१५६ ५ से १९ तक की सचयाओं के ऊप — पांच ये उत्तीस तक की सच्याओं क रूप वेवड बहुबवन में बनत हैं और सभी रिक्कों में समान रहते हैं।

रहते हैं।

प्रातिपदिक रूप— पाणिनीय व्यावरण क अनुसार पड़ को छोड़ वर पांच

से उन्होंत तह को सरपा वे वाचक प्रातिपदिक नकारात्व हैं जैसा कि

हमने अद्र १४६ में दिकाराया है। परना पाइवाल विद्वार रवें

ककारान्य मानत हैं और कहते हैं कि आठ के बायक प्रातिपदिक है

प्रथ- दिती- में काने बाता कर अंद्रेश या अदी बातत से में दिवान वा

र द<sup>र्भा</sup>। यदिन अधिकतर बोटर रूपों में कुछ वक्त निस्तत है और

प्रिमिन ने भी इस का वा स्वार्टियान विवाह में त्राविष को

में अह अक दिश्मीचर होता है<sup>का</sup> यथा— शृष्ट प्रय- (खर्ण १०

र,१५,५००) हम्म एक्सवायक हम सुम्यत्व (ता अहर्म प्रय-)

री- थे) हमारि समार्थों में भी कहा कह सिन्दा है।

विभक्तियां तथा अङ्गिविकार—अप्ट-वर्जित पांच से उन्नीस तक के प्रातिपदिकों से पर प्रथ॰ द्विती॰ विभक्ति का लोग हो जाता है रहे । प० में भाम् को चुद् का आगम हो कर नाम् विभक्ति बनती है और नाम् से पूर्व नकारान्त प्रातिपदिकों की उपधा के अकार का दीर्घ हो जाता है रहे ।

स्वर-चैशिष्ट्य पए तथा अष्टन् के मधा अह का उदात विभिक्त के अच् पर चला जाता है । , परन्तु अष्ट का उदात्त अह पर ही रहता है। शेप नकारान्त संख्यानाचक प्रातिपदिकों का उदात्त प॰ में विभक्ति के अच् पर चला जाता हं परन्तु हलादि विभक्तियों से पूर्व अङ्ग की उपधा अर्थात् अन्तिम मा पर रहता है।

> इन संख्यावाचक शब्दों के निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हें---

- (क) षप् के रूप- प्रथ० दिती० षट्; तृ० पुरुक्षिः; च० पुरुभ्यः; ष० पुण्णास (पै० सं०), स० पुट्सु ।
- (ख) अप्टन् के रूप— प्रथ० द्विती॰ अष्टी, अष्टा, अष्ट (ऋ॰, अ०), तृ॰ अष्ट्राभिः, च॰ अप्टाम्यः; व॰ अष्टानाम् ( ऐ॰ बा॰ ); स॰ अप्टासु ।
- (ग) पर्श्वन् के रूप— प्रथ० द्विती० पर्श्व, तृ० पुञ्चभिः; च० पुञ्चभ्यः, प० पुष्चानाम्, स० पुञ्चर्धं।
- (घ) सुप्तन् के रूप प्रय० द्विती० सुप्त, तृ० सुप्तिभी, च० पं० सुप्तभ्यी, प० सुप्तानाम्, म० सुप्तसुं (मै० सं०, ब्रा०)।
- (रु) नर्चन् के रूप- प्रथ० द्विती० नर्व, तृ० नुवार्भः, च० नुवर्म्यः, प० नुवानाम् ।
- (च) दर्शन् के रूप- प्रथ० द्विती० दर्श, तृ० द्शिभी, च० दशस्यः, ष० द्शानाम, स० दशक्षे।
- (छ) एकांदशन् के रूप प्रथ० हिती॰ एकांदशः, च॰ एकादशस्ये. (तै॰ सं॰)।
- (ज) द्वादेशन के रूप- प्रथ० द्विती० द्वादेश, च० ह्वाद्शभ्यः (तै० चं०)।

- (स) अयोदशान् के रूप- प्रथ दिती॰ अयोदश तृ <u>अयोदशी</u>र्भ (त स), न॰ <u>अयोद्दार्म्थ</u> (त स॰)।
  - (म) चतुद्दान् के रूप-शय डिता॰ चतुद्द्य १० चतुर्दुगार्य (त॰ स॰)।
  - (द) पर्श्चद्दान् के रूप-प्रथ० दिनी प्रस्ता न० पुण्चद्दाप्रये (ते० स )। (द) पोर्श्वान् के रूप-प्रथ० दिना वोहंस (वा० स ) न पोड्सप्य
  - (तेव सव)।
  - (ह) सुप्तंदशम् के रूप-- प्रय॰ सुतदश व॰ सुप्तुतुनास्यं (तै॰ स )।
  - (ह) अप्टार्वदान् के कप- प्रय॰ अष्टार्वम, च॰ अप्टादसम्य त॰ स ) । (ग) नर्वददान् के कप- प्रय॰ नवदा (वा॰ स॰) तु॰ मुबुद्दानि

(ण) नर्यददान् के रूप--- प्रय० नवदा (वा॰ स॰) तु॰ नुबुकार्स (बा॰ स॰)।

ता सक स १९ के लिये च वा कप प्रकुष्त विश्वास भी मिलता है।

१५७ विग्नति तथा ऊपर की सावधाओं के कप- २० स ९० तक की
सम्याओं के इप बी क एक्सका में और १०० छ १०० ००० ००० तक
को सर्याओं के इप मुख्ये के एक्सका में अपर दि की रूप
मातप्रिक के अतिमा बच्च के अनुकार नियमपुराव बनाये जाते हैं।

समा— प्रक विग्नति हिसी विग्नति प्रक विग्नस्य प्रक जिंवा
दिती दिस्तेम द विग्नति स्ति विग्नति प्रक विग्नस्य प्रक जिंवा
दूर सुनेक । इन सर्याओं ने गुक्त करते वस्त्र (सनुक १५५) है है
है क्या वक स स्मुक्त करते हैं (कि १४५), प्रया— मुख्तीक्ष विश्वास (सन् १९) है से विश्वास विग्नति विग्नति विग्नति विग्नति स्वर्णति १९० ।

१४० = १०० । १४० । १०० १०० । १०० । १०० । १०० ।

१४० = १०० । १४० । १०० । १०० । १०० ।

१४० विग्नति स्वर्णति स्वर्णति साव वी सी सुद्धारि

तीन रगार । १५८ साक्य रचना में सस्याजानक इाय्दों का प्रयोग---

(क) १ ध १९ तक सम्बादान क कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होत हैं और विशेष्य की विश्वतिक तथा वनन के शतुसार इस क रूप करते हैं और १ से ६ तक सर्वायत्वक सार्ण का शिक्ष की विश्वेष्य के शतुसार रहता है समा—देव पूर्व (श्वा) ण्या सरस्वती (ऋ०) प्रश्नी श्वीरा (গা॰): तिस्तिमीर्भि (গা॰), जनेषु पूछतुं (গা॰); सप्ताभि पुत्रैः (গা॰), दशभिर्धारे (গা॰); देवा एकदिश (अ॰)।

- (न) १९ ने ऊपर के मैर्यावाचक कब्द साधारणतया एकवचन
  में प्रयुक्त होते हैं, परन्तु जा इन की मैट्या की गुणा करना हो तब इन का
  प्रयोग प्रकरणानुसार द्विश्चन या बहुवचन में विया जाता है (धनु॰
  १५४)। इन सेर्यावाचक शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से विया जाता है—
- १. यहुवनन विशेष्य के साथ भी इन का प्रयोग एकत्रचन में ही होना है, परन्तु विशेष्य की विभक्ति के अनुसार इन का रूप बनता है और ये प्रायेण विशेष्य से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, यथा— तृ॰ विश्वारमा हिरिभः (ऋ॰, प्रथ॰ शिंघाद देवाः (ऋ॰); हिती॰ शिंघातं योजनानि (ऋ॰), तृ॰ शिंघाता हिरिभः (ऋ॰ २,१८,५), प्रथ॰ शुतं पुर्रः (ऋ॰ ४,२७,१), तृ॰ शुतेन हिरिभः (ऋ॰ २,१८,५), प्रथ॰ शुतं पुर्रः (ऋ॰ ४,२७,१), तृ॰ शुतेन हिरिभः (ऋ॰ २,१८,६), प्रथ॰ सहस्रं हर्रयः (ऋ॰ ४,४६,३); हिती॰ सहस्रं पुञ्जन् (तं॰ सं॰), प्रथिस्त्रञ्जतो देवानाम् (ऐ॰ ग्रा॰)।
- चिरोप— (१) कतिपय वैदिक प्रयोगों में विशेष्य के अनुसार संख्या-वाचक शब्दों के बहुवचनान्त रूप भी मिलते है, यथा— द्विती॰ शुता पुर्रः (ऋ॰ १,५३,८); प्रथ॰ सहस्त्राण्यधिरथानि (ऋ॰ १०,९८,९)।
  - (२) सहस्राद् यूपांत (१९० ५,२,७) प्रयोग में विशेष्य का रूप भी ए॰ में प्रयुक्त है रूप ।
    - २. इन मंख्यावाचक शब्दों के प्रयोग की दूमरी पद्धति यह है कि इन के विशेष्य को पछी विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है और संख्यावाचक शब्द का रूप विशेष्य के अर्थ के अनुसार निर्धारित किया जाता है; अर्थात् विशेष्य के कारक के अनुसार संख्यावाचक शब्द का विभक्ति-रूप होगा और यदि संख्या को गुणा करना है तो उसका रूप द्वि० या व० मे होगा अन्यथा ए० में ही रहेगा, यथा— द्विती० पुञ्चाशतमश्चानाम् (१९० ५,१८,५), द्विती० शुतं गोनाम् (१९० ६,१९६,२); द्विती० शुतं सहस्रम् अयुतं स्यांदंद ज्वानं शुको दस्यूंनाम् (४९० ८,८,७), द्विती० गर्वा शुतामे

- स) च अयोदगर्म (त॰स )।
- (ब) चतुर्दशन् के सप-प्रश्व दिता चतुर्ग च चतुर्गम्य (तै॰ स॰)। (ट) पञ्चद्दान् के रूप-प्रथ+ दिती पद्मदा च- पुरूचुद्दारथं (त- स-)।
- (ठ) घोडेशम के रूप- प्रय॰ दिती वोर्शन (बा॰ स॰) व पीड्रशम्य (तेव स०)।
- (ह) सुप्तद्शन् के रूप- प्रय॰ सुसर्वत व॰ सुप्तुदृशर्भ्य (तै स )।
- (व) अष्टार्द्शम् के कप- प्रय॰ अष्टार्दश च॰ अष्टादशस्य त॰ स )।
- (ग) नयद्दान् के कप- प्रयन् भवदण (बान सन) तन नुबुद्दशार्भि (भा• स•)।

री स॰ सं ९९ के लिये च॰ का रूप युक्ताब विदारय भा मिल्ला है। ९५७ द्विपृति तथा ऊपर की सक्याओं के रूप— २० स ९९ तर की सख्याओं के रूप क्षा॰ क एकतचन में और १०० स १०० ००० ००० तर की सख्याओं के रूप नपुं॰ क एक्वान में चलते हैं और इन के रूप प्रात्तपदिक के अतिम वण के अनुसार नियमपूरक बनीय जाते हैं सदा- प्रय विद्युति दिती दिश्वतिम् तु विद्युत्या प्रय दिशत् दिती - ब्रिंशवम् तु - द्विशवां स- विश्ववि प्रय-दिती श्रवम सु • शुनेन । इन सटवाओं को गुणा करते समन (अनु • १५४) इन्हें दि॰ या य॰ में प्रयुक्त करते हैं (दि॰ २४५), यथा- नुबृतीवर्व= १×९०=८९० (ऋ १,८४ १३) बुबानो नर्वतीनाम् (श 1 151 १३) द्र शुक्र दो सौ सुस्र शुक्तानि सात सी श्री मुद्दकाणि िलाल क्षाचार ॥

१५८ बाफ्य रचना में सरयावाचक शब्दों का प्रयोग--

(क) १ से १९ तक सरुवावाचक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होत हैं और विरोध्य की विभक्ति तथा वचन के अनुसार इन क हुए अन्तरे हैं और 1 से ४ तक संख्याबाचक " दों का जिल भी विशेष्य के अनुसार रहता है यथा— देव पूर्व (ऋ॰) पूजा सरस्वती (ऋ॰) त्रवा धीरा

- चार वर्गों में विभक्त किया जा मकता है— (क) १-१०; (ख) ११-१९, (ग) २०-९९, (घ) १००-१०००।
- (क) १ से १० तक संख्यावाचक शब्दों से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं । कतित्रय संग्यावाचक शब्दों से दो क्रमवाचक शब्द बनते हैं और चुतुक्क से नीन बनते हैं ।
  - 1. भिन्न शब्द का प्रयोग— एकं से असवाचक शब्द धनाने के लिये इसका प्रयोग नहीं किया जाता है और प्रके माथ प्रत्यय जोड़ कर प्रथम असवाचक शब्द बनाया जाता है <sup>१५५</sup>।
  - २. -तीय प्रत्यय द्वि तथा त्रि मे कमवाचक शब्द बनाने के लिये इनके माथ -तीय प्रत्यय जोड़ा जाता है और सम्प्रसारण द्वारा प्रि का र बनाया जाता है भैर यथा — द्वितीर्य, तृतीर्य।
  - ३. -ई्य तथा -य प्रत्यय--यृतुर् से फ्रमवाचक शब्द बनाने के लिये जब इस के माथ -ईय और -य प्रत्यय जोड़े जाते हैं तब इस के आदि अक्षर (च) का लोप हो जाता हैं (भैं, यथा-- तुरीयं, तुर्ध (अ॰)।
  - ४. -थ प्रत्यय चुतुर् तथा पण् से कमवाचक शब्द बनाने के लिये -थ प्रत्यय जोड़ा जाता है व्यां, और कतिपय वैदिक प्रयोगों में पर्छ्यन् तथा सुप्तन् से भी -य प्रत्यय द्वारा क्रमवाचक रूप बनाये जाते हिंध्य, यथा चुतुर्थ (अ॰, वा॰ मं॰), पुष्ठ (अ०, वा॰ मंं), पद्धय (का॰ सं॰), सुप्तर्थ (का॰ सं॰), सुप्तर्थ (का॰ सं॰), सुप्तर्थ (का॰ सं॰),
  - ५ -म प्रत्यय—पर्श्वन्, सुसन्, अष्टन्, नर्थन् तथा दर्शन् से कमवाचक शब्द बनाने के लिये साधारणतया -म प्रत्यय जोड़ा जाता है १५६, यथा— पुञ्चम (अ०, वा० सं०), सुष्तुम (वा० सं०); अष्ट्म; सुयम, दुशुम ।
  - (स) ११ से १९ तक संख्यावचक शन्दों के साथ -ध्र (पा॰ इट्—टि॰ २५४) प्रत्यय जोड़ कर कण्वाचक शन्द बनाय जाते हैं, यथा— पुकादुश, हादुश (वा॰ सं॰), त्र्योदुश (अ॰, वा॰ सं॰); चुतुर्दश (वा॰ सं॰), पुन्चदुश (अ॰, वा॰ सं॰), सुन्तदुश (वा॰ सं॰)।

### (ऋ• ७ ९०३,९०) द्विती० सहस्राणि गर्वान् (ऋ• ८ ५९ २)।

 (ग) चिद्रोप-- १ वित्यस वदिव प्रसागों में स्ट्यायाचक शब्दों का विभिक्त-प्र विरोध्य के रूप के अनुमार नहीं बनता । सरयावाचक शब्द का रूप प्रमं (या दिली •) विभक्ति में रहता है जब कि विशेष्य का रूप किभी अन्य गिमकि में होता है " वया -- अश्वि पर्छ कृष्टिर् (त २११) पर्श्व क्षितीनाम (१९० ५ ३५ ३) सप्त होर्नुमि (१९ ३ १० ४) सुर धार्मीय (शार १ ११ १६) सुस विचुंतु (शार ८ १४ १७) श्रुवस् द्धविभि (स॰ ६३९३) ग्रावं पूर्वि (स॰ ६४८८) सहसून् सर्विभि (स॰ १९८८)<sup>१६८</sup> सहस्रे पुत्रिभ (स॰ १०१५९०)। » अपने विज्ञते" सक्ति सनते और सर्ति जिनेत्''क प्रथ

द्विती • के रुपों में विभक्ति का खोप हो जाता है और सहिताओं में इन क रूप देवल त्रव द्विती॰ में हा मिलन हुँ वर्ष यथा— कायुगनमु कर्ति स्पांत करमुपास करवं रिवदार्थ (शा. १०८८ १८) 'किनती अग्निया किनेन सुब किननी डवायें और कितने पल है

ऋमवाचक शब्द Ordinals १५९, पाणिनीय न्याकरण में मुख्य से निम कमवाचक शादी क निमे पूरण समा का प्रयोग मिलता है<sup>१५</sup> और सरयावाचक गा द के साथ जिस प्रथ्य क जोडन से पुरण बनता ह उसे पुरण प्रत्वय कहते हैं । याणिति द्वारा किया गया यह गणकरण सर्वया समीचीन प्रतात होना है क्योंकि पूरण क द्वारा सदया (सत्याव वा गणना) पूण होती है सथा- दी मीनिषय यामुण्यवंत राजा तहुंद वर्रणस्तुतीर्थ (क ४ १६ २) दी बैठ कर जो मजणा करते हैं उसे राजा बरुष श्रीसरा (हात हुए) आनता है' दशांस्या पुतानाधींह धनिमेकादश कृषि (श्र. 10, 64 ४५) इसे दस पुत्र प्रतान वीत्रिये और पति को स्वारहवां कीजिय" द्वादशु माला पञ्चवत् धर्म इमे ट्रोका सुसार्वाद्वाय एकविंग (तै॰ सं॰ ५ ४ १२ २) बारह महीने पांच ऋतुए शीन ये लोक वह मादित्य इकोसवाँ है<sup>1</sup>ा

१६० कमवाचक सब्द बनाने की निधि के अनुसार सहशाबावक शब्नों की

- चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है— (क) १-१०; (स) ११-१९; (ग) २०-९९, (घ) १००-१०००।
- (क) १ से १० तक शैल्याचाचक शब्दों से कमवाचक शब्द बनाने के लिये अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं । कतित्व संख्यावाचक शब्दों से दो कमवाचक शब्द बनते हैं और चुतुर् में तीन बनते हैं।
  - १. भिन्न राष्ट्र का प्रयोग— एकं से कमवाचक शब्द बनाने के लियं इसका प्रयोग नहीं किया जाता है और प्रके साथ प्रत्यय जोड़ कर प्रथम कमवाचक शब्द बनाया जाता है 'पर ।
  - न्तीय प्रत्यय द्वि तथा त्रि ने कमवाचक शब्द बनाने के लिये इनके साथ -सीय प्रत्यय जोड़ा जाता है और सम्प्रसारण द्वारा प्रि का नृ बनाया जाता है <sup>२५०</sup>; यथा — द्वितीर्य, तृतीर्य।
  - ३. -ईय तथा -य प्रत्यय-चृतुर् से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये जब इस के माथ -ईय और -य प्रत्यय जोड़े जाते हैं तब इस के आदि अक्षर (च) का लोप हो जाता है 154, यथा— तुरीय, तुर्थ (अ॰)।
  - ४. -ध प्रत्यय चुनुर् तथा पण् से क्रमवाचक शब्द बनाने के रिये -थ प्रत्यय जोड़ा जाता है विश्व, और कतिपय वैदिक प्रयोगों में पर्स्नन् तथा सुप्तन् से भी -य प्रत्यय द्वारा क्रमवाचक रूप बनाये जाते हैं विश्व, यथा चुनुर्थ (अ॰, वा॰ सं॰), पुष्ठ (अ॰, वा॰ सं॰); पद्धथ (का॰ सं॰), सुप्तर्थ (ऋ॰)।
  - ५ -म प्रत्यय—पर्श्वन्, सुप्तन्, अष्टन्, नर्शन् तथा दर्शन् से कमवाचक शब्द बनाने के लिये साधारणतया -म प्रत्यय जोड़ा जाता है १५६; यथा— पुञ्चम (अ०, वा० म०), सुष्तुम (वा० सं०); अष्टम, न्युम, दुरुम।
  - (स) ११ से १९ तक सख्यावचक शब्दों के साथ -अ (पा॰ डट्—टि॰ २५४) प्रत्यय जोड़ कर कम्वाचक शब्द बनाय जाते हैं, यथा— एकादुश, द्वादुश (वा॰ सं॰), त्र्योदुश (अ॰, वा॰ सं॰); चुतुर्दश (वा॰ सं॰), प्रचुद्दर (अ॰, वा॰ सं॰), प्रचुद्दर (वा॰ सं॰)।

(ऋ• ७ ९०३,९०) द्विती० सहस्रोणि गर्वात् (२० ८ ५९ २)।

 (ग) विदेशप- १ कतिएय बदिङ प्रयागी में स्ट्यावाचक शब्दों वा विमिक्त-स्प विरोध्य के रूप क अनुमार नहीं बनना । श्वरयायानक शब्द का रूप प्रध (या दिती) विभक्ति में रहता हु जब कि विशेष का रूप हिंदी अन्य विमिति में होता है रेक यथा- कथि वर्ध कृष्टिपुं (स. १११) पर्श्व कितीनाम (क॰ ५३५२) सुस होर्नुधि (ऋ•३,१०४) सुह भार्तिम (१० १ २६ १६) सुस्र चिर्चुतु (११० ८ २४ १७) शुक्त द्वितिमें (ऋ० ४११ १) नुर्त पूर्वि (श॰ ६ ४८ ६) सहसूत्र भाषिम (तः १ १८९ ८) १४८ सहस्य पुत्रमा (तः १० १५ १०)।

२ कति कितने वर्ति वतने और यदि जितने कंप्रण द्विती के स्पों में विभक्ति का सीप ही जाता है और सहिताओं में इंत क रप केवल प्रव॰ दिती॰ में हा मिलत हैर्रा यथा— कायुगन्य करि सूर्योस करवृपाम करवुं स्तितारे (% १० १० ८८ १८) 'किरानी धानियां किन स्य किना उपावें और किनने नन ?"

क्रमवाचक शब्द Ordinals १५९ पाणिनाय स्थावरण में प्रयुक्त से निन कमवाचक शानी के रिये पूरण सना का प्रयाग मिनता है<sup>१९</sup> और सल्यावाबक ग्राप्त के साथ जिस प्रमा<sup>य</sup> के जोड़ने से पुरण बनता ह टसे पूरण प्रत्यय कहते हैं। पाणिनि द्वा<sup>दा</sup> दिया गया यह सनाकरण सर्वेषा समीचान प्रतीत होता है न्यों वि पूरण के द्वारा सरका (सरवान वा गणना) एण होती है यथा-ही मैनियम य मुजर्मते राजा वहेंद्र वर्रणस्तुतीर्य (स॰ ४ १६९) में बैठ कर नो मत्रणा करते हैं उसे राना बरण कीसरा (होते हुए) मानता है' दर्शास्यां पुत्रानाचंहि प्रतिमेकादुग कृषि (शू. १०, ६५ ४५) इमे दस पुत्र प्रदान कीजिये और पति को स्वारहर्षा कीजिय" द्वादन् मामा पञ्चतव धर्व इसे नोका असावादित्य प्रविश (तै मैं ५ ४ १२ २) बारह महीन पांच इन्तुए तीन वे छोत्र वर्ष आदिय इक्षोसवां है । १६० कमवाबक शब्द बनाने की निधि के अनुसार सरवावाबक शब्दों को

यनाने के लिये इनके साथ क्षा (पा॰ टाप्) प्रत्यय जोड़ा जाता है और शेष सब कमवाचक शब्दों के साथ ई (पा॰ डीप्) जोड़ा जाता है, यथा— प्रयमा (अ॰), द्वितीया, तृतीयां (अ॰), तुरीयां (तै॰ सं॰); युतुर्थी (अ॰), अप्ट्रमी (अ॰), द्रश्मी (अ॰); पुण्चद्रशी (तै॰ वा॰), विश्वस्मी शति॰ वा॰), चृत्वार्थिश (ऋ॰), द्वापुण्चाशी (कौ॰ वा॰); सहस्रतमी (तै॰ सं॰)।

(ग) विभक्ति-रूप-पुं॰ तथा नपु॰ कमनाचक शब्दों के रूप अकारान्त प्रातिपदिको की भाति वनते हैं (अनु॰ १३८), यथा एकाद्श पुं॰ के रूप इस प्रकार चलते हैं- प्रथ॰ ए॰ एकाद्श; प्रथ॰ व॰ एकाद्शाः, एकाद्शासंः; हिती॰ ए॰ एकाद्शम्, हिती॰ व॰ एकाद्शान्; तृ॰ ए॰ एकाद्शेनं; तृ॰ व॰ एकाद्शें, इत्यादि । प्रथ॰ व॰ में प्रथम से प्रथमे रूप सर्वनामों की भाति वनता है (अनु॰ १६५) और प्रथमासंः (अः॰) भी मिलता है। स्री॰ कमनाचक शब्दों के रूप आकारान्त तथा ईकारान्त जी॰ प्रातिपदिकों के रूपों की भाति वनते हैं (अनु॰ १३६, १४३); परन्तु -तीय प्रलयान्त स्री॰ शब्द तथा प्रथमा के च॰ पं॰ ष॰ स॰ ए॰ के रूप सर्वनामों की भाति भी वनते हैं । यथा—स॰ ए॰ तृतीयस्थाम् (अ॰), ष॰ ए॰ प्रथमस्यां (अ॰)।

# संख्यावाचक शब्दों के अन्य तद्धित रूप

- १६२. संख्याबाचक शब्दों से क्रमवाचक शब्दों के अतिरिक्त अन्य तिद्धित हप भी बनते हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं—
  - (क) आवृत्ति-वाचक तिद्धित अन्यय किसी किया की आवृत्ति (पा॰ अभ्यावृत्ति ) की प्रकट करने के लिये संख्यावाचक शब्दों से जो तिद्धित शब्द वनते हैं वे सभी अव्यय होते हैं और ऐसे अव्यय तीन प्रकार से बनाये जाते हैं—
    - एक से आवृत्ति-वाचक अव्यय सुकृत् "एक वार" बनता है<sup>द्रा</sup>।
    - ॰ द्वि, त्रि तथा चुतुर् से कमशः द्वि "दो बार", त्रि॰ "तीन बार" तथा चुतु॰ "बार बार" आवृत्ति-वाचक अब्यय -स् प्रत्यय द्वारा बनते हें राष्ट्र

- (ग) > स ९९ तक सख्यावाचक श•रों से ध्रमग्राचक श•द बनान क लिय प्रायण -अ (पा॰ डट्~-टि॰ २५४) प्रत्यय जेडा जाना है और इस म पूर्व सल्याबाचक शब्द के अंतम अक्षर (व्यज्जनसहित स्वर) हा सीप हो जाता है यया— पुर्वार्डिंग (त॰ स॰ शत॰ बा॰) १९वाँ चुनुस्त्रिन (गत• ना•) '३४वां' चुर्यार्नि (न ) ४०वां अखा चुरबार्द्रिग (वा • स • ) ४६वां हायुम्युश (की • बा • ) ५०वी <sup>७</sup> पुरुपुष्ट (गत- मा-) ६ श्वां । बुछक ब्राह्मण प्रयोगों में तथा उत्तर कारीन भाषामें ~तम प्रयय द्वारा भी कमवायक वाद वनाये जाते हें। , यथा- एकविंशतिवस ।
- (घ) श्राप्त, सुन्नं आदि से क्रमवायक सान बनान क लिये इन के साम न्यम प्रत्यय औडा आता है <sup>६५८</sup> यथा-- शुस्तुम '९०-वा' सहस्रुतम (त॰ स॰ शस ॅा॰) १०० वां"।
- १६१ (६) स्तर-वैशिष्ट्य तथा अश्यानक शस्त् पूरण-सतक नन्दी का खदान प्राथण अतिम अक्षर पर रहता है और क्वन द्वितीयं तृतीयं तुरीयं द्वर्षं, सुक्षयं में इम नियम का अपनाद मिलना है। पर द्व जन एसे धा" भागपाचक हात है तब इस ना अदात्त प्रातिपदिक के प्रथम असर पर चला जाता ह<sup>3,15</sup> यथा— चुतुर्थ सीया<sup>1</sup>, पराद्व चतुर्थ 'ई (शत बा॰) शुराय चीथा'' परात तुरीय (अ॰) ई कृतीर्थ ' तीसरा ' पर'त वृतीय (मै॰ मं तै॰ स•) कु"। म में अश्वाचक प्रयोग नहीं भिन्ते हैं, परन्तु अ॰ तथा यञ्चेंद्रसाहताओं क ब्राह्मणभाग में और बाह्मणवाचों में ऐसे प्रयोग उपलब्ध होता है। पर उ भशवाचक श<sup>-</sup>द में उदात्त-प्रतिवतन-सम्बाधा नियम के अनेक अपवाद भी दक्षिमीचर होते हैं थया--- चुत्य (म॰ स॰ १९४) 🐉 पुरुष्म (मै॰ स १९४) हैं' यह (म॰ स॰ १९४) हैं' पोहुन (अ॰) ' बड़ " दे क दि व रुप्त ।
  - (स) स्त्री धाचक शब्द— उपयुक्त क्रमवाचक शब्द धुक तथा नपुक में अकारान्त है। धुयुम द्वितीयं, तृतीयं तुर्व तुरीयं से स्तीवाचक शन्द

बनाने के लिये इनके साथ था (पा॰ टाप्) प्रत्यय जोड़ा जाता है और शेष सब क्रमवाचक शब्दों के साथ ई (पा॰ ढीप्) जोड़ा जाता है; यथा— प्रथमा (अ॰), द्वितीयां, तृतीयां (अ॰), तुरीयां (तै॰ सं॰), चुतुर्धी (अ॰), अुद्धनी (अ॰), द्रश्मी (अ॰), पुञ्चद्वी (तै॰ वा॰), ब्रिश्चक्मी ।शत॰ वा॰), चुत्वार्षिशी (ऋ॰), द्वापुञ्चाशी (कौ॰ वा॰); सुहुष्टतुमी (तै॰ स॰)।

(ग) विभक्ति-रूप—पुं॰ तथा नपु॰ कमनाचक शब्दों के रूप अकारान्त प्रातिपदिकों की भाति बनते हैं (अनु० १३८), यथा एकाद्दश पुं॰ के रूप इस प्रकार चलते हैं- प्रथ॰ ए॰ एकाद्दशः; प्रथ॰ व॰ एकाद्दशाः, एकाद्दशासंः; दिती॰ ए॰ एकाद्दशम्, दिती॰ व॰ एकाद्दशान्; तृ॰ ए॰ एकाद्दशेनं, तृ॰ व॰ एकाद्दशे, इत्यादि। प्रथ॰ व॰ में प्रथम से प्रथमे रूप सर्वनामों की भाति बनता है (अनु॰ १६५) और प्रथमासं (ऋ॰) भी मिलता है। स्त्री॰ कमनाचक शब्दों के रूप आकारान्त तथा ईकारान्त स्त्री॰ प्रातिपदिकों के रूपों की भाति बनते हैं (अनु॰ १३९, १४३); परन्तु -तीय प्रत्यान्त स्त्री॰ शब्द तथा प्रथमा के च॰ पं॰ प॰ स॰ ए॰ के रूप सर्वनामों की भाति भी बनते हैं रिंगः; यथा—स॰ ए॰ तृतीयस्थाम् (अ॰), प॰ ए॰ प्रथमस्याः (अ॰)।

## संख्यावाचक शब्दों के अन्य तद्धित रूप

- १६२ संख्यावाचक शब्दों में क्रमवाचक शब्दों के अतिरिक्त अन्य तिद्धित हप भी बनते हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं—
  - (क) आवृत्ति-वाचक तिस्ति अव्यय किसी किया की आवृत्ति (पा॰ अभ्यावृत्ति ) की प्रकट करने के लिये संख्यावाचक शब्दों से जो तिस्ति शब्द वनते हैं वे मभी अव्यय होते हैं और ऐपे अव्यय तीन प्रकार से बनाये जाते हैं—
    - एकं से आवृत्ति-वाचक अव्यय सुष्ट्रम् "एक वार" बनता है<sup>ररा</sup>।
    - द्वि, त्रि तथा चृतुर् से कमशः द्विः "दो वार", त्रिः "तीन वार"
       तथा चृतुः "चार वार" आवृत्ति-वाचक अव्यय -स् प्रत्यय द्वारा
       वनते हें<sup>44</sup>।

 चार से कार संन्यावाचक ना दों स आइति-यावक शब्द स्नाने के निमे इन के साथ कृतव (पा॰ कृरवमुच प्रत्यय) जोड दिया जाता है और कुछेक शादों को छोड़ कर शप विदेक प्रयोगों में सरवावानक शप तया इर्ग्व का समास नहीं हाता ह और वे दानों वृधक् पर्दा के रूप में रहते हैं पर यथा— (समाम-हप में) अप्पृत्स (अ॰ १९ १ ९) आठ बार", युम्बुहरवं (ते॰ बा॰ २ ३ ६ २) 'वांच बार" पुरुरवं (त बा॰ २ ३ ६, ३) छ बार " सुप्तुहरवं (त मा २ ३ ६,३) सात बार' <u>दुगुरु</u>खं (त॰ हा॰ २,३ ६ ४) दस बार (प्रयह वर्ते के रूप में)-दश हरत (श. ११, १ ६) 'दस बार" जि सुस इस्व (अ॰ ३२ २, २९) सीन बार सात बार", मूरि इरवं ( छ॰ ६, १८ ४ ) वहुत बार"। इरणयनुवेर व सहिताओं के ब्राह्मणभाग में तथा शत वा वा में पछ पर् मुस भूकी, इने क्कीदम हाईम, सप्तर्दश इत्यादि के पन्यान कुछ का प्रयोग पृषक् पर के रूप में मिलता है। ब्राह्मण-प्राची में दि ब्रि पुत्र जैस आधृति-वाचक गर्न्दों के साथ भी कृत्व का प्रयोग दक्षिगांचर होता ह यथा—दिस्तु इस्वे (गत॰ झा॰ ६ ८ २,५) ति इस्वे (ग्रत मा• ७,३ २ १९ ) पुतु इर्ला (शत- अ: ३ २ ४ ८)। इस में सन्देह नहीं ।व सुत्रवालान भाषा में कृरवें सत्यादाचक शाद के साथ केवर समास में प्रयुक्त होता या और एक प्रसम बन कर रह गया या जैसा कि पाणिनि ने माना है, यथा—गतहरव (आप॰ औ॰ स् र॰ ४ ६) सद्वहरव (आप ४० स्- १ २६ १४)।

(क) त्रिया प्रकार-याचक तथा विभाग याचक तदित अध्यय — स्वयातावक गाँव साथ — वा प्रत्य बोट कर स्था प्रदार-यावक स्था निभाग-वाचक तदित क्ष्य्यव वगोर बादे हैं <sup>देश</sup> यथा — गुरु शे (स॰) एक प्रवार है' दियों (श्र १०-१६ हो) दी प्रदार है' हेथा<sup>गा</sup> (स॰) दो प्रवार है' दियों (श्र २११०) तीन प्रवार है' दियों (श्र॰ १११० २५) तान माणे से क्रेयां 'फित्र। १९४१) तान प्रकार है' द्या (१००१ ८०१०) तीन माणे ते पुत्रवं (श्र ) नार प्रकार है प्रोदां (स०) छ अकार हे पुत्रवं (श्रव॰ स॰) छ प्रवार से पुरुषा (४० सा॰) छ प्रकार से"; सहस्रधा (ऋ॰ १०,११४,८) "सहस्र प्रकार से, सहस्र भागों मे"। इसी प्रकार पुल्लुधा (अ०); सुष्तुधा (अ०, वा० सं०, ते० सं०), अुद्ध्धा (अ०), नुबुधा (अ०), हरयादि बनते हैं।

- (ग) चीप्सा-चाचक तद्धित अञ्चय— संत्यावाचक शब्दों के साथ -शस् प्रत्यय जोड़ कर वीप्सा-चाचक तद्धित अव्यय बनाये जाते हैं<sup>(१७</sup>, यथा— सहस्रश (५० ८, ३४, १५) ''हजार हज़ार करके'', <u>शत</u>शः (अ०) ''सी सौ करके'', बहुशः (ऐ० ब्रा० ८,२३,४) ''बद्व बद्व करके''।
- (घ) समुद्राय-वाचक तिद्धित दाव्द्— सख्या-वाचक शव्दों के साथ साधा-रणतया –तय (पा॰ तयप्) प्रत्यय जोड़ कर समुद्राय-वाचक पुं॰ नपुं॰ शब्द बनाये जाते हैं व्यां कि साथ –श्रम् (पा॰ अयच्) प्रत्यय जोड़ कर भी समुद्राय-वाचक शब्द बनाये जाते हैं व्यां कि साथ –श्रम् (पा॰ अयच्) प्रत्यय जोड़ कर भी ऐमा रूप बनाया जाता है। इन शब्दों का स्त्री॰ रूप बनाने के लिथे इनके साथ है (पा॰ हीप्) प्रत्यय जोड़ा जाता है, यथा— एकंतय "एक अवयव वाला", द्वितंय या द्रम्य "दो अवयवों वाला", त्रितंय या त्रम्य या चतुंर्वेय (ऋ॰) "वार अवयवों वाला", दशंतय "दश अवयवों वाला"; स्त्री॰ शब्द य्यो (शत॰ हा॰); एकंतयी (मै॰ स॰), द्वयी (मे॰ सं॰)।

# ४. सर्वनाम-संज्ञक शब्द

१६३. सर्वनामों की अपनी अनेक विशेषताएं हैं। रूप-रचना के विषय में नामों और सर्वनामों का विशेष भेद है और सर्वनाम-रूपों के मूल में अनेक प्रातिपदिक माने जाते हैं, यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्ण मतैक्य नहीं है।

पाणिनि के अतिरिक्त, निरुक्त, अ॰ प्रा॰, तथा आप॰ धं॰ सू॰ में सर्वनामन् संज्ञा का उल्लेख मिलता है और आप॰ ध॰ सू॰ ने एक ही सूत्र में नामन् तथा सर्वनामन् दोनों का उल्लेख किया है १९००। पतज्ञिल के मतानुसार, जो सब का नामन् है वही सर्वनामन् हे १९०१। सर्वनामों का प्रयोग सभी के लिये प्रसङ्गानुसार किया जा सकता है, जबिक नाम एक एक विषय के लिये प्रयुक्त होते है, यथा—तद् सर्वनाम का

रे पार से फार संस्थावाचक सन्दों स आहति-वायक शाद बनाने के निये इन के साथ कुरवं (पा॰ कुरवमुख प्रस्तय) जाड दिया जाता है भीर युग्नेक शब्दों को छोड़ कर क्षेत्र बहिक त्रयांगों में सम्यादाचक शब्द तया कृष्वं का समास नहीं होता ह और वे दोनों पूथरू पर्ते के हप में रहते हैं 👯 सवा— (समास-स्प म ) अञ्चलं (अ॰ 🕫 ९) भाट बार", पुरुष्टुहरवे (ते॰ मा॰ २ ३ ६ २) 'दाव बार" पुर्हरवं (त॰ मा॰ २ ३ ६, ३) स बार" सुन्तुहरवं (ते मा २,३ ६ ३) सात बार<sup>8</sup> दुन्तुरुखं (त॰ हा॰ २,३ ६ ४) दस बार" (प्रथम् परी के रूप में )—दगु हर्ष (अ॰ १९,९९) 'दस बार" जि सुप्त इर्स्च (स॰ ३२ २, २९) त'न बार सात बार" मृद्धि कृश्वं ( ऋ॰ ३, १८ ४ ) "बहुत बार्"। कृत्वयनुदेर ही सिंदिताओं के ब्राह्मणमाम में तथा दान - ब्रा॰ में पर्छा पट सुप्त सुष्टी, दश क्यांदश द्वादंग, मुसर्दश इत्यादि र परचात् कृत्य का प्रशेग पूपक् पर के रूप में मिलता है। आहाल-प्राचों में हि जि <u>य</u>त जैमे भाइति-यायक दान्दों के साथ भी कृत्व का प्रयोग दक्षिणोदर होता है यमा—दिस्तु इस्वं (स्रतः ना॰ ६८२,५) ति इस्वं (स्रत

मा॰ ॰, १, २ १९) युतु इन्हें (शत॰ मा॰ १ २ ४ ८)। हर मैं सन्देह नहीं कि स्ववनानन भाषा में इन्हें सदयावावन शाद के साथ केवल समास में प्रयुक्त होता था और एक प्रत्य वन वर रह गया था

वैशा है पांगित ने माना है यथा— नेष्ठप्रस्थ (आप॰ शी॰ स् १० ४ ६) तरकाहरूव (आप॰ थ॰ स्॰। १६ १४)।
(क) मिया प्रकार-याचक तथा सिभाग साचक तद्धित अस्यय — स्वभागक साचि है के साच — था अस्य कोड़ कर किया प्रकार वाच्या सिभाग-वाचक तद्धित अस्यय काशे कोड़ के किया प्रकार वाच्या (अ॰) एक प्रचार थें दियों (अ॰ २१०) तीन प्रकार थें प्रियों (अ॰) एक प्रचार थें त्राची के द्वार्या भाष त्रियों है प्राणि (अ॰) १३ १०० तोन प्रकार थें प्रयों (अ॰) । त्राच भाषों में प्रयुवां (अ॰) वाद प्रकार में वोका भाष त्राचे एक कहर तो वाद प्रवार में वोका भाष त्राचे एक कहर तो वाद प्रवार में वोका भाष त्राचे एक कहर तो वाद प्रवार में वोका भाष त्राचे एक कहर तो वाद प्रवार में वोका भाष त्राचे एक कहर तो वाद प्रवार में वोका भाष त्राचे प्रचार में वोका भाष त्राचे प्रवार स्वार स्वार में विकास त्राचे प्रवार स्वार पदिकों से है और एक साधारण प्रातिपदिक के आधार पर इनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। अन्य सर्वनामों के समान भस्मद् तथा युप्सद् का भी सम्बोधनरूप नहीं होता है।

# (म) असमद् के रूप—

ए०; हि०; च०

प्रथ० शहम्; वाम्<sup>१७६</sup>, श्रावम् (मै॰सं॰, तं॰सं॰, शत॰वा॰)<sup>१७६</sup>; व्यम्।
दिती॰ साम्, श्रावाम् (शत॰ वा॰); श्रुस्मान्।
तृ॰ सर्या; श्रावाम्याम् (रे॰ वा॰ २,३); श्रुस्मानिः।
च॰ सर्याम्, मही<sup>१७५</sup>; ×; श्रुस्मम्यम्, श्रुस्मे<sup>१७६</sup> (छ०)।
पं॰ सत्, श्रावाम्याम् (का॰सं॰), श्रावत् (तै॰सं); श्रुस्मत्।
प॰ सर्मा, श्रावयोः (तं॰सं॰,का॰सं॰,शत॰वा॰), श्रुस्माकंम्,
श्रावयोः (तं॰सं॰,का॰सं॰,शत॰वा॰), श्रुस्माकंम्,
स॰ मिर्य,में (वा॰सं॰ ४,२२)<sup>२७३</sup>; श्रुस्मार्सुं,श्रुसें (छ०)<sup>२७६</sup>।

अस्मद् के निघातादेश— द्विती॰, च॰, प॰ विश्वित में अस्मद् के ऐसे संक्षिप्त हप भी बनते हैं जो पूर्णतया अनुदात्त होते हैं। ऐसे हपा को निघातादेश

कद्दा जाता है। अस्मद् के निघातादेश निम्नलिखित हैं "---

े ए॰ ; द्वि॰ ; ब॰ द्विती॰ सा ; नौ ; नः। च॰ प॰ से ; नौ , नः।

वाक्य में इन के प्रयोग पर नीचे (ग) भाग में विचार किया गया है।

## (ख) युष्मद् के रूप-

ए० ; द्वि० ; द्व०

प्रथ० त्वम् ; युवम् ; यूयम्।

द्विती० स्वाम् ; युवाम् , युप्मान्, युप्मार् , युप्मान् ।

तृ० स्वर्यां, स्वा (ऋ०) , युवभ्याम् (ऋ०, आस्व० औ० सू०),

युवाभ्याम ; युप्माभि (ऋ॰ ८, ६३,१०; तै०सं०)।

चत्रथींऽध्यायः

प्रयोग सभी विषयों का सबेत करने के किये सामान्यतया किया जा सकता है परन्तु पुरुष, बहब इत्बादि नामों का प्रयोग विशिष्ट विषयों के किये विग्रा पाता है।

र १९८५ । पता इ.।
पाणिन (१,१,२७) ने निम्निनिस्तित सबनामों की परिगणना को है—

सर्वे 'सव' 'सव' 'सव' जुम 'दोनो' प्रभीय देनों ' इतर प्रययानत राइद (राइ प्रदेश के अने सार्थ जुन्ह दो में से "दो में से कीन ला' पुतार हो में से अने सार्थ जुन्ह दो में से हों "इतम अयवानत गद (राइ प्रदेश के सुद्धार १०११) यथा— हुन्म 'बहुतों में से बीन साथ जुन्म 'बहुतों में से बीन साथ जुन्म बहुतों में से बते ' कुण्य अपुतार इसेंद अन्य ' खुद कर्म' हुन्म अप्या' (१६० १९६९) ने ने में कई आयां सुन्ध क्रमें हुन् स्म 'युवे पर लवेन दुन्धिल 'स्ट्रीक्षण में हिस्सा' कर्मर 'वहर में स्मित कर्मर कर्मर स्वयह दुन्दर अवहर एकं दि सुमार कम्मेद अवहर कार्थ किया

नव हम जन धर्मनामी नी रूप रचना पर ।वचार फरेंगे तिन का प्रयोग वरिष्ट भागा में उपलब्ध होता है। इस विषय में मह तब्य विधेयतमा उत्तरेखनीन है कि रूप रचना भी दृष्टि से सबस् तथा दुष्पाई को एक वर्ष में और द्वेष सर्वनामों को दृष्टोर वर्ष में रक्ता वा सकता है।

### बसद् तथा युध्मद्

१६४ कक्षद् तथा पुष्पद् के रूपों के ध्यारमान के िये विभिन्न निवान नहीं निर्धारत किय जा शक्ते नवींकि तुन रूपों में वोई सौ सामान्य विभीक चित्र नहीं रीम पत्ता है। युष्पमा (ता - स) को छोत्र कर हर नेह रूपों में भीड़ किश्नद नहीं साना जाता है। यथारे पाष्पिन ने कर्मनद तथा पुष्पद्व प्रतिपादिक सान तर इन रूपों का स्वारमान विभा हैं, आर्थिक विद्यानों के सतानुमार हन रूपों की रूपना किश निह प्रति

वैकिक सम्बद्धान

पदिकों से दें और एक साधारण प्रातिपदिक के आधार पर इनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। अन्य सर्वनामों के समान सस्मद् तथा युष्मद् मा भी सम्बोधनस्य नहीं होता है।

# (क) असमद् के रूप—

ए० ; हि० ; य०

प्रथ० शहम ; याम्<sup>रवा</sup>, श्रावम (मै॰सं॰, ते॰सं॰, शत॰वा॰) रे॰द , य्यम्।

दिती॰ माम् ; श्रावाम् (शत॰ वा॰) ; श्रुस्मान्।

तृ॰ मर्या ; आवाम्याम् (हे॰ वा॰ २,३) ; श्रुस्मामिः।

व॰ मर्द्यम्, महीरि॰, × ; श्रुस्मम्यम्, श्रुस्मेरिः।

पं॰ मत् , आवाम्याम् (का॰सं॰), श्रावत् (तै॰सं), श्रुस्मत्।

प॰ मर्म ; श्रावयों (तै॰सं॰,का॰सं॰,शत॰वा॰) ; श्रुस्माकेम्,

श्रुस्माके (शर॰ १,९७३,९०)।

स॰ मर्थि,मे (बा० स० ४,२०) र असासुं, असो (ऋ०) र ।

अस्मद् के निघातादेश— द्विती॰, च॰, प॰ विगक्ति में अस्मद् के ऐसे संक्षिप्त हप भी वनते हैं जो पूर्णतया अनुदात्त होते हैं। ऐसे हपों को निघातादेश कहा जाता है। अस्मद् के निघातादेश निम्नलिखित हैं १९४८—

> े ए॰ ; द्वि॰ ; व॰ द्विती॰ मा ; नौ ; नः। च॰ प॰ मे : नौ , नः।

वाक्य में इन के प्रयोग पर नीचे (ग) भाग में विचार किया गया है।

(ख) युष्मद् के रूप-

ए॰ , हि॰ , ब॰ प्रथ॰ त्वम् , युवम् ; यूयम्। हिती॰ स्वाम् , युवाम् , युव्मान्, युक्ता <sup>१५९</sup> (वा॰ स॰ ३,१३,९९,४७) स्त्री॰।

तृ॰ स्वर्या, स्वा (ऋ॰) , युवभ्याम् (ऋ॰, भारव॰ थ्रौ॰ सू॰), युवाभ्याम् ; युप्माभिः (ऋ॰८, ६३,१०; तै॰सं॰)।

चतुर्थोऽध्यायः

प्रयोग सभी विषयों का संकेत करने के त्यि सामान्यतमा किया जा सकता है, परन्तु पुरुष, अड्ड इत्यादि नामों का प्रयोग विभिन्न विपर्नी हे टियो किया जाता है।

पाणिनि (१ १,२७) ने निम्निन्सित सबनामों की परिगणना ची है---

सर्वे 'सर्व' विश्वं 'सर्व' दुम 'दीनों' डर्मंद 'दीनों' इतर प्रन्ययान्त शब्द (पा॰ ५३९° अनु २०१<sup>स</sup>) यदा—<u>कृ</u>तर 'दा में से कीन ला' <u>यत</u>र दो में से जीन ला'' <u>तत</u>र दो में से वहीं ' इतम प्रयवान्त दांद (पा० ५,३ ९३ अतु० २०१<sup>ग</sup>) शया---चुतुम 'बहुतों में से कीन सां" युतुम बहुतों में से औन सां", तृतुम बहुतों में से वही ', अम्य अन्यतर इर्तर अन्य" खुद् अत्य" स्य अन्य' (दि॰ २९९) जेमें वई आधा'' सुन्न प्रत्येक' सुप्त सन" पूर्व पर अधेर वृद्धिण "वृक्षिण में स्थित" उत्तर में हियत' अर्थेर अर्थेर व्य अपना' बर्ग्यर 'बाइा अन्तरीय' त्य**र्** 'नहं तद् बद् मृतद् दुन्स् अुदस् एकं हि, युग्मद् **अ**साद् भवत् आप्<sup>1)</sup> किस्।

अब हुम उन सर्वनामों थी रूप रचना पर विचार करेंग जिन हा प्रयोग बदिक मापा में उपज्या हाता है। इस विषय में यह तप्य विशेष्तमा उल्लेखनीय है कि म्प रचना सी श्रष्ट से असन् तया सुप्तर् को एक क्ये में और शेष सर्वनामों को दूतरे वर्ष में रक्खा जा सक्ता है।

### बसद् तथा युष्पद्

१६४ भस्तद् तथा युष्मद् के रुपों के व्याख्यान के लिये विशिष्ट निवम नहीं निर्धारित क्यि जा सक्ते क्यों क कुछ हर्षों में काई भी सामान्य विभक्ति चिहनदीं दील पन्ताइ । युष्मा (वा स०) को छोड कर इनके हर्प में कोई लिक्कमेद नहीं माना चाता है। यद्यपि पाणिनि ने अस्मद् तथा युष्मद् प्रातिपदिक मान कर इन स्पों का व्यारमान किया है। आधुनिक विद्रानों के सतानुसार इन रूपों की रचना सिल मिल प्राति

- होता है। प्रथ॰ दिती॰ ए॰ में पूर्व कुछ सर्वनामों का आह हलन्त रहता है, परन्तु शेप विभक्तियों से पूर्व वह एं॰ के समान होता है।
- (क) पुं० तथा नपुं० सर्वनामों की सामान्य विभक्तियां—अकारान्त पुं० के प्रथ० य० में ई (पा० शी) विभक्ति आती हैं रेर, यथा— विश्व + ई = विश्वें; सर्व + ई = मर्चें। अकारान्त पुं० तथा नपुं० के य० ए० में स्में, पं० ए० में स्मात्, स० ए० में स्मिन्, और प० य० में साम् विभक्ति आती हैं रेर, और सम् से पूर्व सर्वनाम के अन्तिम स का ए और परिणाम-स्वरूप साम के स् का प्यन जाता है; यथा— य० ए० विश्वेस्म; पं० ए० विश्वेस्मात्; स० ए० विश्वेस्मिन; प० य० विश्वेद्याम्। शेष विभक्तियों में पुं० तथा नपुं० सर्वनामों के ह्य प्रायण अकारान्त प्रातिपदिकों के समान चलते हैं। शुद्रम् के साथ भी सर्वनाम की विशेष विभक्तियों आती हैं।
- चिद्रोप— प्सै, परं, छचर, दक्षिण, उत्तर, अपंर, छघर, स्व तथा अन्तर— इन नौ सर्वनामों के साथ कहीं कहीं सर्वनामों की विशेष विभक्तियों के स्थान पर नामों के साथ जुड़ने वाली साधारण विभक्तियों जोड़ कर भी प्रथ० च० पं० तथा स० के रूप बनाये जाते हैं रेटर, यथा— प्रथ० व० पूर्वे, पूर्वीस, अपरं, अपरास, पं० ए० उत्तरस्मात, उत्तरात; स० ए० उत्तरस्मिन, उत्तरे। इसी प्रकार नेमी (टि० २८६), विश्वे, उपेश इत्यादि कतिपय अन्य विशेषणों के रूप भी कहीं सर्वनामों की भाति और कहीं नामों की भांति बनते हैं, यथा— च० ए० विश्वेसमें, विश्वाय; पं० ए० विश्वेसमात, विश्वात, स० ए० विश्वेस्मिन, विश्वे (अ०), प्रथ० य० उपेरे, उपेरा।
  - (ख) स्ति॰ सर्चनामों की सामान्य विभक्तियां—जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अदम को छोड़ कर अन्य सर्वनामों का अद्ग स्त्री॰ में प्रायेण आकारान्त रहता है। स्त्री॰ मर्वनामों के आकारान्त अद्ग के साथ च॰ ए॰ में स्ये, पं॰ प॰ ए॰ में स्या, तथा स॰ ए॰ में स्याम् विभक्ति जोड़ी जाती है और इन विभक्तियों से पूर्व अद्ग के आ को हस्य कर दिया जाता है रू॰, यथा—च॰ ए॰ तस्थे, सर्वंह्ये, प॰ घ॰ ए॰ तस्थां:, सन्यंस्याः; स॰ ए॰ तस्थीम्, पूर्वंस्थाम्। पुं॰ नपुं॰ की भाति (टि॰

तुम्यंत् तुम्यं (२०) × युध्यम्यंत् युध्ये (२०) (१०) युवत् (ऋ• १,१•९ १) युप्पत्। स्वत् Q. सर्व

युवो (ऋ•) युवर्या (तै॰ स॰) 4. युष्मार्कम्, युष्मार्कं (१० ७ ५९ ९ १०)।

स॰ स्वर्षि (अ॰ वा॰स॰, त॰ स॰) स्वे (ऋ॰)रण्ड बुक्ते (ऋ•) व्यासं (श र )।

युष्पद् वे निधातादेश- दिला॰ च॰ तथा प॰ विभक्ति में युष्पद् है एस सक्षिप्त रूप भी बनत हैं जो पूर्णतया अनुदात हाते हैं। युष्पद् है नियातादेश निम्नलिखत हे (टि॰ २७८)—

Ę۰ द्विती वा वाम् च•ष• ते वाम् <u>ब</u>॰ 1 (ग) निघातादेशों का बास्य में प्रयोग— अस्मद् तथा मुभाइ

निपातादेश ऋक्गंद स्टेक्याद और बास्य के आदि में प्रदुक्त नहीं किलं जा सकत<sup>रदेर</sup> । जुबा हु आई युव निपातों के साथ भी इन झ श्योग नहीं होता है<sup>१८२</sup>। एउ नियात आदेशों का प्रयोग समान बाक्य में दिया जा सकता है और एक बाक्य में साधारणतया एक ही तिकत (शामात) होता ह<sup>थ्रा</sup> वया— " तें सतु प्रचेतमें (स॰ १ ५ ४) भुप्त म सीमा भवतीत (ऋ- १, ३ २०)।

सर्वनामों की निभक्तिया १६५. अम्मद् तथा दुष्मद् को छेड कर अन्य सर्दनामी की बहुत सी दिमहियाँ समान है। कत्रण्य यहां पर टन सामान्य विमिक्तियों का विवेणन आव पक है। मर्वनान की इन विरोध विभाइयों क अतिरिक्त अन्य विमक्तियां रुगमग वैशी हा है जा नामों के स्पों में साधारणतया ओही जाती हैं भौर शुद्दस् इत्यादि के माथ नुड़ने बारी विभक्तियों मैं विनेपनाओं पर आग चल कर वधाप्रसङ्घ विचार करेंगे। यह तम्य भ्यान देने याद्य इ कि अदस्य को छोड कर केव सर्वनामी का आई विभवियों से पूर्व पुरु में प्रायेण सकाराम्स और स्त्री • में साकाराम्स

- होता है। प्रथ॰ दिवी॰ ए॰ में पूर्व गुरु मानामों का अब हलना रहता है, परन्तु देप निमन्त्रियों में पूर्व वह पुं॰ के समान होता है।
- (ए) पुं० तथा नपुं० सर्वनामों की नामान्य विभक्तियां—अशरान्त पुं॰ के प्रथ॰ य॰ में हैं (पा॰ जां) विमन्ति वाती हैं रें , गथा— विख + हूं = विखें; सर्थ + हूं = मर्चें। अधारान्त पुं॰ तथा नपुं॰ के य० ए० में रमें, प॰ ए० में रमात्. स॰ ए० में रिमन्, और प॰ य॰ में साम् विभन्ति धानी हैं रें , और सम् से पूर्व मर्गनाम के अन्तिम स्र गा प् और परिणाम-स्वरूप साम के स्वा प् यन जाता है, यथा— य॰ ए० विद्यंत्रमें, पं॰ ए॰ विद्यंत्मात्र; य॰ ए॰ विद्वंत्मिन; प॰ य॰ विद्यंत्रम् । शेष विभक्तियों में पुं॰ तथा नपुं॰ सर्वनामों के हत्र प्रायण वज्ञारान्त प्रातिवदिनों के समान नवते हैं। अञ्चल के मान भी सर्पनाम की विदेश विभक्तियों आती हैं।
- चिद्रोप्र— पूर्वं, परं, क्रवंर, दक्षिण, उत्तर, क्रपंर, क्रपंर, स्व तथा क्षम्तर— इन मी गर्वनामों के साथ पर्धी करी सर्वनामों की विशेष विभक्तियों के स्थान पर नामों के साथ जुड़ने वाली साधारण विभक्तियों जोड़ कर भी प्रधं च प व तथा सक के रंप बनाय जाते हैं रेप, यथा— प्रधं कर प्रधं, पूर्वोसः, क्षपरे, क्षपंरास , पं एक उत्तरमात् , उत्तरात् ; सक एक उत्तरिमन , उत्तरे । इसी प्रकार नेमें (टिक २८६), विश्वं, उपेर इत्यादि कतिपय अन्य विशेषणों के रूप भी वहीं सर्वनामों की भांति और कहीं नामों की भांति बनते हैं, यथा— च प व विश्वंसमें, विश्वांय, पं क एक विश्वंस्मात् , विश्वांत्, सक एक विश्वंस्मिन् , विश्वं (१४०), प्रधक्ष उपेर, उपेरा ।
  - (ख) स्त्री० सर्वनामों की सामान्य विभक्तियां—जैमा कि हम पहेले वह चुके हैं, अद्रम को छोड़ कर अन्य सर्वनामों का आह स्त्री० में प्रायेण आकारान्त रहता है। स्त्री० धर्मनामों के आकारान्त अह के साथ च० ए० में स्ये, पं० प० ए० में स्या, तथा स० ए० में स्याम विभक्ति जोड़ी जाती है और इन विभक्तियों से पूर्व आह के आ को हस्य कर दिया जाता हं रेटण; यथा—च० ए० तस्ये, सर्वेम्ये, पं० प० ए० तस्योः, सन्येस्याः, स० ए० तस्योम्, प्वेस्याम्। पुं० नपुं० की भाति (टि०

|   | 1 | ۹ | ٦. |
|---|---|---|----|
| ٠ |   |   |    |
|   | _ | _ | ~  |

| ন• | तुम्येम् | तुर्म (श॰) ध | ×        | युष्पम्यम्     | युष्मे (४०)`` | ı |
|----|----------|--------------|----------|----------------|---------------|---|
| ٩. | रवत्     | युवत्        | (স্ব•    | 1,3-5 1)       | युष्मत् ।     |   |
| q• | सर्व     | यवो          | (宋·)     | ) यवयों (तै    | o tio)        |   |
| _  | M        | वुध्याः      | हम्<br>\ | युष्मार्च (ऋ • | 94551)        | 1 |

स॰ स्वरि (स॰ वा॰सं॰, त॰ सं॰) स्व (स॰) १०० , × बुद्धे (स॰) व्यासु (स र्ष )।

युष्पद् वै निधातादेश- द्विती॰ च॰ तथा प॰ विभिष्ण में युष्पद् वै यस सक्षित्र रूप भी बनत हैं जो युणतवा अनुदान्त होते हैं। युभाद् वै निधातदेश निमालसित हैं (टि॰ २७८)---

निपातादश निमालकेत हैं (टि॰ २७८)--

दिती वा बाल है। या प है बाल है। (ग) निधातादेशों का याक्य के प्रयोग— अलब द तथा सुमाद के निधातादेश अकार प्रशेषकार की आणि से प्रयुप्त नहीं

(ग) निमातादेशों का वाक्य में प्रयोग— अस्यद् तथा पुमाद् के निपातादेश कड़्या रूपेक्शद और बास्य के आणि में मुद्द तथीं किय या सकार्ण । चु बा हु वह दु वह विशात के बाध भी हम का भ्रमोग नहीं होता हैं "। एमे निपात आण्डों का प्रयोग समान वाक्य में विमा जा सकता है और एक सक्य में साधारणजना एक ही दिक्त (आरवात) होता है "। या ना से सन्तु मर्चस (स. १५ ७) भुष्मु मु सोमां कार्याण् (स. १,०३ २०)।

### सर्वनामों की विभक्तियां

सर्वनामां की दिमांकियाँ

१६५ अलन्द् सथा तुष्पद् को छेड कर अन्य खंदगामें हो बहुत की दिगड़ियाँ
समान है। अत्राप्त नहीं भर उन शासान दिमांकियों का विश्वन भावत्यत्र है। मर्नशान को इन दिखेश विमाहियों का अग्रितिक अर्थन विमानियां त्यास्त्र में ती हो हैं जो तानों के क्यों में सामाराज्या औरों जाती है मेर्ट अन्यानि ने भाव जुल्ये वाकी विमानियों में विधेयताओं पर जाग चल कर यशासात्र दिसार होंगे। यह तथा च्यान देने योग्य है कि जुल्ल को शांच कर योग सर्वनामों का आ दिमानियों वे पूर्व कुन में प्रायण अकारान्य और स्त्रीन में सामाराज्य

### वैदिक व्याकरण

```
तस्मोत्,तात् (ऋ॰) राः, ताम्याम्
                                                       तेभ्यः ।
                                               :
               सस्मात् (छा॰ उप॰ ?),
           तस्य
     Цo
                                तयोः
                                                      तेपाम् ।
           त्तरिमन् (२२वार),
                                तयों.
                                                       तेपु
           सस्मिन् रशक (ऋ॰ में ९वार);
                             नपुं॰ रूप
                ψo
                                द्वि •
     प्रथ० द्विती० तत्
                                ते
                                                 ता, तानि।
           नपुं ॰ के शेष रूप पुं ॰ के समान बनते हैं।
                             स्री॰ रूप
              ए०
                                  屋。
                        ;
                                                      4 0
     স্থত
              सा
                                  व
                                                      ताः ।
    द्विती॰
              ताम्
                                  ते
                                                      ताः ।
    तृ०
              तया
                                  ताभ्याम
                                                      वाभिः।
              तस्य
     च०
                                                      साम्यः।
                                     ×
    ٠ţ٠
              तस्याः
                                  ताभ्याम् ;
                                                       X I
             तस्याः
    ٩o
                                                      तासम् ।
                                     ×
             तस्यम्
    स०
                                                      तार्सु ।
                                     ×
(स) एतद् "यह" के रूप १९१
                             पुं० रूप
                                द्वि०
              ए०
                       ŝ
    प्रथ०
             एष:
                                पुता, एती :
                                                    एते ।
    द्विती०
                                पुर्वी (तै॰ सं), पुरान्।
            पुतम्
             एतेन
                             पुताम्याम् (तै॰ सं॰), पुतेभिः, पुतैः।
    तृ०
             एतस्में (तै॰ सं॰), ×
                                                   एतेभ्यः ।
    पं॰ पुतस्मात् (अ॰,तै॰ सं॰), 🔻 🗙
                                                    XI
    प॰ पुतस्य (अ॰,तै॰सं॰) ; पुतयोः (तै॰सं॰), पुतेषाम् (तै॰सं॰)।
    स॰ पुतास्मन् (तै॰सं॰) ;
                                ×
                                       ;
                                                  पुतेषुं ( ऐ॰मा॰)।
                         चतुर्थोऽध्यायः
```

१९६ सद् प्तद् तथा स्वद्—स्व तीनो सर्वनायों के स्वे में रिशे समानवार है। अन्यव इन के स्वों के सम्बन्ध में समानवार हिमां आस्त्रक है। नर्जुं को प्रयम् दिनीन एन में इन समानों का स्वा इक्तरान स्त्रमा भीत किंगिन साने हो आता है (टि॰ १५१) परन्तु नजुं को यह निश्वितों तथा पुंच की तथी निर्माणों के प्रे इन सदनमां का आह अक्तरान स्त्रमा और अति हमीन में इन स्व अह आक्तरान्त हो जाता है। और प्रयम एन पुंच स्त्रोंन में इन स्वत्रमानों के तक्तर को स्वार कालेना हो जाता हुंग अध्यमक समानों की विधेप विभावियों (स्तृत १९५) और सम्यम् पुन्व तथा नयु के अक्तरान प्रतिकरियों की विभावियों और औन में साव्यान्त हमीन प्रतिकरियों की विभावियों और औन में साव्यान्त हमीन प्रतिकरियों की विभावियों और औन में साव्यान्त हमीन विश्वित हमें की विभावियों और करन स्वास्त्रमां के स्व

यिद्राय—ततः में कही-कहीं स॰ ए॰ पु॰ नपुं॰ में और छादोग्योगनिषद में प॰ ए॰ पुं॰ में भी तद्केत् कास्वन बाता है यदा—सर्कित् सन्दात ।

(क) तद् वह<sup>4</sup> के रूप<sup>249</sup>—

्री स्वरं क रूप '--पुं- स्वरं पुं-प्रयं सं ता शी है। द्विती- तथ्य था ती तार्। पुं- तेर्व साम्बाय् तभि ते । प्रयो (पग- तेर्व च्यास्याय् सभि ते । प्रयो (पग- तेर्व च्यास्याय् सभि ते । प्रवा स्वरं स्

```
तस्मात्,तात् (%०)रा, ताभ्याम्
                                                    तेभ्यं: ।
   ų.
             सस्मात् (छा॰ उप॰ ?),
                              तयोः
         तस्य
                                                    वेषम् ।
   ष<sub>•</sub>
         तस्मिन् (२२वार); तयों
                                                     तेपु
          सस्मिन्<sup>र९१क</sup> (ऋ॰ में ९बार);
                           नपुं॰ रूप
                              द्धि •
                                         ;
                                            ता, तानि।
    प्रथ० द्विती० तत्
                               ते
          नपुं० के शेष रूप पुं० के समान वनते हैं।
                            स्त्री॰ रूप
                                 द्धिः
             σ
                                                     40
                                 त
             सा
    স্থ৹
                                                     ताः ।
                                 से
    द्विती॰
             ताम्
                                                     ता. |
                                 ताभ्यांम्
                                                     ताभिः।
    तृ०
             तया
             तस्य
                                                     साम्यः ।
    चo
                                     ×
    पं०
             तस्यो.
                                 ताभ्याम् ;
                                                      XI
                        ŧ
    ष०
             तस्याः
                                     ×
                                                    वासम् ।
             तस्यमि
                                                     त्तार्स् ।
    स०
                                     ×
                                           :
(स) प्रतद् "यह" के रूप<sup>१९९</sup>
                             पुं० रूप
                                 द्धिः
              Ų°
                       ;
                                       ;
                                                    व०
                             पुता, पुतौ ;
                                                    एते।
    प्रध०
             <u>पुषः</u>
                      ;
             पुतम्
                               एवौ (तै॰ सं), पुवान्।
    द्विती॰
                      1
                            एताभ्याम् (तै॰ सं॰), पुतेभिः, पुतैः।
             एतेन
                      ;
    ॡ ॰
             एतस्मैं (तै॰ सं॰);
                                                   पुतेभ्यः ।
                                ×
    पं॰ पुतस्मात् (अ॰,तै॰ सं॰), ×
                                                    X I
    प॰ पुतस्य (अ॰,तै॰सं॰) ; एतयोः (तै॰सं॰), पुतेषांम् (तै॰सं॰)।
     स॰ एतास्मन् (तै॰सं॰) ,
                                  х,
                                              पुतेषुं ( ऐ॰मा॰ )।
```

चतुर्थोऽध्याय:

| ना।नकप्रकरणम्                                   | 1          |
|-------------------------------------------------|------------|
|                                                 |            |
| १८५) स्ता॰ में भी प॰ व॰ की विभक्ति स् के आगम हा | रा साम् वन |
| जाती ह यथा—वासीम् शासाम् शुन्यासीम् । शुद्र     | (स्त्री)के |

F 441

साय भी सर्वनाम की विशेष विभक्तियां जोडी जाती हैं। शेष विभक्तियाँ में स्त्री • सर्वनामों के रूप प्रायेण बावारान्त स्त्री • प्रातिपदिकों के समान बनते हैं। तद् यतद्तवा त्यद्—इन तीनों सर्वनामों के हपों में तिरेप 335 समानताए हैं। अतएव इन के रूपों के सम्बाध में सामान्य विमर्श आवत्यक है। नपु॰ की प्रय॰ द्विती॰ ए॰ में इन सवनामों का आह दकारा त रहता इ और विभक्ति का लीप हो जाता है (टि॰ १७१) परन्तु नपु• दी द्येष दिमचियों तथा पु• दी सभा विमक्तियों से पूर्व न सदनामों का अङ्ग अनारात्त रहता है . और स्त्री में इन का भन्न भाकारान्त हो जाता है। और प्रय॰ ए॰ ग्लं॰ स्त्री॰ में इर सर्वनामी क तवार को सद्यार आदेश हो जाता है वर । यथाप्रसङ्ग सन्तामी की विशेष विमक्तियों (अनु ॰ १६५) और अन्यत्र पु ॰ तथा नपु में अकारान्त प्रातिपदिकों की विभक्तियां और स्री॰ में आकारान्त स्त्री॰ प्रातिपदिकों की विभक्तियां जोड़ कर इव सर्वनामों के 🖽 वनाय जाते हैं । प्रय॰ ए पु केरूप स युप तथा श्य केसीय

788

विकारों के लिये दे० बाबु० ६०। विद्योग — ऋ० में कही नहीं न०ए पु० नपु० में और छान्दोग्योगनिष्द में प०ए० पु० में भी तबुके स्वकास बन सता है यथा— सर्जिद समाना व

ससाद् । (क) तद् वद के रूप<sup>२९</sup> — র্ব - হয B. à e ताती o III P दिती+ सम साती: वान् । ਲਹਿੰਦ ਹੈ। तु॰ हेर्न वाम्पनि तेना (पश - तेन अनु - ४६॥) PEZ A नेक्षं ।

```
तस्मात्,तात् (ऋ॰) रशः; ताभ्याम्
                                                    तेभ्यः ।
              सस्मात् (छा॰ उप॰ ?),
          तस्य
                              तयोः
    ष•
                                                    वेपम् ।
          तस्मिन् (२२वार), तयौः
                                                    तेपु
          सस्मिन् १९१क (ऋ॰ में ९वार),
                           नपुं॰ रूप
                               द्धि•
               ए०
    प्रथ० द्विती० तत्
                              ते
                                               ता, तानि।
          नपुं ॰ के शेष रूप पुं ॰ के समान वनते हैं।
                            स्त्री॰ रूप
                                度。
             ए०
                                                    ₽o
                       ;
    प्रथ०
             सा
                                त
                                                    ताः ।
    द्विती॰
                                 से
             ताम्
                                                    ताः |
    तृ॰
             तय
                                 ताभ्याम्
                                                    ताभिः।
             तस्य
    च०
                                    ×
                                                    ताभ्यः ।
    ψ°ο
             तस्याः
                                 ताभ्याम् ;
                                                      X I
             तस्याः
    प॰
                                                    तासम् ।
                                    ×
             तस्यम
    स०
                                                    सार्च ।
                                    ×
(स) प्तद् "यह" के रूप रार
                            पुं० रूप
                                द्धि॰
             ₹.
                      :
                                                   व•
    प्रथ०
             पुष:
                               पुता, पुती ;
                      :
                                                   एते।
    द्विती॰
                               एतौ (तै॰ सं); एतान्।
            पुतम्
                            एताभ्याम् (तै॰ सं॰), पुतेभिः, पुतैः।
             एतेन
    तु०
            एतस्मै (तै॰ सं॰),
                             ×
                                                  एतेभ्यः।
                                     ;
    पं॰ पुतस्मांत् (अ॰,तै॰ सं॰), ×
                                                   X I
    प॰ पुतस्य (अ॰,तै॰सं॰) ; पुतयों:(तै॰सं॰),
                                                 पुतेषाम् (तै॰सं॰)।
    स॰ एतास्मन् (तै॰सं॰) ; 🗴
                                                 पुतेषुं ( ऐ॰मा॰ )।
                                       ,
                         चतुर्थोऽध्यायः
```

नयु॰ रूप ए॰ द्वि॰ **य॰** प्रय•द्विता॰ पुराव् पुरो (त स॰) पुनार्नि पुता। घेप रूप यु॰ के समान बनते हैं।

#### হগ্নী= হুণ

ए॰ द्वि॰ व॰ प्रस॰ पुरा छुत पुरा। दिती॰ पुनास् ४ पुता। २॰ पुत्रथां छुतान्यास्(स स॰) पुरासिं। छुता(स॰)१०९५२)

न ॰ पुरुषं (त स॰) × पुरुष्यं (ते स॰)। १० पुरुष्यं (त स॰) × ; पुरुष्यं (ते स॰)। १० पुरुष्यं × पुरुष्यं (ते स॰)।

(ग) स्यस् बहु के स्थ<sup>ा</sup>— ऋ॰ में इस सहताम से बने हुए बहुत स हें मिनते हैं पर तु उत्तरकारीन करिताओं तथा बाह्यनास्त्रों में इस के बहुत क्या रूप सम्बन्ध होते हैं। तह की मीति स्यद् का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता ह और यह प्रतिभि विद्याव के हम में विध्या के साम ही अयुक्त होना है। तिर त्यह के हिएता प्रयाद उ. पिया, उं हें पादि निपात न आए तो त्यद पाद या बाल्य के प्रारम्भ में नहीं भाता है। त्यद् अनक बार जुन्द हुद्दम् केंत्र स्वनामों के स्पे के साथ प्रयुक्त होना ह नया—पुष स्य तु प्रभूमी हुन्द्र सीतं (श. ९.०४)।

स्यद् से धने हुए निम्नतिसित वर्तिक रूप उपलाध होते हैं---

पु॰ रूप प्रय॰ ए॰ स्व द्वि॰स्या(क्र॰) स्वी(तै॰स्र) व स्वे द्वितै॰ए॰ स्यस् द॰ स्यार्। रू॰ व॰ स्वेटिं। प॰ ए॰ स्यस्य , द्वि॰ स्ययों (तै॰ सं॰)। स॰ ए॰ स्वरिंमन् (मै॰ नै॰)।

नपुं॰ रूप

प्रय॰हिती॰ए॰ स्यद्, स्यम् (शत॰झा॰ १४,५,३,१), य॰स्या,स्यानि। स्त्री॰ रूप

प्रथ० ए० स्या<sup>६,६</sup> ; द्वि० स्ये , व० स्याः । द्विती॰ ए० स्याम् , ; व० स्याः । तृ० ए० स्या (ऋ० १०,७५,६) । प० ए० स्यस्याः ।

(घ) तुक "बह्" शब्द भी, पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार स्पं, तद् सर्वनाम के साथ हस्ववाचक क प्रत्यय जोड़ कर बनाया गया है स्पंक । इस के निम्निलिखत रूप मिरुते हैं—

प्रय॰ व॰ पुं॰ तका (का॰ श्री॰ १३,३,२१), द्विती॰ ए॰ पुं॰ तुकस् (ऋ॰), द्विती॰ ए॰ नपुं॰ तुकत् (ऋ॰)।

सद मे बने हुए शब्द सुक "वह छोटा" (टि॰ २९५) का स्त्री॰ रुप सुका भी मिलता है।

- १६७. अव, अमं, त्वत्, त्व, नेमं, सिम, समु— इन मर्वनामों से बने हुए बहुत थोड़े हप उपलब्ध होते हैं, इनके अर्थ तथा प्रयोग के विषय में भी अनेक मतभेद हैं, और इन के अर्थों में पारस्परिक सम्बन्ध भी है। अत एव यहां पर इन का विवेचन वाञ्छनीय है।
  - (क) अच "यह" के रूप—इस सर्वनाम के केवल तीन रूप ऋ॰ में ही मिलते हैं। "अवोदित्या वीम्" (ऋ॰ ६,६७,११) तथा "अवोदीम्" (ऋ॰ ७,६७,११) तथा "अवोदीम्" (ऋ॰ ७,६७,११) में अवो॰ के पश्चात् वाम्, और "अवोदी" (ऋ॰ ५०,१३२,५) में वा आता हं देरें। स त्वम् "तुम ऐसे" की भाति अवोदीम् का अर्थ है "ऐसे तुम दोनों का" और य तीनों रूप प॰ दि॰ के हैं देरें।
  - (स्व) अर्म "यह" के रूप-अ० १४,२,७१ तथा का० सं० ३५,१८ के मन्त्रभाग-अमोऽदर्मस्मि सा त्वस् "मैं यह हूं, तुम वह हो" में इस

## चतुर्थोऽध्यायः

सबनाम के प्रयः ए॰ पुं॰ का प्रयोग मिन्ता 🛮 और एश्स्मों क विवास मानों में भी इसी रूप का अयोग तपनाथ हाता हु। इसी प्रकार प्राप्त प्रायों में भी कमें अनक बाद प्रयुक्त किया गया है र्थ्य ।

(ग) रयत् स्व के क्रप्र—इन स्वनासं ६ अर्थ तथा प्रयोग क नित्य में अरेक सतिभेद हैं। इतिस्य भारतीय वैवाष्टणों क सताद्वारा त्यत् तथा त्यां स्व हे पूष्ट स्वनास है—एक उदात दूसरा अद्भारत क्रम तर्ज अद्भारत होनों सहनाम अद्भारत है जुड क्वाइस्य होनों सहनाम अद्धारत हो है जुड क्वाइस्य होनों सहनाम अद्धारत तथा अद्धारत सामक है<sup>501</sup>। पाऱ्याच विद्वान करता एक अस्तरान तथा अद्धारत सामक है<sup>501</sup>। पाऱ्याच विद्वान करता एक अस्तरान तथा अद्धारत सामक है<sup>501</sup>। पाऱ्याच विद्वान करता एक अस्तरान तथा अद्धारत सामक हैं पाऱ्याच करता है क्वाइस करता है क्वाइस करता है क्वाइस करता है कि तथा सामक क्वाइस क्वाइस है असामा विद्वार करता है कि तथा करता है कि तथा है कि तथा

कतेक भारतीय वैवावरण खु का वर्ष अन्य" मानते हैं (दि १९९) । निरुक्त क अनुसार खु का वर्ष वर्ष" भी साना जाता वा '। खु का असे साधारणतया 'एक, अनेक" है और जब खु की आगिति की जाय सा ववान खु का अर्थ एक" और दितीय खु का अर्थ अरए" होता है " यथा—युक खु परसुक्त ईपट्टा वाच्या चुण्यक श्रीणोधेनाख (सक ०७९,४) 'एक इसते हुए भी बागी को नहीं देखता है वृक्तरा धुन्ने हुए भी हसे नहीं सुनता है।"

न्तर में रब के श्यभग बीस रूप मिन्ते हैं और वैदिक बार्मय में रब से बेन हुए निम्नलिखित रूप उपलाध होते हैं—

#### द्व रूप

प्रय- ए- खु स- खु(%) खे(आ)। द्वितीन ए- खुम् स- खान् (ते- ता-)। य- प- स्तुत् । स- ए- स्तुस्ते। स- ए- खस्य।

#### वैश्विक स्थाकरण

### स्त्री॰ रूप

प्रथ० ए० स्वाः; व० स्वाः (जै०वा०, पं० वा०)। च० ए० स्वस्याः

# नपुं ॰ रूप

प्रय॰ ए॰ खूत्। विदिक वाङ्मय में विशेषतः ब्राह्मणप्रन्थों में क्हीं-क्हीं स्वृत् पद ''अंशतः" के अर्थ में अन्यय की भाति प्रयुक्त होता है<sup>। १</sup>।

(घ) मेम के रूप — यास्क तथा वैयाकरणों के मतानुसार, नेम शब्द अर्ध-वाचक हैं '। परन्तु सायण ने नेम के अर्थ ''यह'' ''कुछ'', ''अर्ध'' इत्यादि किये हैं ''। पारचात्य विद्वानों के मतानुसार, नेम का अर्थ भी लगभग ''स्व'' जैसा ही है, अर्थात ''एक, अनेक, अपर''। जहां नेम की आदित्त होती है, वहा भी नेम का अर्थ ''स्व'' के समान हैं और ''स्व'' के साथ भी इम का प्रयोग मिलता है; यथा — प्र नेम स्मिन्द्रहेश सोमों अन्तर्गोपा नेम माविर्स्था कृणोति (ऋ० १०,४८,१०) ''एक के अन्दर मोम दिसाई देता है, दूसरे को रक्षक अस्थि से प्रकट करता है'', नेम्द्रों अस्तीति नेम उ स्व बाहु क हैं ददर्श कम्मि प्रवाम (ऋ० ८, १००,३) ''इन्द्र नहीं है' यह बात एक, और दूसरा कहता है 'इसे किसने देखा है, हम किस की स्तुति करें'।"

नेमं के निम्नलिखित रूप मिलते हैं-

# पुं॰ रूप

प्रथ० ए० नेमंः ; व० नेमें (ऋ०,मै०सं०), मेर्माः (मै०सं०)। हिती०ए० नेमंम्। ष० य० नेमानुाम् (ऋ० ६,१६,१८)।

स० ए० नेर्मस्मिन्।

नपुँ० रूप

प्रथ० द्विती० ए० नेमेस्।

चतुर्थोऽध्याय

सदनास के श्रव ॰ ए॰ पुं॰ का प्रयोग मिलता ह और ज्यान्त्रों के विवर्ष सन्तों में भी इसी क्य का अयोग उपज्य होता ह । इसी प्रकार बाइन प्रायों में भी क्षमा क्षेत्र बार प्रयुक्त किया गया है भर्म ।

(ग) स्यात् त्य के क्ए-इन सन्तामां व अर्थ तथा प्रयोग के विश्व में अरेक मतोन्ने हैं। विताद मारतीय वैपादणों के मतोन्ने में सबत हथा कर तथा कर के मतान कर तथा कर

अनेक भारतीय वैचाक्टण ह्यू का अर्थ अपने मानते हैं [3 २९९) । निहच क अनुसार एक् बा अर्थ अर्थ " श्री माना जाता वा<sup>च्य</sup>! खू का अर्थ साधारणतवा "एक् अन्देख" है और जब कु को आगृति की जामें तब तबस न्यु का अर्थ एक" और द्विनीय खू का अर्थ कार "होता है" वया—<u>न</u>त लु परमुख बंदुग्न वाच्युनत है तुम्बक श्रीओवोगन् (ख ०५) भ" वक स्वती हुए भी बानी की नहीं देखता है कुससा झनने हुए शा इसे नहीं बुनता है।"

ऋ॰ में रबु के रूपमण शीस रूप मिलते हैं और वैदिक बार्ममें मैं रबु से मने इस्र निम्नतिस्तित रूप उपकाथ होते हैं—

A = 54

प्रथ- ए० ख्रुं व० १६े (१४०) व्हे (२४)। द्वितीण ए० ख्रुंब्रं व० ख्रुंबर् (जै० झा०)। यु- प० १तेनु । च० ए० १त्रुंख्ये। प० ए० ख्रुंब्रं। तिस्ति हप बनते थे; यथा—क से कर्म ''यहा'', कर्थ ''तव'', अ्रह्य ''इस का'' इत्यादि; इ से ड्रह ''यहां'', इतर ''अन्य'', इतः ''यहां से'', इ्यम् ''यह स्त्री'', इम से ड्रमस्यं (ऋ॰) ''इस का'', इमर्या (ऋ॰) ''इस प्रकार'', इमम् ''इसको''<sup>१११</sup> । इन के निम्नलिखित वैदिक हप उपलब्ध होते हैं—

# पुं रूप

鼠• , र्व ० ए० ्रुमा, हुमौ, इमे। प्रध० <u>अयम्</u> इसा, इसी ; इमान्। द्विती॰ इमम् तृ० पुना (अनु० १६९ क), अनेनं शास्त्राम् ; पुभिः, इमैः (महाभारत १,१२८,२३) अस्मे, इमस्मे ( ए॰ आ॰), शाभ्याम् ; पुभ्यः । च• आभ्याम् , ġ. अस्मात्, भात्<sup>१९२</sup>, अुस्य, इमस्य (ऋ॰), अुयो॰ (ऋ॰), अुनयोः (तै॰ सं॰), पुपाम्। **ष•** अुस्मिन् , अयो (ऋ०) १११, अनयो (तै॰ सं०); पुपु। स०

# नपुं॰ रूप

ए॰ , द्वि॰ ; य॰ प्रथ॰ द्विती॰ दूदम् , द्रुमे , द्रुमा,दूमानि । शेष रूप पुं॰ के समान हैं ।

#### स्त्री ॰ रूप

द्वि॰ य० Ųο डुमे इसाः। प्रथ • इयम् ÷ इमे द्विती॰ इमाम् इसाः। आभिः। अया,अनया, त्र∘ अस्यै न् आभ्य । ; Ý» <u>अ</u>स्याः थाभ्यः । ;

## चतुर्थोऽध्यायः

| (₹) | सिम 'सब प्रयक्त <sup>र ६</sup> ने या <sup>रे</sup> स रूप श्र∙ में उपरघ होत हैं। |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | ययपि भिट्सूत्र तथा महाभाव्य में इसे अनुरात्त साना गया है।   तथापि               |
|     | प्र• में यह सर्वेनाम बन्त दात है। इसके निम्नांत्रस्तित रूप उपलम्प<br>होत हे—    |
|     | प्रय•ए•पु• सिुम ४०पु• सिुम।                                                     |
|     | सम्बो॰ ए॰ पु॰ भिर्म (छ॰ ८,४ १)।                                                 |

च ॰ ए॰ नषु ॰ निमस्त्रें (इ॰ १ ११५ ४)।

नामिकप्रकरणम्

114

प• ए• नपु॰ सिमस्मात् (ऋ• १९५७)। सम 'अस्यक कोई ' क रूब -- वैयाक्त को के मनानुदार यह सबनाम सर्व-वाचक तथा अनुदात है और अन्तोदात सम समान से मिन्न इ जो कि सर्वेगाम नहीं हैं '। इसके निम्नत्नित पु॰ रूप मिसत हैं--प्रय॰ व॰ सुमु (ऋ॰)।

दिती॰ ए॰ सुमृत् (१०१९७६४)। च • ए • समस्मै (अ ६ ५१,६) । प॰ प॰ मुमुस्<u>मा</u>त् (ऋ०५२४३ वा०न**०३**२६)<sup>३०९</sup> ।

288

प॰ ए॰ समाय (क॰)।

स॰ ए॰ समुस्मिन् (१००२१८)। इदम् **यह"** के रूप—इस सत्रवाम का प्रयोग समीपस्य द्रव्य की ओर 288 मकेत करने के लिये किया जाता है यथा-भूव सोमं (ता 1,४६ १) मह साम ' जो समय विद्यमान ह । पाणित के अनुसार दुइस् प्रातिपरिक से सवस्- इयस्- इस-, धन- ध- इत्यादि अप्र वनते हैं और इन के साथ भिल्ल भिन्न विभक्तियां ओडी जती हैं। प्रय॰ ए॰ पु॰ में बावस्-, तथा स्त्री॰ में इयस्- प्रथ दिती क श्चेष रूपों में इस− और तु० सा<sup>5</sup> श्चेष निशक्तियों से पूर्व स∽ परन्तु तृ॰ ए , तथा प० स० द्वि॰ में कहीं-कहीं अन- से बने हर्पो का प्रयोग मिल्ल्या है (टि ३९०)। पाधान्य विद्वानों के मदानुसार **स इ. इ.**स. मूलत १९ यक् प्रातिप<sup>9</sup>क के जिन से सबनाम रूप तथी

तिस्ति रूप बनते थे; यथा—क से अन्न ''यहा'', अर्थ ''तव'', अस्य ''इस का' इत्यादि; इ से इह ''यहां', इतर ''अन्य'', इतः ''यहां से'', इयम् ''यह स्त्री'', इम से इमस्य (ऋ॰) ''इस का'', इमर्या (ऋ॰) ''इस प्रकार'', इमम् ''इसको''<sup>\*\*\*</sup>। इन के निम्नलिखित वैदिक हप उपलब्ध होते हैं—

# पुं० रूप

ए॰ , द्वि॰ , व॰

प्रय॰ अयम् , इ्मा, इमी , इमे ।

द्विती॰ हुमम् , इमा, हुमी ; हुमान् ।

तृ॰ एना (अनु॰ १६९ क), अनेनेंश्रिक, आभ्याम् , एभिः, हमै.

(महाभारत १,१२८,२३)

व॰ अस्मै, इमस्मै (ए॰ आ॰), आभ्याम् ; एभ्यः ।

पं॰ अस्मात्, आत्<sup>१९२</sup>, आम्याम् , पुम्यः।
पं॰ अस्मात्, आत्<sup>१९२</sup>, अयो (ऋ॰), अनयोः (तै॰ सं॰), पुपाम्।
स॰ अस्मिन् ; अयोः (ऋ॰)<sup>१११</sup>, अनयोः (तै॰ सं॰); पुषु।

### नपुं० रूप

ए॰ ; द्वि॰ ; व॰ प्रथ॰ द्विती॰ द्वुदम् ; द्दमे ; द्दमा,दूमानि । शेष रूप पुं॰ के समान हैं।

### स्त्री॰ रूप

द्वि॰ व० Ų° ÷ इयम् ; डुमे इसाः । ; प्रथ० इमे द्विती॰ <u>इ</u>माम् इसाः। ş अया,अनयां, आभिः। ন্∙ थुस्यै आभ्यः । 70 अस्याः आभ्यः । Ť۰ ;

## चतुर्थोऽध्यायः

भस्या

140

अुयो (१९० १ १८५,१) आमाम् । शुयाः (ऋ ३ ५४ ३)<sup>१११</sup>, शासु । **अ**स्याम्

स्पर-पैशिष्टप तथा स्वर निघात- धाधारणतया दुदम् के आ हे पर भागे वाली असर्वनाम-विभक्ति पर उत्तात रहता ह<sup>शार</sup> जैश कि उपर्युच डदाइरणों ने स्पष्ट है। परन्तु इस साधारण नियम के इछ आबाद भी मिलते हैं यथा--- ऋ० में आगुदात रूप अस्में सहयं आर्भि तथा भर्मा (श॰ ६६६ ४)<sup>११९</sup> उपलाच दान हैं। ऐसे आतुदात हम प्रायेण पाद के अदि में आते हैं।

जिल रूप का बाक्य में प्रयम बार प्रयोग होता 🗉 उस पर उदात रहता है परन्तु नृतीयादि विश्वित में हुदश सबनाम का जी हन पूर कथित वस्तु को कहता है वह अन्वादेश विषय (वा॰ प्रा॰ अनुदेग) कदलाना है और पूर्णतया अनुदाल होता ह<sup>सद</sup> संया-- शुपा दाँगे मुगन्ये कर्से दुवर्रहोच्यव मामिन गी (रू० १ ७७ १) 'हम अनि के लिय दिस प्रवार इति प्रतान करें इस देजम्बा के लिये (असी) हीन सी देवप्रिय वाणी बोली जाती है।" इसी प्रकार अन्वालेग में अस्माद मुस्य मुस्सिन् भुस्या अस्याम् लुक्ति युश्य आश्रि आर्थः पुपाम् अप्ताम् वृष्, आस् इत्यादि अनुदात्त स्य बनते हैं।

१६९. पुनु तथा पुन के रूप-- एन व अधिकतर रूप दिती। में मिल्ते हैं परन्तु तु॰ ए॰ प॰ स॰ बि॰ में भी बुछ हप तपण्य होते हैं। पाणिनि के मतानुसार दिती। तु॰ ए॰ य॰ स दि॰ विभक्ति परे रहने पर अन्तादेश (टि॰ ३१६) को प्रकट करने वाले इदम् तथा पुनद् स्वनाम को पु॰ श्री॰ में अनुदाश पुन आदेश हो जाता है<sup>11</sup> और बार्तिक के अनुसार नपु ए में एनद् बादेश होता है। यान्वात्य विद्वार पुन को अपूर्ण (defective) पर्न्स १ श्वक सवनाम मानते हैश विद्यापि वे इस का अर्थ पुतद् तथा हुदम् स भित नहीं समनते 🥉 । ऐस रूप प्रायेण पाइ सा बाक्य के प्रारम्भ में नहीं आते हैं।

एन के निम्नारुधित हुए मिखते हैं---

# पुं॰ तथा नपुं॰ रूप

द्विती॰ ए॰ पुं॰ पुनुस्; द्वि॰ पुं॰ पुनुः; व॰ पुं॰ पुनान्। द्विती॰ ए॰ नपुं॰ पुनुद्ध् (अ॰,ते॰म॰), द्वि॰ नपुं॰ पुनुः (का॰सं॰); व॰ नपुं॰ पुनुःनि ।

तृ॰ ए॰ <u>ण्नेन</u> (अ॰,ते॰सं॰), <u>ण्ना (अ॰)<sup>११९</sup>। प॰ द्वि॰ पुनोः (अ॰), <u>एनयोः</u> (अ॰,ते॰सं॰)।</u>

### स्त्री • रूप

हिती • ए • पुनुस , हि • पुने ; व • पुनाः । ए • ए • पुनुसाः (ते • सं • ६,१,७,७) । प • हि • पुनुसोः (ते • सं • ७,५,४,२) ।

- विद्रोप पुन की द्विती । विभिक्त के उपयुक्त कतिपय हप प्रथ० के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । १० वा एनत् तदेनछीतं क्षत्राद्वोपायित (ए० वा ७,२२,४) ''यह प्रसन्न हुआ (ब्रह्म) (यजमान को) क्षत्र (क्षत्रियवल) से बचाता है'', तदेनत्सर्थ पराटत्यिनघांसत् (ए० आ० २,४,३) ''इस उत्पन्न हुए (अन्न) ने दूर होकर बचना चाहा'', इसी प्रकार एनीं तस्मादेनी प्रयमी शस्येत स्वर्ग्य (की० वा० २२,१) ''इस लिये प्रथम इन दोनों की स्वर्ग्य के हप मे स्तुति की जाती हैं'; अर्थनी दिधमधु समदनुत (मा० गृ० सू० १,१२,५) ''तव ये दोनों (दम्पती) दही और शहद का भक्षण करते हैं''।
  - (क) उदासयुक्त पुन के रूप— उदात्तयुक्त पुन से बने हुए कुछ रूप भी विदिक भाषा में उपलब्ध होते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, इन में से अधिकतर रूप का सर्वनाम (इदम्) से बने हैं और कितपब रूपों में पाण्डुलिपि की अग्रुद्धि से उदात्त हैं १९१। पुन के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

द्विती॰ ए॰ स्त्री॰ पुनाम् (ऋ॰ ८,६,१९ पाद के आदि मे) ।

पुना—संहितापाठ में मिलने वाले पुना पाठों में से अधिकतर रूप नि सन्देह मृ० पु॰ पुं॰ तथा नपुं॰ के हैं। परन्तु इन में से कुछ पाठों

धुयो (क- इ ४४२)<sup>धर</sup> आहु।

स्थर-वैद्याच्य तथा स्थर निघात— धापारणतया द्वदम् ६ अत है धे भाने वालो अधर्मनाम-विभक्ति पर उदाण रहता ह<sup>थार</sup> जैशा कि उप्पुक्त बदाराणों ने स्पष्ट है। परन्तु इस साधारण नियन के कुछ अध्याद भी मिलते हैं यथा— ऋ में आधुदाण रण बस्ती अस्थ मार्थित तथा सर्था (ऋ॰ ६ ६६ ४)<sup>धरे</sup> उपजन्य होते हैं। देखे आधुदाण रण प्रायेण पाद के आदि में आते हैं।

तिस वप वा वालय में प्रथम बार प्रयोग होता हूँ जह पर उद्याग रहता है परन्तु प्रशीयारि विशिष्ठ में दुरम् स्वयाम का जो वप पर वि क्षित वस्तु को बहता है वह अन्यादेश दिवस (शा॰ प्रान पर्दुरोग) व्हलता है और पूर्णत्वा अनुदाग्व हाता है<sup>थार</sup> प्रथा— कुया हाँ छैं मानन्तु कार्सी देवपुंडोच्याने भूगिने मी (शा॰ १ ७७ ९) 'हम अगि है लिल विस्त प्रणाद हॉब प्रमान पर हम देवस्ता के लिले (अस्त्री) होने से देवस्त्रिय नार्मी मौली जाती हैं 'हे प्री प्रकार अन्यादेश में अस्त्राग्त, भेट्य शैक्सिय अस्त्रा, शुक्ताम प्रति प्रथम शामि अगस्त्र

पुन के निर्श्नारिवित रूप मिलत हैं—

```
प॰ ए॰ अुमुष्ये ; व॰ अुमीप्रम्।
स॰ ए॰ अुमुष्मिन् ; व॰ अुमीर्षु।
नपुं॰ रूप
```

प्रथ० दिती॰ ए० अदः ; व० असू (अ०)। शेष विभक्तियों में इस के रूप पुँ० के समान बनते हैं।

#### खी० रूप

- विशेष-अदस के साथ हस्त्वाचक क प्रत्यय जोड़ने से असुकी ''वह छोटा'' शब्द बनता है (टि॰ ३२४); यथा-प्रथ॰ ए॰ स्नी॰ खुसुकी (वा॰ सं॰ २३,२२.२३)।
- १७१. यद् "जो" के रूप—नपुं० प्रथ० द्विती० ए० में इस सर्वनाम का रूप यद् वनता है, परन्तु नपुं० की शेप विभक्तियों में और पुं० की सभी विभक्तियों में इस के रूप अकारान्त सर्वनाम के सामान्य नियमों के अनुसार (अनु० १६५) वनते हैं। स्त्री० में यद् का या वन जाता है। इस के निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

#### पुं• रूप

ए॰ ; द्वि॰ ; व॰ प्रथ॰ यः , या, यौ , ये। द्विती॰ यम् ; या, यौ , यान्। तृ॰ येर्न,येनी (पपा॰ येर्न, अनु॰ ४६ग), यै (अ॰)येर्भि (ग्रः॰) च॰ यस्मै ; याभ्याम् , येभ्यें।

### चतुर्थोऽप्यायः

है स्प के सम्बन्ध में मतानेद ह यथा— पुना सुक्या (शर १ ११ •) में मिनताई" के पुना को सामण तथा निनेक पाइनाच विद्वार रिती न नपु - का स्प मानने हैं पर दू गट इस मत संसाधार में स्ता है। अपनेवद के पना तथा था प्राप्त है १४ के अदुनार में १२,१,११ के पुना पुदा कि निषद 'पुना+पुता' है और पुना पून पुन का स्प है पर दु किटने (भ प्रा - १ १४ में टिन) के सद्यार यह दिती च - स्त्री - पर पुना है। कहीं कहीं पुना पद इस नहार" के कारों में भी अपुन्त हुआ है।

अंगुद्ध जहारच- नहीं करी वास्तुित को अनुद्धि के कहार भी पुन पर वहार रूप गया है यथा—कह एक अप में युक्त पर उद्याग ह जनकि में सक र र, के कामन मांग में पुनस अनुदास हैंगा। १८० अद्दुर्ध (यह 'क रूप-एक सर्वनाय का प्रयोग इरस्स हम्म को और एकेत करने के किमें विचा जाना ह वधा—मुसी सूर्य (स्व ! १९९९) यह सूर्य '। प्रयक एक पुत को स मुझी 'भी की हम स्वीत एक गईन के पुत्र वह बनता हूं। प्रस्त के एक मुझी की भीर तक पर कर वह सा का प्रस्त की सुन सुनी

#### --

एक ०ष्ट प्रथ- ए-वसी व- सुसी (प्रमुख अनु- ४५ **स**)। दिती ए॰ ममुम् लुमून (अ)। ह- ए∙ अमुर्ना य- अमीमिं। य∙ ए∙ मुमुप्र व∙ श्रमीम्यं (अ•)। प• **प**• अमुफाति व बुमीर्स्य (८०) १

प० ए० असुष्य ; व० अमीर्षाम् । स० ए० असुष्मिन् ; व० अमीर्षु ।

नपुं॰ रूप

प्रथ० द्विती० ए० अद्दः; ब० अुमू (अ०)। शेष विभक्तियों में इस के रूप पुं० के समान बनते हैं।

### बी० रूप

प्रथ० ए० असी , द्वि० असू (अ०, का० सं०), य० असू:।
दिती० ए० असूस , व० असू।
तृ० ए० असुवा<sup>१२७</sup> , व० असूभि:।
व० ए० असुव्ये (वा० सं०)।
प० ए० असुव्योः (अ०, तै० सं०)।
स० ए० असुव्योम् (तै० सं०)।

विशेष—अदस के साथ हस्ववाचक क प्रत्यय जोड़ने से असुकी "वह छोटा" शब्द बनता है (टि॰ ३२४), यथा—प्रथ॰ ए॰ स्त्री॰ असुकी (वा॰ सं॰ २३,२२.२३)।

१७१. यद् "जो" के रूप—नपुं० प्रथ० द्विती० ए० में इस सर्वनाम का रूप
यद् वनता है, परन्तु नपुं० की शेप विभक्तियों में और पुं० की सभी
विभक्तियों में इस के रूप अकारान्त सर्वनाम के सामान्य नियमों के
अनुसार (अनु० १६५) वनते हैं। स्त्री० में यद् का या वन जाता है।
इस के निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

पुं॰ रूप

द्धि० Ų• ; ब ० या, यौ , यः ये। ; प्रथ० द्विती॰ यम् या, यौ, यान् । येनं, येनं (पपा॰ येनं, अनु॰ ४६ग), यैः(अ॰ )येभिः(ऋ॰) রু৹ याभ्यांम् ; बेभ्यंः। यस्मै ; च०

### चतर्थोऽध्यायः



f 948

(का) यद् से बने श"द <u>सत्त</u>र दो में में जीन सा' तमा बसम बहुतों में से जीन सा' क रूप भी सवनामों की भांति बनते हैं थया— प्रथ ए नपु॰ सुतुरन् (ऋ ) युतुमन् (अ ) प्रथ व॰ पु॰ युतुरे (श॰ स ) युत्म (अ॰) स॰ ए॰ स्त्री युत्मस्योग् (अ॰)।

१७२. किस् 'कीन क्या क रूप-अय द्विती ए॰ न्युं॰ में किस् हर इनता है पर 3 नपु॰ की शय विशक्तियों में और प्र की सभी विशक्तियों में

वैश्विक स्वाकरण

इस सर्वनाम का अङ्ग क- वनता है १२०। इस लिये पुं० तथा नपुं० में अकारान्त और स्त्री० में आकारान्त सर्वनाम के सामान्य नियमों के अनुसार (अनु० ९६५), क और का अङ्ग से रूप वनाये जाते हैं।

विशेष - ऋ॰ में किम् के अतिरिक्त कत् रूप भी प्रथ॰ द्विती॰ ए॰ नपुं॰ में प्रयुक्त होता है। कत् का प्रयोग प्रायेण प्रश्नात्मक विशेषण के रूप में किया जाता है। प्रथ॰ ए॰ पुं॰ में एक बार कि॰ (ऋ॰ १०,५२,३) रूप का प्रयोग भी हुआ है १११। और निपेधवाचक निपात मा तथा न के साथ समस्त हो कर भी किः प्रयुक्त होता है, यथा - मार्कि ''कोई नहीं, कुछ नहीं", निकीः ''कोई नहीं, कुछ नहीं"।

निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं-

```
पुं० रूप
                        द्वि'०
         ए०
                                             व०
                         कौ
       फ., किः :
                                            के।
प्रथ०
द्विती०
        कम्
                                           कान (शत० ब्रा०)।
                                           काभीः (ऋ०), कैः।
        केर्न
तृ०
                                            केभ्यः (गो० ब्रा०)।
      कस्मै
ৰ •
٩٠
        कस्मीत
        कस्य
                                            केपाम् (ला॰ श्री॰)।
٧o
        कासीन
                                            केर्पु ।
स०
                        नपुं॰ रूप
```

प्रथ• द्विती॰ ए॰ किस्, कत्; , य॰ का, कार्नि। नपुं॰ की शेष विभक्तियों के रूप पुं॰ के समान बनते हैं।

# स्त्री॰ रूप

प्रथ० ए० का ; व० का: । द्विती० ए० काम् , व० का: । तृ० ए० कयां । प० ए० कस्यां: (अ०, वा० मं०), स• य० कार्सुं।

चतुर्योऽध्याय.

- विद्योप-- (१) ऋ० में किस् क अर्थ में कर्वना प्रयोग भी मिलता है परन्त इस श<sup>-</sup>द का कवल प॰ ए रूप चित्र निपात क साथ प्रयुक्त हुआ ह यथा— कर्यस्यचित् (ऋ० १ २७, ८, १, १२९ ५ ८, २५ १५) विसी वा ° ।
  - (२) भनिश्चित इच्य ना सक्ते करने क लिय किस् सर्वनाम क हम क साम प्रायेण चुन चित् या चु निपात का प्रयोग किया जाता है और प्रश्नवाचक वाक्या में स्थित निपान अयुक्त होता 🛊 यथा-- कायून वार्ट" वरिचत बोर्ट" करुच वोड" क स्वित् 'कीन सा"।
  - (३) किम्से वन हुए शब्द कुतुर दो में से कीन सा" कुतुम 'बहुत व्यक्तियों मंस दौन सा'तथा कर्ति क्तिने "भी प्रत्नवाचक दास्यों में प्रयुक्त होत हैं । इनने निम्नलिखित बदिन रूप उपल घ होते हैं-

प्रथ॰ ए पु॰ कृतुर कृतुम (ऋ) प्रथ॰ ए नपु॰ कृतुरद (भ ) क्रुनुसन् (ऋ ) प्रय॰ व॰ पु॰ क्तुसं (श॰) व ए॰ \$ कृतमार्भ (वा स॰ वा॰ स॰) प्रथ ए॰ स्त्री॰ कृत्सा (ऋ) कृतुमा (ऋ ) दिनी ए॰ स्त्री॰ <u>कतुमास्</u> (ऋ ), य ए॰ स्त्री॰ <u>कतु</u>मस्मा (अ॰) प॰ व॰ स्त्रा॰ वृतुमार्गास् (अ॰) व॰ ए पु॰ कुतुमसं प्रय दिती॰ व पु॰ स्त्री॰ नपु॰ कृति (ऋ॰) :

१७३ स्थ भपना" स्युयम् भपने आप" तुन् शरीर" तथा झारमण् भवना' —

(क) स्व 'अपना" के कुछ स्य सदनाओं नी आंदि और रेख रूप नामों नी भाति बनेते हैं । इस से बने हुए निर्जातखित बैदिक रूप उपलाध होत है-

#### PA OF

স্থ• ए∙ स्व व स्वाः(भः)। दिती•ए• स्वम व॰ स्वान् (अ०)। त्॰ ए स्त्रेन स्त्रेन (पपा स्त्रेन अतु॰ ४६व) व॰ स्त्रेभि स्त्री। च• ए• म्बार्य व स्वेम्प । प • ए • स्वातः।

ष॰ ए॰ स्वस्थं , व॰ स्वानीम् । स॰ ए॰ स्वे, स्वस्मिन् (ऋ॰), व॰ स्वेर्षु ।

नपुं• रूप

प्रथ० द्विती० ए० स्त्रम् ; य० स्या। शेप रूप पुं० के समान वनते हैं।

### स्त्री॰ रूप

प्रथ० ए० स्वा व० स्वाः । द्विती० ए० खाम् स्वाः। वृ॰ ए॰ स्वाभिः। खया चै० ए० स्वायै स्वार्याः । पं० ए० स्वस्योः (ऋ॰)। ष० ए० स्वायांम् स॰ ए॰ स्वार्सु । ৰ•

- (क) स्लुयम् "अपने आप" स्व से बने हुए अव्यय स्लुयम् का प्रयोग सभी पुरुषों तथा वचनों में होता है। इस का मुख्य प्रयोग कर्तृवाचक अर्थ से सम्बद्ध रहता है; यथा प्र॰ पु॰ में स्लुय चित्स मेन्यते वार्श्चित्रेनः (ऋ॰ ४,४,१२) "दाता जन अपने आप समझता है", म॰ पु॰ में स्लुय यंजस्व दिवि देव देवान् (ऋ॰ १०,७,६) "हे देव, प्रुम अपने आप शुलोक में देवताओं का यजन (सत्कार) करो", ज॰ पु॰ में अहमेव स्लुयमिदं वदामि (ऋ॰ १०,९२५,५) "में स्वयं यह कहती हूँ।" शहचात्य विद्वानों के मतानुसार कहीं-कहीं यह शब्द कमें आदि कारकों के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है यथा अयुक्त स्लूयं धुरि (ऋ॰ ५,४६,९) "मैंने अपने आप को धुरे में जोता है" स्वयं ।
- (ग) तुनू ''शरीर''— तुनू ''शरीर'' शब्द भी ''अपना'' अर्थ प्रकट करने के लिये वेद में अनेक बार प्रयुक्त किया जाता है, परन्तु इस का प्रयोग प्रायेण फर्तृवाचक से भिन्न अर्थों के साथ किया जाता है और इस के माथ स्व या अन्य सम्बन्धवाचक शब्द का प्रयोग मिलता है, यथा— कमैं वासक

चतुर्थोऽध्याय.

Action The Park

सर्थ में तुम्बे जुपस्व (ऋ• ३ १,१) 'अपने साप को आनन्दित करों" सूर उपाके तुम्त र् दर्धान (ऋ० ११६१४) स्य क समीप अरने साप को धारण करता हुआ" च॰ के सथ में - स्वय गाउ तुन्व इच्छमानम् (त्र- ४ १८,१०) अपने लिय अपने आप गाय ही इस्स करते हुए को" दिती • तया तु • के अब में — स्वर्धातन्त्री तन्त्रीरण (अ॰ ७,१९) उस ने अपने आप को अपने आप से (शरीर हैं) प्ररित किया 179

(प) सातमन् 'अपना' — ऋ॰ रे दिताय प्रयोगों में और अन्य सहिताओं तया ब्राह्मणप्रयों में अनेक बार जात्मन् शाद अपना" अथवा नरीर" भर्ष में प्रयुक्त होता है बलु दर्बान बारमनि (ऋ॰ १,१११ १) अपने अन्दर बल स्थापित करता हुआ<sup>33</sup> यक्षम सर्वेस्माद्वारमन् वि बुंदामि स (ऋ ३० १६३ ६) मैं शबरोव को तेरे समस्त शरीर हे निकालता हू सारभानुमर्थ गृह्धा (अ० ४ २०५) अपने भाप को मत छुपाओ ।

१७४ सुन्य इतर 'सन्य' सर्वं सब" तथा विद्र्यं सब" ब रूप--(क) भुम्प के रूप शामान्य नियमों के अनुसार बनते हैं। इस क निम्नलिसिस हप उपर थ होत हैं-

प्र• कप ĘΦ Î٠ प्रथ • भाग भम्ये । दिती≎ अन्यम् अस्यान् । ō۰ अस्थर्न अन्येभि , सुन्मे । भुन्यस्भ (अ०) च∗ अयोर्थ (अ)। सुन्यस्मात्(वे स शत-आ-)। 4.0 अन्यस्य ٠, अन्ययोग् । भन्यस्मिन ₹e अयेषु ।

ন্তু• হুদ

प्रय•६० अस्यत् त्∙द्रि• सुमाम्यास्(स∘) ।

वैदिक स्याकरण

व॰ सुन्या ।

```
स्त्री० रूप
                              द्धि•
            ए ०
                                                 य०
                              क्षन्ये
        अन्या ;
                                                 अन्याः ।
   प्रथ०
   द्विती॰ अन्याम्
                                                 अन्याः ।
   तृ॰ अन्यया
                                                 अन्याभिः।
          अन्यस्थे :
   च०
                                                 अन्यासीम् ।
          अन्यस्याः :
   य०
                                        ,
    स॰ अन्यस्याम् .
                                                 अन्यास ।
                                        ,
(क) इतर के निम्नलिखित वैदिक रूप मिलते हैं-
                     पुं॰ तथा नपुं॰ रूप
                                 हि •
            ψo
                                                      町0
    प्रथ0 पुं  इतरः, नपुं  इतरत् , इतरी (का  सं ); पु  इतरे, नपुं
            . इत्तरम् भाः
                                                 प्रथ० द्विती० इत-
                                           राणि (मै॰ सं॰ इत्यादि)।
                                           पुं • इतरान् (तै • सं •)।
    हिती • पुं • इतरम् , नपुं • इतरत् ;
            इतरम् (टि॰१११);
    तृ० इतरेण (का० सं० इत्यादि),
                                           ' इतरे: (शत॰ बा॰)।
    च॰ इतरसी (का॰ सं॰),
                                            इतरेभ्यः (तै० सं०)।
    प॰ इर्तरसात् (शत॰ हा॰)।
                     , इतरयो (का॰ सं॰), इतरियाम् (तै॰सं॰, बा॰)।
    ٩o
    स॰ इतरस्मिन् (शत॰ ब्रा॰), इतरयो (ऐ॰ ब्रा॰
                                इत्यादि); इतरेषु (मै॰ स॰ इत्यादि)।
                          स्त्री॰ स्त्रप
```

# हिती॰ ए॰ इतराम् (ब्रा॰); हिती॰ व॰ इतराः । मृ॰ व॰ इतराभिः (मै॰ सं॰, ब्रा॰)। च॰ व॰ इतराभ्यः (ब्रा॰)। पं॰ प॰ ए॰ इतरस्या (ब्रा॰), प॰ व॰ इतरासाम् (ब्रा॰)।

प्रथ० ए॰ इतरा ; प्रथ० व॰ इतरा।

चतुर्थोऽध्यायः

| १५८ | मासिकप्रकरणम्                              | 102          |
|-----|--------------------------------------------|--------------|
|     |                                            |              |
|     | थय में तुम्ब जुपस्ब (ऋ॰ ३ १,१) 'अपने आप हो | आनन्दित बरो" |

(प) क्षारसम् अपना' — चा॰ व विताय प्रवासी सं और अपने वितिष्ठी तथा माइन्याची सं अनेक बार ज्ञासन् बान्द अपना' अववा वरिंग अप में प्रवुच वात है वा ने व्याचन भारतार्थ (चा॰ ५,91१.)। अपने अन्दर बत स्थावित करता हुआं ववस् सर्वस्माइराम्ड वि वृद्दाति त (चा २०६६ ६) में हमरोच वो होरे समल धरिर में निवायता हुं आस्मानमर्थ गृह्या (अ ४००५) अपने आर में मत हुराओं)।

रैं प्रेप्त क्षान्य कर्या कर्य कर्य कर्य स्था विद्य सर्थ क रूप-(र्ष) क्षान्य के रूप सामान्य नियमों के अनुसार बनते हैं। इस ह निप्तरिक्षित रूप उपलब्ध हात हैं—

> য়ু ক্ব ু

प्रय∗ भाग भुन्दे । दिती • <u>भ</u> यम् भुम्यात् । शु वेभि शुन्यै। ব্∙ अम्धर्न अयोगी (अ)। म् • भु"यस्मै (अ०) शुन्यस्मात्(वै स॰ शत॰शा॰)। q. ۹-सुन्यस्य अभ्यष्मि । स∙ **स**न्यासमृ क्ष येपु ।

मपु॰ रूप

व॰ शुरुया ।

प्रय•६० शुःसत् तु•द्रि• शुःसाम्योम् (अ०)।

Ç.

वैदिक व्याकरण

```
स्त्री० रूप
                              दि•
            To J
                                                  य०
                     :
                              अन्य
        अन्या
                     3
                                                 अन्या ।
   স্থত
                                        :
   द्विती॰ अन्याम् ;
                                                 अम्याः ।
                                                 अन्याभिः ।
   तृ॰ अन्ययो ;
         अन्यस्यै :
   च॰
          अन्यस्याः
                                                 अन्यासीम् ।
   g o
                                                  अन्यार्स ।
           अन्यस्याम् :
    स०
(क) इतर के निम्नलिखित वैदिक रूप मिलते हैं—
                     पुं॰ तथा नपुं॰ रूप
    प्रथ० पुं॰ इतंरः, नपुं॰ इतंरत्, इतंरी (का॰ सं॰); पुं॰ इतंरे, नपुं॰
                                                 प्रथ० द्विती० इत-
             . इतरम् १११
                                           राणि (मै॰ सं॰ इत्यादि)।
    द्विती ॰ पुं॰ इतरम्, नपुं॰ इतरत् ;
                                           पुं॰ इतरान् (तै॰ सं॰)।
            इतरम् (टि॰ १११),
                                           • इतरेः (शत॰ मा॰)।
    तृ० इतिरेण (का० सं० इत्यादि),
                                            इतरेभ्यः (तै॰ सं॰)।
    च॰ इतरसी (का॰ सं॰),
    पं॰ इतरसात् (शत॰ हा॰)।
                      ; इतरयो (का॰ सं॰), इतरेपाम् (तै॰सं॰, बा॰)।
    स॰ इतरस्मन् (शत॰ त्रा॰), इतरयो (ऐ॰ त्रा॰
                                इत्यादि), इतरेषु (मै॰ स॰ इत्यादि)।
                          स्त्री॰ स्त्रप
```

পাত ক

प्रथ० ए० इतेरा ; प्रथ० व० इतेरा । द्विती० ए० इतेराम् (वा०); द्विती० व० इतेराः । मृ० व० इतेराभिः (मै० सं०, वा०)। च० व० इतेराभ्यः (व्रा०)। पं० ए० इतेरस्या (वा०), प० व० इतेरासाम् (वा०)।



```
हिती॰ पुं॰ नपुं॰ विश्वम् ; पुं॰ विश्वा (ऋ॰); विश्वान , नपुं॰ विश्वानि,विश्वां।
                                           ; विश्वेभिः (ऋ॰), विश्वैः।
       विशेन
तृ०
                                                    विश्वेभ्यः।
       विश्वसी, विश्वाय (अ॰ १,५०,१) ;
च०
                                                     विश्वेभ्यः ।
       विश्वंसात् , विश्वांत् (गः० १,१८९,६);
ůο
                                                     विश्वेपाम्।
       विश्वस्य
Ų o
                                                     विशेषु।
       विश्वसिन्, विश्वे (ग्र॰ में दो वार),
• इ
```

#### स्री॰ रूप

द्धि॰ ਹ<sub>ਂ</sub> ए० विश्वे (१६०); विश्वा.। विश्वा . স্থত : विश्वाः। द्विती॰ विश्वांम् . : विश्वाभिः। विश्वया : तृ० : विश्वाभय (तं० सं०,वा० सं० इत्यादि) विश्वस्य . ন ০ , विश्वासाम् । विश्वस्याः: विश्वंस्याम् (तै॰ सं॰ इलादि); विश्वांसु ।

- १७५ वैकल्पिक रूपों वाले सर्वनाम—प्रयत् वर् पुंर तथा चर् पंर पर सर् एर में निम्नलिखित शब्दों के रूप कहीं सर्वनामों के समान और कहीं केवल अकारान्त नामों के समान बनते हैं श्रेष । ऐसे शब्द प्रायेण दिशावाचक हैं और इन के अधिकतर रूप सर्वनामों के समान हैं।
  - (क) उत्तर "उत्तर या उद्यतर" के रूप-प्रथ० व० पुं॰ उत्तरे ; पं॰ ए॰ पुं॰ नपुं॰ उत्तरस्थात् , उत्तरात् ; प॰ व॰ पु॰ नपुं॰ उत्तरियाम् (का॰ .सं॰), स॰ ए॰ पुं॰ नपुं॰ उत्तरस्थाम् ।
  - (ख) अपंर "मन्य या भधर", अर्वर "अधर", उपंर "अधर" के रूप— प्रय० व० पुं० भपरे, गर्वरे, उपंरे, तथा अर्परासः, अर्वरासः, उपरासः, उपरा ।
  - (ग) अ्वम "निम्नतम", उपम "उद्यतम", प्रम "दूरतम" तथा मुध्युम "बिचरा" के रूप---प्रथ० न० पुंठ प्रमे (का० सं०), ব০ ए० स्नी०

पुरमस्त्री स ए- क्षां॰ अवस्त्रीम् उपमस्त्रीम् प्रस्त्रीम्। मध्यमस्योग ।

- (प) परंदूर सम्यं° करूप---प्रय व पु॰ परं, परीस व॰ ए पु॰ पांसी पा ए० पु वर्गमान् सक ए- पु वर्गमान् , परे वक्ष प्र• परेवाम । प० ए० स्त्री॰ परेस्था ।
- (क) पूर्व पहला" क रूप-प्रश- व पु. पूर्वे (अधिकतर) पूर्वोस (क्री क्हीं) च० ए० पु॰ नपु॰ पूर्वस्मी च ए॰ पु॰ नपु पूर्वस्मार, ष• द० पु॰ नपु॰ पूर्वेदाम् स॰ ए॰ पु॰ नपु॰ पूर्वेक्षिन् (हा स•) पूर्वें (ऋ•)। य॰ द॰ स्त्री॰ पूर्वोसाम् स॰ए स्त्री पूर्वस्याम् ।

#### टिस्पणियां

निरक १ १- तद् बानि बत्वारि धद्यातानि नामान्याते बोपमी

निपाताच्य तालीमानि प्रवस्ति । % मः ९९ ९<del>∨ ना</del>माख्यातमुपसर्थे निपातश्चन्वायाहु पद-जातानि

**वा॰** प्रा॰ ४ ४३ ४४—तञ्चतर्था ॥ नामास्यातोपसर्वनिपाता ॥

भ• भ• १ - बतुवाँ पद्भातानां नामारयातापमयनिपातानां सन्ध्यपदी

गणी शातिज्ञम् ॥ महामा • १ १ १---चेत्वारि वन्त्रातानि । नामारयातोपसर्वेनिशताथ ।

सान्दा n

कीटरीय अथवास्त्र २ १० १६ १७—वणसंघात पदम् ॥ तस्बद्धविधे नामाख्यानोपसमनिपातास्य n

 निवक्त ९ १—तत्रैनकामारयातयो व्हाच प्रतिद्यान्ति । भावप्रधानमारयातम् । स्त्वप्रधानानि नामानि ।

#### वैदिक व्याकरण

ण्ड॰ प्रा॰ १२, १८-१९—तन्नाम येनाभिद्धाति सस्यम् ॥ तटाल्यातं येन भावं मधातु ॥

श्र॰ श्र॰ १२,२५ तथा वा॰ श्रा॰ ८,४६—

क्रियानाचन्नमारयातमुपनर्गो विशेषकृत्।

सत्त्वाभिधायकं नाम निपातः पादपूरणः ॥

बृटदेवता • २, १२१ — भावप्रधानमाख्यातम् …।

कौटलीय अर्थशास्त्र २,१०,१८-१९—तत्र नाम सत्त्वाभिधायि॥ अविशिष्टलितमाल्यातं क्रियावाचि॥

ग्रञ्जा १२ २०—
 प्रान्या परा निर्दुरनु व्युपाय न परि प्रति न्यत्यिय स्द्वापि ।
 उपसर्गा विंगतिरर्थवाचकाः महेतराभ्याम् ॥
 पा० १,४,५८-५९—प्रादयः ॥ उपमर्गाः क्रियायोगे ॥
 कौटलीय अर्थशास्त्र २,१०,२०-२१— क्रियाविशेपकाः प्राद्य उपसर्गाः ॥
 अव्ययाद्याद्यो निपाताः ॥

- ४. पा॰ १,४,१४--सुप्तिचन्तं पदम् ॥
- ५. पा० १,४,५७---५८;१,१,३७,२,४,८२;१,१,६२ ॥
- ६. पा० १.२,४५---४६॥
- v. Skt. Gr., p. 107; Ved. Gr. Stu, p. 48; Gr. Lg Ved., pp. 191 ff.; Skt. Lg., p 219.
- ८. पा॰ १,१,४२-४३---िश सर्वनामस्थानम् ॥ मुडनपुंसकस्य ॥
- ९. पा॰ १.४.१७-स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ॥
- १०. पा० १,४,१८-यचि भम् ॥ १,४,१७ (टि० ९)।
- ११. पा॰ ४,१,५-७-- ऋत्रेभ्यो टीप्॥ उगितस्य ॥ वनो र च ॥
- १२. पा० ३,२,५८-७६;६,१,६७--वेरप्रक्तस्य ॥
- 93. Ved. Gr., p. 179; Ved. Gr. Stu., p. 50.
- 9v. JAOS, vol X, p. 454; M. W. D, s. v., SPW., s. v. Alt Gr. III, p. 229.

चतुर्थोऽध्याय.

- १५ सायण इव प्रातिपदिक ना टकारान्त सानत हुए निम्नटिस्ति स्पुरिंग् देता है— स गनी । सर्तेरिट ।' मैन्डानल (Ved Gr Stu P 56 Ved Gr p 240) इस प्रातिपदिक नो हकारान्य मानता ६ । दे• Skt Gr, p 145 WZR s v वै॰ प॰ खे ।
- 14 JAOS, vol X. p 454 Weber, Ind Stu, vol XIII. p 110 Alt Gr III p 229 सुरुष काइ के निये दे ता 10 10 है। पर द का पान का 15 है। पर वाप का 15 दिन से साम प्रवाद का विकास सुरुष का दे सुरुष की निर्दे दिवलाने हैं पर है के ना का साम के ना पुरुष में ना पान में सुरुष पान का मान्य में सुरुष में मान्य में सुरुष पान का मान्य में मान्य में सुरुष पान का मान्य में मान्य में मान्य में मान्य में मान्य मान्य में मान्य में मान्य मान्य में मान्य में मान्य मान्य में मान्य मान्य में मान्य मान्य
- १७ पा॰ ३० ५६ में कत्नु-धन् के साथ किन् प्रत्ययं का विधान वर्षे मुस्तिन को सिद्धि दिलशाह वर्षे है और ८२ ६२ कं डारा पनान में और शलानि विभक्ति से पून मुस्तिन के ज्वा ग् (इत्व) दिया गया है!
- १६ पा॰ ७१ ७९ युजेरममामे ॥ दि० १७ में निर्दिष्ट सुन्नों हारा निर्दे भयम और हरण वा विधान विचा माना है।
  १६ सि॰ ची॰ में महोजिनीक्षित से हरूनसुरक्षित्र तथा हरूनसुरक्षिति प्रकाण में कर्त्र करण वराय हैं और इस विध्य में नामेग्र त मा में
  - प्रकार में कर्ष कर पराय है और इस दिख्य में नारीग हा है। में स्वार :— स्वय दीक्षित्रोत्रेश । ग्युत्तकावित स्वे यदय क्व हित वैयदावें ! यद्या वेद में क्वय का प्रवीप रहीं वे स्वी रहिंगोवर होता है। दे वा स्वय प्रवाप रहीं के वा स्वय प्रवाप रहीं के वा स्वय प्रवाप रहीं है। दे वा स्वय प्रवाप रहीं है। दे वा स्वय प्रवाप रहीं है। दे वा स्वय प्रवाप रहीं है। ये स्वयं स्य
- करता है। २९ SPW # v JAOS vol X p 463 Ved Gr #
  - 183 Vol X p 463 Ved Gr
- ६२ ते स ४ १ ≤ १ तया वा॰ स० २७ १ ४ में <u>प्</u>रवस्<u>य</u> पाठ मिल्ती **दै**।

- २३. पा० ३,२,०२ धव+√यज् के साथ ण्विन् प्रत्यय का विधान करता है और ८,२,६० अव्या हप का निपातन करता है। दे० Ind. Stu. XIII, 96; JAOS. X, 463; ZDMG. xxvii, 709. पा० ८, २,६० पर काशिका तथा सि० कौ० के अनुसार सम्बुद्धि में धवया हप बनता है, परन्तु वैदिकप्रयोग की इस मत से संगति नहीं है, क्योंकि सम्योधन के विना भी प्रथ० ए० में यह रूप मिलता है। मैक्डानल प्रमृति विद्वान प्रथ० ए० में अव+याज् + च के ज् का लोप मानते हैं; Ved Gr., pp. 61, 183, Ved Gr. Stu., p. 54. कितपय पारचात्य विद्वान अव-या प्रातिपदिक से इस रूप का समाधान करते हैं, Alt Gr. III, p 325; Skt Gr, p 152, अ० २,३५,१ पर द्विटने की टि०। वै० प० को० में आचार्य विद्वववन्धु ने अनेक मतों का विवेचन करके अव-याज् तथा अव्याजंस प्रातिपदिकों के आधार पर अव्याः के हपों का समाधान सुझाया है।
  - २४. SPW; s v. ने रुघर्न (इयुनाः) पाठ सुझाया है। HOS. VIII, p 501.
  - २५ SPW. s. v; WZR; s. v.
  - २ . WZR; s. v.
  - २७. JAOS., X, 470.
  - ९८. पा० ७, १, ८८ भस्य टेर्लोपः ॥ पथ् को स्वतन्त्र प्रातिपदिक मानने पर द्विती० व० में उदात्त का स्थानपरिवर्तन अर्थात् प्रथः की विभक्ति पर उदात्त का व्याख्यान कठिन है। इसी लिये पारचात्य विद्वान् इस रूप में उदात्तियम का अपवाद मानते हैं। दे० JAOS, X, p 470; Ved. Gr. p. 196 f. n. 10; व० प० को० में प्रथः, पा० ६,१,१७१ (टि० ३१४)।
  - २९. पुद में उदात्त का स्थान साधारण नियम का अपवाद है।
  - ३॰ पद्र "दृष्टि या चक्षु" से वने पुर्ह्भः (ऋ॰ ४,२,१२) के प्रभाव से पद् का रूप भी तृ॰ व॰ में पुर्ह्भिः (ऋ॰) वन जाता है।
  - कित्तपय पाइचाल विद्वान १९०६, ५३,६ इत्यादि कुळ स्थलों में हृदि की हृदि प्रातिपदिक का द्विती • ए० का रूप मानत हैं। दे • JAOS., X, p.

- सायण इस प्रातिपदिक का टकासा व मानते हुए निप्रतिस्थित स्पृती दता है-- स गनी । सर्नेशिट ।° मैनदानल (Ved Gr Sm. P 56 Ved Gr p 240) इस प्रातिपदिक को हकारान्ड भानता है। दे• Skt Gr p 145 WZR s v वै• प• क्रे•।
- JAOS, vol X, p 454 Weber, Ind Stu, vol XIII 15 р 110 Alt Gr III р 229 सार्षश्च द क ल्ये दे अ १० १०६ १० ८४८ वाच्या १६६१ गावता २४, १ १४। सायण तया उवट आदि विद्वान सुरवां चा द से सार्थ की लिडि दिसलाते हैं परन्तु तै॰ बा॰ तथा पं बा ने प्रकालीन बार्सप में सुरमा राइ नहीं मिलता है। उत्तरकालीन बाब्यय में यह राइ अने बार आया है। ९७ पा∙३२५६ में <del>बातु।</del>यत् केसाय डिन् प्रत्यय का विद्यान डरें
  - भूरियज की सिद्धि दिललाई गई है और ८ २ ६२ क डारा परान्त में और शखादि विमक्ति से पून ऋतिवन् के ज्वा ग् (इत्त) किया गया है।
- ९४ पा॰ ७१ ७९ -- युजेरसमामे श टि॰ १७ में निर्मिष्ट सूत्रों द्वारा किर प्रत्येय और कृत्व का विपान किया गया है। १६ सि • की में महोजिनीक्षित ने इल्ल्त्युँकिश सवा इल्ल्स्त्नपुसर्वत्यः प्रकरण में अर्थ क रप चराय है और इस विषय में शागेश र ध में ब्दता है- अस पुँक्षितापि । नपुसक्रमति सूत्रे बहुव सर्व हति
- कैयटात् । परन्तु वेद में ऋच् का श्वीग स्त्रा में ही हर्ष्टिगोवर होता है। दे॰ वा॰ स॰ ४ १० इत्याद त॰ म॰ सं॰ स॰। २० पा॰ ६१ ६३-- गरवमृति विशक्तियों से पूर्व अर्सव् को असर् आ<sup>9</sup>रा करता है ।
- RY SPW S v JAOS vol X m 463 Ved Gr P
  - 183 १२ ते स॰ ४१८१ तया ना॰ स २७१४ में प्रयरक्षें पाठ मिलता है।
    - वैदिक स्थाकरण

- २३. पा० ३,२,७२ ध्रव+्र्यज् के साथ ण्विन् प्रत्यय का विधान करता है और ८,२,६७ अव्याः रूप का निपातन करता है। दे० Ind. Stu. XIII, 96; JAOS. X, 463; ZDMG. xxvn, 709. पा० ८, २,६० पर काशिका तथा सि० कै० के अनुसार सम्बुद्धि में ध्रवयाः रूप धनता है, परन्तु वैदिकप्रयोग की इस मत से संगति नहीं है, क्योंकि सम्बोधन के विना भी प्रथ० ए० में यह रूप मिलता है। मैक्डानल प्रमृति विद्वान् प्रथ० ए० में ध्रव-्याज् + स्प के ज् का लोप मानते हैं; Ved Gr, pp. 61, 183; Ved Gr. Stu., p. 54. कित्पय पारचात्य विद्वान् अव-या प्रातिपदिक से इस रूप का समाधान करते हैं; Alt Gr. III, p 325; Skt Gr, p. 152, अ० २,३५,१ पर द्विटने की टि०। वै० प० को० में आचार्य विश्ववन्धु ने अनेक मतों का विवेचन करके अव-याज् तथा अव्याजस्य प्रातिपदिकों के आधार पर अव्याः के रूपों का समाधान सुझाया है।
- २४. SPW, s v. ने रुघर्च (इयुनाः) पाठ सुसाया है। HOS. VIII, p 501.
- २५. SPW s. v, WZR, s. v.
- २६ WZR; s v.
- २७. JAOS., X, 470.
- १८. पा॰ ७, १, ८८ भस्य टेलोंपः ॥ पथ् को स्वतन्त्र प्रातिपदिक मानने पर दिती॰ व॰ में उदात्त का स्थानपरिवर्तन अर्थात् प्रथः की विभक्ति पर उदात्त का व्याख्यान कठिन है। इसी लिये पाश्चात्य विद्वान् इस रूप में उदात्तिगयम का अपवाद मानते हैं। दे॰ JAOS, X, p 470; Ved. Gr, p. 196 f. n. 10, वै॰ प॰ को॰ में प्रथः, पा॰ ६,१,१७१ (टि॰ ३१४)।
- २९. पुद में उदात्त का स्थान साधारण नियम का अपवाद है।
- १० पश् "दृष्टि या चक्षु" से वने पुद्भि (ऋ० ४,२,१२) के प्रभाव से पद् का रूप भी तृ० व० में पुद्भि (ऋ०) वन जाता है।
- कितिपय पाइचाल्य विद्वान १४० ६,५३,६ इत्यादि कुछ स्थलों में हृदि की हृदि प्रातिपदिक का द्विती० ए० का रूप मानते हैं। दे० JAOS., X, p.

13 Ind Stu XIII pp 108-110 JAOS, X p 47! Gr

111

Le Ved p 54 ३२क **व** के स् दिवार क लिये दे∘ अनु॰ ७२ (ग)।

SPW, s v JAOS X 478-80 (NIF) WZR I V 11 प्रासमैन तथा हैन्सेन दन को स॰ ए॰ दा कर सानत है।

रिव्यक्तियाँ

lv Ved Gr p 218 Ved Gr Stu p 53 Gr Lg Ved pp 81 147 MW D s v, Skt Gr | 145 Brugmann Grundriss II p 453 मैक्डानर तथा मीनियर विलियम्म प्रशति विद्वान दन को च॰ ए का रूप मानत हैं।

पा ८२,६४ (मो नो धाता) के अनुसार मक्तरत्त धाद्व के प को नकार आदेण हो जाता ह और काशिका ने इस क व्याख्यान में मशान् भवान् तथा प्रदान् (प्र-†-√दम्) उदाहरण प्रस्तुत दिए हैं।

१५ सि॰ की॰ में मद्दीबिदीक्षित न गुप्रक्षक पु॰ के रूप चलाय है। द नैपथयरितम् ६ ६६ धमगुप् (महाभारत) काई वैदिक उदाहरण नहीं मिला है ।

भद्यति ौक्षित मे सि कौ॰ इलन्तनपुसरितप्रवरणम् में स्वप् 'अस्छे 26 जल बाला" के इप चलाये हैं। परम्त नो वैदिक तगहरण नहीं मिला है।

रेण पा॰६४११ ऋ०मा १९३।

ls प्रासमैन (WZR, s v ) ने स्म तथा उस को समरा स्मातथा इसी से बने हुए रूप माना है और इसी प्रकार इस की भी इसा का रूप माना आ सकता है। JAOS X p 485

पारचाल विद्वान स्वर् को सुबंद मान कर उसी प्रकार लिखते हैं । तै स में सुर्वर मिळा है [दे अनु॰ ६ (छ)] । भारतीय वैयाकरण स्वर् हो अध्यय मानते हैं। दे- पा- १ १,३०।

- ४०, पा० ८,२,७६—बेंद्रपभाया दीर्न डक ॥
- ४१. पा० ८,३,१६--रोः सुपि॥
- भर. पहलार ने गा॰ ८,७२,९७ "सूर आ देदे" में "सूरें। आ । दुदे।" पदपाठ विया है। परन्तु पाञ्चान्य विद्वान इस में सूरेः पाठ मानते हैं। WZR., s. v.; JAOS., X, p 488; Ved. Gr. p. 241, f. n.
- ४३. पा॰ ७,१,८४—दिव औत्॥
- ४४. पा॰ ६,१,९३१—दिव उन् ॥
- ४५. Ved. Gr, p. 247; Ved Gr. Stu, p.85 f. n. 1; Gr. Lg. Ved, pp. 41, 65, 211 ( धुत्या दिव् अशक्ताश माने गये हैं)। Ved. Gr. Stu, p. 84 में मंक्डानल का मत है कि धु, जो मूलत दिव था, धो का अशक्ताश है। Ved. Gr. p. 247 में मंक्डानल ने इस प्रातिपदिक के रूप ओकारान्त श्रातिपदिकों के कम में वर्णित क्ये हैं। परन्तु Ved. Gr Stu, pp. 84-85 में उसने धु को प्रातिपदिक मान कर उकारान्त प्रातिपदिकों के कम में इस प्रातिपदिक के स्पों का वर्णन किया है। मोनियर विलियम्म (M. W. D., s. v.) धो को धु का गुण रूप मानता हैं। मैक्डानल ने Ved. Gr Stu, p. 94 में धो के रूप पृथक् दिखलाये हैं। हिटने ने Skt Gr. p. 131 में धो प्रातिपदिक के नीचे इन के रूप चलाये ई। दे॰ Kuiper, N.V N., pp. 38-39.
- YE WZR . S. V.; JAOS., X, p. 432; SPW., s v.
- ४७ हैं हैं मेन (JAOS., X, p. 432) का मत है कि ऋ० के ४६ प्रयोगों में थीं का उचारण एक अच् वाला हे, परन्तु २६ प्रयोगों में इस का उचारण दो अची वाला अर्थात दिखीं होना चाहिए। ऋ० के चार प्रयोगों में सम्बो० थीं एकाच् माना जाता है, परन्तु ऋ० ६,५१,५ का सम्बो० थीं दो अर्चो वाला माना जाता है अर्थात् इस का उचारण दिशी माना जाता है, दे० JAOS., X, p. 432; Ved.Gr, p.

247 f n. 11 WZR s v

225

- ४८ वर्षी नपु॰ का रूप माना जाता है और यह प्रयोध केवल एक बार (ऋ॰ ४.५६.५) विल्ला है।
  - ्र प्राप्तमेन (WZR s v ) के अनुवार १२ प्रयोगों में साम का कचारण दिवास करना चाहिए, पर तु हैन्सैन क अनुवार (JAOS X p 432) ल्यास द सा व प्रयागी में एस अवसरण करना जनित
- है। तमामा ७० प्रशामों से शासू का एकान् उचारण इस है। ५० सून्तमा सूर्ति को का प्रशेष केलक अरू में मा अरू के एट्ट मानों से मिलता है। अरू ५८६५ में लागे वाले सून्या उच्चारण को अर्थों का अभाग किल्म माना जनता है के WZR, उप
- भा का १ था ६ तै । स्व १३,११६ तथा बार सः १३,११६ प्रमात थीरूसीकें दा थी प । एर का रूप माना जाता है। रेर WZR. s v JAOS, X, p 433 Ved, Gr p 247 व्हत्य दिवान था का पर प मानव हैं रेर HOS, XVIII p 50 f. n. । या स्व १३ पर महाचर व्हारा है— प्रमात परवरों है से सम्बद्ध स्व । रेर्
- ५१ पा• ७ ९६--- वक्तवस्त्रतवनां धन्दति ॥
- ५३ पा॰ ८३६७--अवसा देतवा प्रशेनाथ ॥
- भूर पा॰ १२५६ ८०६२।
- YM. WZR. s v JAOS X p 494 Ved. Gr p 220
  Ved. Gr Stn. p 56 Gr Lg Ved. pp 121 149
- ५६ पा॰ ६४ १४—अवसन्तस्य वाधातो ॥
- ५० हैन्सन (JAOS X | 560) के अनुसर २० से ऑपक ऐसे हर निरुदे हैं। मासनन (WZR, s v ) केनत देव-वर्षण को स्टैक्टर करता है। (Ved, Gr p 228। वेरों के माध्यसर ऐने हने की हिमा पु- या स्त्री- विशेष्य कर विशेषण मान कर कहीं कहीं समाधान करते हैं। २० सावण (जा० १०१६ १०६१ १) महांबर (बा॰ स० १८५४ १५ ५)

- 4c. JAOS., X, p. 547; Alt. Gr. III, p 249, Ved Gr., p. 225, f. n. 7.
- ५९. JAOS., X, p. 559; Ved. Gr., p. 226 f. n. 5; Skt. Gr., pp. 155-156. पा॰ ७,९,९४ 'ऋदुशनस्पुरुदमोऽनेहसां च' के द्वारा सम्बुद्धिवर्जित स् (अर्थात् प्रय॰ ए॰) से पूर्व इन को अनद् आदेश किया गया है । कतिपय विद्वान् अनुद्दा को प्रथ॰ व॰ का रूप मानते है। दे॰ Alt Gr, III, p 287
- \$\text{JAOS., X, p. 559, Skt. Gr, p. 155, दे० द्वितीयाध्याय की टि॰
   \$\text{14 पा० 0,9, ६३ (टि॰ ५२) के द्वारा नुम् का आगम करता है |
- ६१. JAOS, X, pp 549ff; Ved. Gr. pp. 229-33; Ved. Gr. Stu. p. 59. प्राममन अधिकतर रूपों मे प्रातिपदिक के स का लोप नहीं स्वीकार करता है अपितु इन्हें अकारान्त प्रातिपदिकों के रूप मानता है।
- ६२. पा॰ ३,२,७१ मन्त्रे द्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशो ण्विन ॥
   इस पर वार्तिक—ह्वेतवहादीना डस्पदस्येति वक्तव्यम् ॥
   JAOS., X, p 493, Ved Gr., p 219, Gr. Lg Ved, p 207.
- §3. JAOS., X, p. 546; Ved Mtr., p. 130, Ved Gr., p. 224; Alt. Gr. III, p. 281.
- §8 JAOS., X, pp. 550ff., Ved Gr., pp 229-33, Alt Gr. III, pp 282 ff
- भि WZR., s. v, Alt Gr. III p 283, Gr. Lg. Ved, p 195. पा० ७,२,१०१ 'जराया जरमन्यतरस्याम्' सूत्र के द्वारा अजादि विभक्ति से पूर्व जरा को वैकल्पिक जुरस आदेश करता है।
- §§. JAOS., X, pp 493; Alt. Gr III, p 322
- fo. JAOS., X, pp. 361, 492-94, 546, Ved. Gr., p 219,

Ved Gr Stu p 58 Gr Lg Ved p 207 Alt Gr III pp 248 ff

14 Skt Gr pp 145 149 MWD s v

240

- ६९ पा॰ ६ ९ ६३ पर वार्तिकः परादिषु मोग्युतनुनामुपसस्यानम् के अनुमार शहप्रभृति विभक्तियों ने पूर्व सास के स्थान पर सांस वन जाता है।
- सि॰ की॰ में पा॰ ६१ , पर महोजिडीक्षित आसन को आस्य का आदेश मानता है और कांगरावृत्ति आयन हो मासन का आदश स्वीदार करता है। प्रास्त्यन ने आस आसन तथा आस्य दीन प्रातिगदिक मान है। अनेक पारचान्य विद्वान आसन् को आस् के स्पी का परक मानते हैं। द॰ Ved Gr p 219 JAOS X, PP 492 523 Skt Gr p 150 Alt. Gr III pp 316ff
- भी किन्य व्याहरणों में सम्भवत अवन की अवित से दौष का दौषर भौरग्र रिखलामा गण इ यथा— दे॰ स्राधि॰ तथा सि॰ की क कतिपय सस्वरण सि॰ थी॰ के अवश्वटत्त्वरमङ्गालयसस्वरण में दोष पाठ है। मध्यकीमुदी (निर्णयमायरमस्वरण) में भी दाप पाठ है।
- JAOS, X p 493 Ved Gr p 219 Skt, Gr pp 149 160 Gr Lg Ved pp 205 227 Alt Gr III, pp 317ff पा॰ ६९६३ के बहाआध्य के ब्याप्याल में क्यट ने दीपन को दाम का आदेगः माना ह— 'अं हि दोन्सक्त्य दोश्लादेस री देश्य पश्ची-।
- परे दी पा+ ३ ° ६३-६४-- छन्दनि सह ॥ वटच्च ॥
- पर द्वे॰ पा॰ ∉ ३ ५६ सट साड स छ
- wy. Ved. Gr # 238 Ved Gr Stu p 57 cf JAOS, Y p. 498
- of Alt. Gr III p 253- Nach obsser Darstellung ist das Paradigma sub- sub- ber Macdonell 239 falsch.

- vo. Ved. Gr., p. 239, Ved. Gr. Stu , p. 57.
- ७८. पा० ८,३,३४-- नही धः॥
- ७९. पारचात्य विद्वानों के मतानुसार ये दोनों रूप नर्षु के हैं। दे WZR., s v., JAOS., X, p. 500, Ved. Gr., p 240; Alt. Gr III, p. 251. परन्तु नायण के मनानुसार ये दोनों रूप स्त्री के हैं।
- <०. पा• ७,१,७०- डिगदचां गर्वनामस्थानेऽधातोः॥
- ८१. पा॰ ६,४,१०-- मान्तमहृतः संयोगस्य ॥
- ८२. पा॰ ७,१,७८— नाभ्यस्ताच्छतुः॥
- पा॰ ६,१,६— जिस्त्यादयः पर् ॥ तु॰ जिस जाग्र दरिद्रा शास् दीधीक् वैत्रीक् चकास्तथा । अभ्यस्तगंज्ञा विज्ञेया धातवी मुनिभाषिताः ॥
- ८४. पा॰ ८,३,१— मनुवसी र सम्बुद्धी छन्दिन । ऋ॰ में -चस अन्त वाले सम्बुद्धिरुप १६ वार और -चन् अन्त वाले केन्नल ६ बार मिलते हैं । अ॰ में -चन् अन्त वाले सम्बुद्धिरुपों के ८ प्रयोग उपलब्ध होते हैं । ऋ॰ में -मस् अन्त वाले सम्बुद्धिरुप के ६ प्रयोग मिलते हैं, परन्तु -मन् अन्त वाले सम्बुद्धिरुप का कोई उदाहरण नहीं है ।
- ५५. पाश्चात्य विद्वान् इन्हें —हन्, मिन तथा —िवन् प्रत्ययों से यने हुए प्रातिपदिक मानते हैं। पाणिन इनि (५,२,१९५-१९६), विनि (५,२,१९१-९९२) तथा निमनि (५,२,१९४) तिहत प्रत्यय और णिनि (३,२,७८-८६) कृत्यत्यय द्वारा —इनन्त प्रातिपदिक बनाता ई। WZR., s v., JAOS., X, p. 456, Ved Gr., p 181, f n 7.
- <६ पा० ६,४,५३-- सौ च॥
- ८७. पा० ८,२,७-- नत्तोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥
- ८८. पा० ८,२,८- न हिसम्बुड्यो ॥
- ८९. पा० ५, ३, ५७ के अनुसार ईयसुन् प्रत्यय जोड़ा जाता है, पा० ६, ४,१६० के अनुसार ज्य के पदचात आने नाले ईयस के ई का आ (अर्थात आयस्) हो जाता है, और सायणभाष्य के अनुसार नव्यंस्

C 90 105

34

34

इंग्वाद क्लनार्थक प्राप्तिपहिनों में ईबाइ कई का लोग हो जाता है। परन्तु अनेन पारचा प बिद्यान करने हैं कि प्राप्तु क साथ - जीत हरप्रस्थ गोंड कर ये प्रातिपहिन बनाने जाते हैं और - प्यांत स पून प्राप्ता ई भी पाट देत हैं। Ved Gr p 233 Ved Gr Stu, p 65 Skt Gr pp 17273 Alt Gr III, pp 294ff

Ved Gr p 233 Ved Gr Stu p 65 द्विटने ने (Skt Gr p 172) सम्बा० प् पु- से सेर्चन् एम बनाया है और उसर बागान सम्बन्ध में मुद्दे स्व बनता है। बर्ग्यु बैरिक आया में इन दो स्वें के अतिहिंग कोड जन्य जवाहरण उपनम्म नहीं हुआ है।

९९ पा॰ ४२ ७२--- बसुक्षेतुष्यस्वनदुहां द ॥ दे॰ अतु॰ ७४॥

९९ पा॰ ६४ १३१- वसी सम्प्रसारमय्॥ पा॰ ६,१ १०८॥

१ पक बार विद्वासी । ३ १ १२० ३) प्रयोग भिलता है।

पा॰ ६ ४ १३१ क ब्याग्यान से वाचे सि की॰ में सेदिवह से की हुए मेदूच सेदूचा स्थादि रूपों में इबायब के अभाव का समाधान करते हुए अग्रेनिवासिन बरते हुँ— अन्तरहोशीक्षाया अग्रसारणिक्ये ने अग्रेनिवासिन करते हुँ— अन्तरहोशीक्षाया । देन पर सावस्त्रीरार्थीका इस त्या कर करते स्थादिन हुए में स्थादिन करते हैं।

पा॰ ७,९,६७६८ के अनुभार बहु (वस्) प्रत्यं परे रहते इक्षागम होता है।

पा ६,४ ८— सवनावस्थाने चामण्डदी ।।

९६ पा ६४ ११४--- अह्मोपाऽन ॥

पा०६४१३७-- व सयागाद्वमन्तात्॥
 पा०६४१३६-- विभाषा क्रियो ॥

९८ पा ६ ६ १३६-- विभाषा विद्यो ॥ ९६ पा ७ १३९-- मुत्रां मुक्तुक्यूर्वभवर्षान्त्वेयाहाक्यायाजाल ॥

१ • पा॰ ६१००— बस्ड हि बहुछम् ॥

1-1 JAOS X, n 535 Ved Gr, p 203 Ved Gr Stu

p 67 f m 4

वैदिक स्मान्तरण

- १०२. पा०६,४, १२-१३ इन्हन्यूपार्यम्णां शी ॥ सौ च ॥ वेकल्पिक उपधा-दीर्घ के लिये दे० टि० १०३ । पा० ७,१,८५ ।टि० १६६) में ऋभुक्षिन् प्रातिपदिक के प्रथ० ए० रूप ऋभुक्षाः का समाधान है । कितपय पाइचात्य विद्वान् ऋभुक्षा तथा ऋभुक्षन को भिन्न प्रातिपदिक मानते हैं । दे० WZR, s. v.; Ved. Gr., p. 250, पा० ६,४,९ के व्याख्यान में काशि० ने ऋभुक्षाणम् रूप का उदाहरण दिया है, परन्तु यह प्रयोग सन्दिग्ध है । इसका कोई वैदिक प्रयोग नहीं मिला है ।
  - ९०३ वैकल्पिक उपधारीर्घत्व के लिये पाणिनि ने निम्नलिखित सूत्र बनाया है— ६,४,९—वा पपूर्वस्य निगमे ॥
  - १०४. JAOS., X, p 522; Ved. Gr. p 203, Ved. Gr. Stu., p. 68 मैक्डानल के मतानुसार ऋजिंदवन् तथा <u>मात</u>रिश्वंन् के -इवन् की व्युत्पत्ति √श्च्र "फूलना" से, विस्वंन् की व्युत्पत्ति √म् "होना" से, और परिजमन् की व्युत्पत्ति √गम् "जाना" से मानी जा सकती है।
- १०५. पा० ६,४,१३३- श्वयुवमघोनामतद्धिते ॥ दे० पा० ६,१,१०८:६,१,३७।
- ९०६ पा० ७,३,५४ हो हन्ते जिंगनेषु । पाइचात्य विद्वानो के मतानुसार इन रूपों में हकार अपना मूल रूप घकार धारण करता है ।
- WZR., s v., JAOS, X, p. 523, Ved. Gr, p. 204, Alt Gr. III, pp 112-113, Gr Lg Ved, pp. 184, 202.
- १०८. पा० ७, १, ७५— अस्थिदधिनैक्य्यक्ष्णामनहुदात्त (काशि०: 'एतेषा नपुंसकाना तृतीयादिष्वजादिषु विभक्तिषु...) ॥ ६, १,६३— पह्नोमाम्- हिन्नशसन्यूषन्दोपन्यकम्छकन्तुदन्नासम्छस्प्रमृतिषु ॥ पाणिनि द्वारा निर्धारित विभक्तियों से अन्य विभक्तियों में भी इन प्रातिपदिकों के वदिक प्रयोग मिलते हैं, यथा— प्रथ० द्विती० व० अक्षाणि, सुक्थानि, अस्थानि, पृ० व० अक्षाभि, अस्थानि, उ० व० अस्थम्यं. (वा० वं); प्रथ० द्विती० द्वि० द्वोपणी (अ०)। तु० पा० ७,१,७६— छन्दस्यपि दश्यते ॥
- 909. JAOS., X, p. 523, Ved. Gr., p. 204, Skt. Gr., p. 160;

| źas | <u>टिप्पणियां</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [110-16                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | WZR s v Ait Gr III, pp 310 ff दे॰ पा<br>(दि॰ १०४)। पाणिन केश्व कथस् आतिपदिश मानकर<br>७०) तथा कपद वा व्याप्यान परता ह वधा— ५<br>कपमोजन (कपि॰ गुण्डोणी)। तकित रूप कथस्य तथा<br>स्तत हैं। उपस्य वा स॰ य॰ कर्य सु (ऋ॰) यिशत है।<br>कर्ज कपि कपिंग उपस्य होते हैं।                                                                      | कषर् (८२<br>४ १३१—<br>क्यस्य दोनी     |
| 990 | JAOS X p 530 Ved Gr p 204 Ved<br>p 68                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ge Stu                                |
| 111 | पा• ८ २ <b>६९-</b> — राऽमुपि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| 11" | आहोमि हत्यादि रुगें की सिद्धि के लिये पाणि ४९६<br>सूत्र द्वारा मुखा क बना क' साचिनियमों के अनुमार क<br>स+क को बनाना है।                                                                                                                                                                                                            | ंड 'क्षइन्''<br>हाड समा               |
| 112 | दे॰ टि॰ ९०२। आरमन् ग्रन्द वा आदि का को पे कर<br>मिदि के लिये लेकिए— पा॰ ६ ४ १४१— सन्त्रव्याङ्गण्य<br>पर वातिक— आलोअन्यमापि छन्दिस लोगो इन्यते ॥                                                                                                                                                                                    | लिम ॥ इस                              |
| 114 | इस रूप में नपु॰ द्वि॰ निशक्ति ह (पा॰ सी ) का प्रयोग<br>द॰ JAOS X, pp. 433 528 Ved Gr. p. 204                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| 114 | पा॰ ६ ४ ९९८ सम्बा बहुलम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| 111 | पा• ६ ४ १९७— अवयान्त्रसावनम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| 114 | पाणिनि (३ १ ५९) किन् प्रत्यय द्वारा ऐमे रूप बनाता है ।<br>सवत मुबन्तमात्र उपपद किम् प्रन्ययो भवति ।                                                                                                                                                                                                                                | काशि                                  |
| 114 | पा • ६३ ६२ ५५ विभाग्देवशोच्य इत वयको व प्रत्य<br>सिमा । निर्दालस्वरणे ॥ खहस्य क्षित्र ॥ क्षित्रम् वा तिरि<br>इतान धी समाणि विशास्त्री से तुव नहीं स्वाता है । या<br>विभाग्नाण्य समासा का पुरुष्ठ विचक्त है परात्र प्रात्येक हरे<br>ति (४६ से)+अन्य सानता ह और हमी क्षार क्रिय सम्य मा<br>- क्षित्रमा है वन सें भी सीम पण्यानता ह । | अपर्वनाम<br>के अनुसार<br>स्में विष्य+ |

बैदिक व्याकरण

- 198. पाणिनि ६,४,२४ 'अनिदिता हल उपधायाः क्छिति" सूत्र द्वारा सर्वत्र गत्यर्थक श्रव्य अन्त वाले अङ्ग की उपधा के न् अर्थात् श्रव्य के व् का लोप कर देता है और अन्य सूत्र (टि०८०) द्वारा सर्वनामस्थान से पूर्व अङ्ग की उपधा में न् का आगम करता है। प्रथ० ए० पुं० में "किन्प्रत्ययस्य कु" (८,२,२६) सृत्र द्वारा पदान्त के न् को इ में परिणत कर देता है।
- १२०. जैसा कि ऊपर टि० १९९ में स्वष्ट किया गया है, पाणिनि के अनुसार सभी विभक्तियों मे पूर्व उपधा के न का लीप होता हे, परन्तु सर्वनाम-स्थान में अन्य सूत्र द्वारा पुनः न का आगम कर दिया जाता है। अतएव वास्तव में अर्सवनामस्थान से पूर्व उपयालीप सार्थक होता है।
- १२१ पाणिनि ६,४,१३८ "अच " के अनुसार, असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों (Weakest cases) से पूर्व -अञ्च् अन्त वाले उन सब प्रातिपदिकों के अङ्ग के -अच् के आ का लोप होता है जिन की उपधा के अकार का लोप हुआ है (टि॰ ११९)। और अङ्ग के आ का लोप करने पर, पाणिनि ६,३,१३८ "ची" सूत्र द्वारा पूर्वपद के आ, इ, उ को दीर्घ करता है।
- १२२. पा. ६,४,१३९--उद ईत्॥
- १२३ पा० ७,१,८९— "पुंगोऽसुड्" सूत्र से पुंस् के अन्तिम स् के स्थान पर अस् आदेश होकर पुमस् अङ्ग बनता है; पा० ६ ४,१० (टि० ८९) के द्वारा उपधा के अकार का दीर्घ; और पा० ७,१,७० (टि० ८०) के द्वारा नुम् आगम किया जाता है। प्रथ० ए० की विभक्ति के लोप के लिये देखिये अनु० ७०।
- १२४. संयोगान्त के स् के लोप के लिये दें० अनु० ७०।
- १२५. वा पा ३,४५— "अनसो वाहाँ सकारो डकारम्" में यह स्पष्ट किया है कि भनस् - वाह् में स्काट् हो जाता है। दे० वै० प० को०।
- १२५. (क) पा० ७,१,९८—चतुरनडुहोरामुदात्तः ॥ मम्युद्धि में पाणिनि अम् का आगम करता है—७,१,९९— अम् सम्युद्धौ ॥ पा० ७,१,८२— सावनडुहः ॥

WZR s v Alt Gr III, pp 310 ff दे पा॰ र 1 रि (टि॰)॰८)। पाणिति वेश्व कथार् श्रावित्रिक मानगर कपर (८१ ५०) तथा कथन् का ध्यारवान करता ह यथा— ५ ४ १३१— कप्योत्तरल् (श्रावि॰ कुटार्गा)। वरित एए कप्य तथा क्रमस्य दोनें नता है। कपीर का पान च कपी सु (१०) मिस्ता है। कपीर के हर कर्ण कपीर्थ क्रमां कपीर्थ है।

11. JAOS X p 530 Ved Gr p 204 Ved Gr Stu p BB

१९९ पा॰ ८२६९--- रोधमुणि।

९१० महासि हत्यादि हमें ही सिद्धि के निय पाणित ८६६८ शहरें ९त्र द्वारा नृवाद बनाका सांचिनियमों के अनुवार क का उत्तरा भ+व का भी बनाता है।

११३ दे- दि- १०२ । भुगसन् इब्द के सादि बा का सोप करके त्यह की मिदि क लिय देखिए— पा॰ ६ ४ १४१— सन्त्रव्याक्वाहरात्मन ॥ इस पर बाविक— आगोऽ श्वादि एन्दिस लोगो र यदे ॥

पर बाविक- आगोड श्रमापि छन्दित लोगो स्पारी हैं।

11 प्रस्त स्पर्मे मणु॰ द्वि विभित्त [(पा॰ सी<sup>4</sup>) का प्रयोग मिलता है।

दे JAOS X.pp 433 528 Ved Gr p 206, f m 9

११५ । १०६४ १२८-- स्थ्या बहुत्स्॥

११६ पा०६४ १२७-- अवगरत्रमावनम् ॥

१९० पा॰ ६ १ ६३ ६५— विश्विश्वोद्ध टर व्यक्ती व प्रत्य । सम् सिम ॥ तिरविस्तर्गवोदे ॥ व्यक्त्य विश्व म विर्म्ह का विर्म्ह का विर्म्ह का विर्म्ह का विर्म्ह का विर्म्ह का क्ष्मिर १ १ वर्ष का विश्व का विष्य के क्ष्मिर विश्व का विष्य का विषय का विषय

- 99९ पाणिनि ६,४,२४ 'अनिदितां हल उपधायाः क्टिति" सृत्र द्वारा सर्वत्र गत्यर्थक श्रवन्त् अन्त वाले अङ्ग की उपधा के न् अर्थात् श्रवन्त् के ल् का लोप कर देता है और अन्य सूत्र (टि० ८०) द्वारा सर्वनामस्थान से पूर्व अङ्ग की उपधा में न् का आगम करता है। प्रथ० ए० पुं० में "किन्प्रत्ययस्य कु-" (८,२,२६) मृत्र द्वारा पदान्त के न् को ह् में परिणत कर देता है।
- १२०. जैसा कि ऊपर टि० ११९ में स्पष्ट किया गया है, पाणिनि के अनुसार सभी विभक्तियों मे पूर्व उपधा के न का लीप होता है, परन्तु सर्वनाम-स्थान में अन्य सूत्र द्वारा पुनः न का आगम कर दिया जाता है। अतएव वास्तव में असर्वनामस्थान से पूर्व उपधालीप सार्थक होता है।
- १२१. पाणिनि ६,४,१३८ "अच." के अनुसार, अर्मवनामस्थान की अजादि विभक्तियों (Weakest cases) से पूर्व -अञ्च अन्त वाले उन सब प्रातिपदिकों के अङ्ग के -अच्च के अ का लोप होता है जिन की उपधा के अकार का लोप हुआ है (टि॰ ११९)। और अङ्ग के अ का लोप करने पर, पाणिनि ६,३,१३८ "चौ" सूत्र द्वारा पूर्वपद के अ, इ, उ को दीर्घ करता है।
  - १२२. पा ६,४,१३९ उद ईत्॥
- १२३ पा० ७,१,८९—"पुंमोऽसुड्" सूत्र से पुंस् के अन्तिम स् के स्थान पर अस् आदेश होकर पुमस् अह बनता है; पा० ६ ४,१० (टि० ८१) के द्वारा उपधा के अकार का दीर्घ, और पा० ७,१,७० (टि० ८०) के द्वारा नुम् आगम किया जाता है। प्रथ० ए० की विभक्ति के लोप के लिये देखिये अनु० ७०।
- १२४. संयोगान्त के स्कं लोप के लिये दे० अनु० ७०।
- १२५ वा शा ३,४५— "अनसो वाहाँ सकारो डकारम्" में यह स्पष्ट किया है कि अनस् + वाह् में स् का ड् हो जाता है। दे० वे० प० को०।
- १२५. (क) पा॰ ७,१,९८—चतुरनडुहोरामुदात्त ॥ यम्बुद्धि में पाणिनि अम् का आगम करता है—७,१,९९— अम् सम्बुद्धौ ॥ पा॰ ७,१,८२— स।वनडुहः ॥

| 3 0 5 | टिप्पणियो [ ११६ ४६                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126   | JAOS X pp 498-99 Ved Gr p 238 Ved Gr                                                                                                                                              |
| 120   | Stu pp 75-76 Skt Gr p 151<br>देक्शान्त को पुतक (Ved Gr Stu p 76) में शुरुद्धन्त के<br>स्थान पर सुरथ-स्थल से शुरुद्धन्ति चाठ एव गया ह। ए॰ व॰ का<br>रूप श्राप्य द। दे॰ Skt Gr p 152 |
| 386   | पा• ५ ४ १२४ — धर्मान्तिन् केत्ररात् ॥ उदाहरण— क्रन्याणधर्मा<br>प्रियथमा (नाशि•)।                                                                                                  |
| 125   | पा• ५ ४ १२३निखमसिन् प्रजामेघयो ।                                                                                                                                                  |
| 13-   | पा • ४,९ ५ ६— क्र'ने स्यो बं प् ॥ उभितब ॥ वार्तिक—अधतक्षीपसायानम् ॥                                                                                                               |
| 131   | तु • पा •   १, ८ • ८१ —आच्छीनचोतुम् 🛭 शान्यमानिसम् ॥                                                                                                                              |
| 332   | पा• ४.९ ७वनो र च ॥                                                                                                                                                                |

१३३ पा०४ १ ११—मन ॥ १३४ पा०४ १ ७७—युनस्ति ॥

**११५.** पा॰ ७ ९ २४—अलोडम् ॥

३६ पा॰ ७ ९, ९९—नपुसनाय ॥ ९३७ पा॰ ७ १ ३९ (द॰ टि ९९) क अतुनार औं नो बा आदेश होता ह।

१३८ पा = १ ५०—आजसेरसुक्॥

111 पा॰ ६१ १०१ — सलारजनी न प्रसि॥ पाबाख विद्वानी के मतादुषर सीभिनियम (अबु ५६) तथा दुरणासक भाषाविकान से गई प्रतीत होता है कि इन विश्वनि के अन्य में मुलन नृष, भारता या छ Goth —ans Gk —ons!

१४० पा ७ १ १२ १३ — टाडसिक्सामिनातस्या ॥ देश ॥

१४१ पा ७ १,९१०--अतां मिस ऐस ॥ बहुल छन्दसि ॥

१४२ ०१० ७, १ ५४---हरवनधापी नुद् ॥ १४३ पा ६ १ ६६-- एण्डस्वात् सम्बुद्धे ॥

१४४ पा ७ रे १०२—सुपिचा।

१४५ पा•६४३—शक्ति॥

१४६ पा ७,३१३१४—बहुतचन शल्येत् ॥ भोसि च ॥

#### वैदिक ब्याकरण

- १४७. अकारान्त पुं० शन्दों से आकारान्त स्ती० शन्द बनाने के लिये पाणिनि ने टाए (४, १,४— अजारातण्डाप्), ढाए (४, १, १३— डायुभान्या-गन्यतरम्याम्), तथा चाप् (४, १, ७४-७५—यटधाप्॥ आवट्याच) प्रत्यों का विधान क्या है, और अनेक सूत्रों में इन प्रत्ययों के लिये सानान्यसंज्ञा आप् का व्यवशार किया है। दे० ४, १, १, ७, १, ५४; ६, १, ६८, इत्यादि। अतएव यहां पर ऐसे प्रातिपदिकों के लिये हमने आदन्त विशेषण वा प्रयोग निया है।
- १४८. पा॰ ६, १, ६८--- ह्ल्इयाच्भ्यो दीर्घान्यतिस्यप्टकं ह्ल् ॥
- १४९, पा० ७, १, १८—और आय. ॥
- १५०. पा० ७, ३, १०५—आहि चापः॥
- १५१. पा॰ ७, ३, १०६-सम्बद्धी च ॥
- १५२ पा० ७,३,३१३ याडाप ॥ पाथात्य विद्वानों का मत है कि ईकारान्त प्रातिपदिकों की रूप-रचना के प्रभाव से आकारान्त प्रातिपदिकों के इन रूपों में या का आगम विद्या गया है। दे० Ved. Gr. p. 264 n 9, Ved. Gr. Stu, p. 77 n. 5.
- १५३, पा० ७,३,११६-- हेराम् नवासीभ्यः ॥
- १५४ पा० ७,३,१०७ अम्बार्थनबोर्हस्वः ॥ कतिपय पारचात्य विद्वानों का मत है कि अम्न पर सर्वन मान्शब्द का पर्यायवाचक नहीं है और सम्भव है कि मूलत यह नैमर्गिक ध्विन को प्रकट करने वाला निपात रहा होगा। दे० JAOS., X, p 360, Ved Gr. p. 265, Alt. Gr. III, pp 121 ff, Gr Lg. Ved., p. 219; शत० ब्रा॰ ६,६,२, ५ (अम्बेति वै योपाया आमन्त्रणम्) के अनुसार, स्त्री को पुकारने के लिय अम्ब शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- 199 पा० २,३,६२ पर वार्तिक—पष्ट्यर्थे चतुर्थी वक्तव्या (काशि०)॥ दे० Skt Gr., p 134, Ved. Gr. Stu, p 78.
- १५६. ग्र. १,६,५ इत्यादि पर सायण पा० ७,१,३९ (टि० ९९) के अनुसार गुहाँ में विमक्ति का छा आदेश मानता है। दे Bollensen, Z,D

| 305   | टिप्पनियां [१२६४६                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦ ६   | JAOS X pp 498-99 Ved Gr p 238 Ved Gr                                                                                                                                                                                          |
| 974   | Stu pp 75-76 Skt Gr p 151<br>सैक्ष्णानक मा पुरावक (Ved Gr Stu p 76) में शुनुहुद्भवें के<br>स्थान पर शुरम-स्थलन से खुनुहुद्भित्त पाठ एव धमा ह। तु॰ व॰ सा<br>हम क्षामण ह। दे॰ Skt Gr p 152                                      |
| 996   | पा• ५ ४ १२४ — धमान्निच् केवनात् ॥ उदाहरण— इञ्चाणधर्मा<br>त्रियसमा (वानि•)।                                                                                                                                                    |
| 929   | पा• ५ ४ १२»—निलमिन् प्रजासध्या ।                                                                                                                                                                                              |
| 93+   | पा॰ ४,९ ५ ६ऋ"नन्या काप् ॥ स्वितख ॥ वार्तिकअधतबोपम्यानम्॥                                                                                                                                                                      |
| 111   | तु॰ पा॰ ७ ९, ८० ८१आच्डीनदोतुम् ॥ शाप्यनोर्निसम् ॥                                                                                                                                                                             |
| 349   | पा• ४,९ ७—वनो र च ॥                                                                                                                                                                                                           |
| 111   | पा॰ ४ १ ११—सन् ॥                                                                                                                                                                                                              |
| 358   | पा• ४ ९ ७७—यूनस्ति ॥                                                                                                                                                                                                          |
| 134   | पा॰ ७ ९ १४—अतोऽम् ॥                                                                                                                                                                                                           |
| 3.6   | पा• <b>७ १९—ल्पुंस</b> काब ॥                                                                                                                                                                                                  |
| 450   | पा॰ ७ १ १९ (द॰ टि॰ ९९) के अनुसार औ को का आरेश होता है।                                                                                                                                                                        |
| 114   | पा॰ ७ ९ ५आबसेरसुर्॥                                                                                                                                                                                                           |
| 115   | या • ६ १ ९ ० ६ — तस्मान्ध्यो न पुष्ति ॥ पाधास्त्र बिद्रानों के मतानुकार<br>सप्पिनिन्य (अपनु • ५३) तथा तुल्लास्त्रक भाषाविज्ञान से यह प्रतीन<br>होता है कि इस विभक्ति के अन्त में मूलन नम् अतता या द्व<br>Goth =mss Gir =ons । |
| 140   | षा ४,९ १२ १३टा=सिटसामिनात्स्या ॥ देव ॥                                                                                                                                                                                        |
| 111   | पा॰ ७ ९,९ १० — अता भिस ऐस ॥ बहु ई छुळि ॥                                                                                                                                                                                      |
| 225   | र्व• <b>४,९ ५४-—ह</b> रवनदापो मुट्र ॥                                                                                                                                                                                         |
| 3 * 5 | पा • ६ १ ६६ - एन्डरबार् सम्बद्ध ॥                                                                                                                                                                                             |
| 388   | पांक १९०२—मुनिय॥                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | पं•६४३—नामि॥                                                                                                                                                                                                                  |
| 1*5   | पा॰ ७, १ ९०३ १०४ ~- बहुबचन झत्पेत् ॥ कोसि व ॥                                                                                                                                                                                 |

वैदिक व्याकरण

- १४७. अकारान्त पुं० शब्दों से आकारान्त स्वी० शब्द बनाने के लिये पाणिनि ने राष् (४, १,४— अजायतप्टाष्), दाष् (४, १, १३— हानुभाभ्या-मन्यतरस्याम्). नथा चाष (४, १,७४-७५—यद्धाप्॥ आवट्याम्) प्रस्यों का विभान । व्या है, और अनेक सूत्रों में इन प्रस्यों के लिये गानान्यगंता आष् का व्यवहार किया है। दे० ४,१,१;७,१,५४; ६,१,६८; हत्यादि। अन्यव यहां पर ऐसे प्रातिपदिकों के लिये हमने शायन्त विदेशण का प्रयोग किया है।
- १४८. पा॰ ६, १, ६८—हल्ड्याच्म्यो दीर्पाल्यतिस्यप्टकं हल् ॥
- १४९. पा॰ ७, १, १८--ऑह आप. ॥
- १५०. पा० ७, ३, १०५--आंछ नाप.॥
- १५१. पा॰ ७, ३, १०६—सम्युद्धी च ॥
- १५० पा० ७,३,११३ याजाप ॥ पाथात्य विद्वानों का मत है कि ईकारान्त प्रातिपदिकों की रूप-रचना के प्रभाव मे आकारान्त प्रातिपदिकों के इन रुपों में या का आगम किया गया है। दे० Ved. Gr, p. 264 n. 9, Ved Gr. Stu, p. 77 n. 5.
- १५३. पा० ७,३,५१६ हेराम् नदासीभ्यः॥
- १५४. पा॰ ७,३,१०० अम्बार्थनद्योहंस्तः ॥ कतिपय पाइनात्य विद्वानों का मत है कि अम्ब पद सर्वत्र मातृशब्द का पर्यायवाचक नहीं है और सम्भव है कि मूलन. यह नैमर्गिक ध्वनि को प्रकट करने वाला निपात रहा होगा। दे॰ JAOS., X, p. 360, Ved Gr. p. 265; Alt. Gr. III, pp 121 ff, Gr Lg Ved, p. 219; शत॰ बा॰ ६,६,२,५ (अम्बेति वै योपाया आमन्त्रणम्) के अनुसार, स्त्री को पुकारने के लिय क्षम्ब शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- ९५५. पा० २,३,६२ पर वार्तिक—पष्ट्यर्थे चतुर्थी वक्तव्या (काशि०) ॥ दे०
  Skt Gr., p 134; Ved. Gr. Stu, p. 78.
- १५६. ऋ॰ १,६,५ इत्यादि पर सायण पा॰ ७,१,३९ (टि॰ ९९) के अनुसार गुर्हा में विभक्ति का छा आदेश मानता है। दे॰ Bollensen, ZD

## चतुर्थोऽध्यायः

| \$06 | रिष्पवियो [ १४७ ६५                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | MG, XXII pp 606 618                                                                                                                                                                                                                    |
| 140  | JAOS X p 360 Alt Gr III p 120                                                                                                                                                                                                          |
| 146  | सायण ने कुमानीय की कुर्या छाद का य बन्धानत हुए औक<br>समाधान प्रस्तुत किए हैं। ऋ० १ ६६ ८ पर सायण कहता है—<br>'जन्यादा इसार प्रच्येश्वचने (१) अहुत छन्दिलं हिंत बहुन्यहण्यार,<br>सवनारमा हो 'और ऋ० १ १९६ १० पर बहता है— रिवर्मती बहुन्य' |
|      | इति बहुन्वचनात् कन्याशाः इस्तात् सत्रसारणम् ॥' ऋ १ १५२ ४ वर<br>सायण का वचन है— आग्नि कन्याशः इस्य वा छा इव सत्रसारणम् ।'<br>दे JAOS X p 364, Ved Gr p 267 WZR s v                                                                      |
| 11   | M W D s v (कुनी ना घ० घ०) Alt Gr III p 1 <sup>13</sup><br>Gr Lg Ved p 202 n                                                                                                                                                            |
| 11+  | प्रपुक्त दिये जीन बार्ड आकारान्त स्वासों क स्पाँ को नायुक नहीं माना<br>जा एकता जैता कि "मैन हस्वादि के साना है। JAOS X pp<br>445 में एम्पानत वह सत्वाचित है कि नयुक के स्वान पर पुरुष<br>प्रयुक्त सिये जय है। देक Vod Gr. p 251 f n 14 |
| 151  | पारपात्य विद्वानों ना शत है कि आवश्व स्त्री॰ रूपों के प्रभाव से धार्तु ।<br>आकारान्त स्त्री॰ शांतिपादकों की प्रथ॰ ए॰ विभक्ति का शोर ही जात।                                                                                            |

हादे Ved Gr p 249 Ved Gr Stu p, 79

१६२ पा॰ ६, ४, १४०-- आतो घातो ॥

१६३ ऐसे धातुज आकाशात शातिपदिकों की मिद्धि के खिये पाणिन ने यह सूत (३ २ ६७) बनाया है-जनसनसनकमगमो निद्र ॥

15 WZR s v 3 JAOS X p 444 Ved Gr p 251 58

मत क विपरीत दे॰ सावणभाष्य SPW s v 154 JAOS, X p 444 Ved Gr p 251 Alt Gr III P 128 दे-बनु-४ ऋ-प्रा-२५९ तथातै प्रा १०१३

> (दितीयाध्याय की टि॰ ८क)। Ind Stu XIII, p 104 वैदिक स्थाकरण

- १६६. पा॰ ७,१,८५-८८— पश्चिमथ्यृभुक्षामात् ॥ इतोऽन्सर्वनामस्थाने ॥ धो न्यः ॥ भस्य टेर्लीपः ॥ अन्तिम न् के लोप के लिये दे॰ टि॰ ८७ ॥
- १६७. दे॰ WZR, s. v., Ved. Gr., p. 249, Ved. Gr. Stn, p. 79; Gr Lg. Ved, p. 195, Skt Gr, p 128, Alt Gr. III, p 285. मैक्डानल प्रमृति कतिपय विद्वान प्रथ० ए० के हप उश्चनों को स्त्री॰ के सदश मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस रूप का मूल स्त्री॰ उश्चनां शब्द या —अन् अन्त वाला उश्चनन् रहा होगा; दे॰ Alt. Gr III, p 285 लैन्मैन इसे आकारान्त प्रातिपदिक नहीं मानता है और उश्चनंस प्रातिपदिक के आधार पर वर्ण-लोप द्वारा इन रूपों का समाधान करता है, JAOS. X. pp 441, 551, 559
- १६८. पा० ६,३,४६- आन्महतः समानाधिकरणजातीययो ॥
- १६९. पा० १,४,७--- शेषो ध्यसस्ति॥
- १७०. पा॰ ६,१,१०२- प्रथमयो पूर्वसवर्णः॥
- १७१. पा० ७,१,२३ स्त्रमोर्नेपुंसकात् ॥
- १७२. पा० ७,१,७२ नपुँसकस्य झलच ॥ मैक्डानल प्रभृति पाश्चात्य विद्वान् न् आगम वाले पूर्ण रूपों को गीण (secondary) और ईकारान्त तथा जकारान्त व० रूपों को सामान्य (normal) मानते हैं। इन का मत है कि नकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों के प्रभाव से ऐसे (न् आगम वाले) रूप वनने लगे।
- ९ । ১২ক. SPW., s. v , JAOS , X, p. 371; Ved Gr , p. 279; Ved Gr Stu, p. 85, Gr Lg. Ved , p. 216 হল । সাত ই, ১, ১, ২ ৭— "সজা বা বাং!"।
- १७३. पा० ७,३,१२०- आडो नाऽस्त्रियाम् ॥ पाश्चात्य विद्वान् इसमें भी नकारान्त प्रातिपदिकों के रूपो का प्रभाव मानते हैं।
- ९०४ पा० ७,९,३९ (टि०९९) पर वार्तिक— आडयाजयारामुपसंख्यानम् ॥ काश्चि० तथा सि० कौ० दोनों इस वार्तिक के आधार पर बाहवों को बाहुनां के स्थान पर तृ० ए० का रूप मानते हैं। वास्तव में बाहवां द्विती० द्वि० का रूप हं, दे० ऋ० ७,६२,५। तृ० ए० आ के स्थान पर ना आदेश

| 14. | टिप्पिन्यों [ १७५ ८१                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | हे समाव र लिये टि॰ १७६ में लिनिन वार्तिक समावन है। ह<br>Av b <sup>2</sup> ट्यभ्दे मैक्डान <sup>7</sup> (Ved Gr p 297 fn 9) बुद्दा<br>को बुद्दवं का रूप मानता है।                                                                                                                                |
| 944 | JAOS X, p 381 Ved Gr p 281 Skt. Gr p 117 Alt. Gr III p 147 के सन् २,८,६ में बान सन हे प्रतिना हे स्थान पर श्रवी पार्ड मिल्ला है। क्लावराज्य सहस्त में नार्थि                                                                                                                                    |
|     | सार के अनक पु॰ बयांग निज्जे हैं। यह में पु॰ ख्रामि अर्थाधार<br>के रूप भी उपलाय हात हैं।                                                                                                                                                                                                         |
| 904 | पा॰ ७ १ ७३ इडांडाच दिसकी स पाइचाय दिहानों डा मद है हैं<br>कडारान्त प्रातिपरिकों के क्यों के प्रभाव स नृ का आगम दिना<br>जाने लगा।                                                                                                                                                                |
| 900 | पा॰ ७ ३ १०९ १११— वर्तस च ॥ देकिंति ॥                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 146 | पा॰ ६ ९ ९९० — वसिवमोइब <del>ब</del>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 145 | पा॰ ७ ३ १०९ पर बार्तिक— अवारिषु इन्दक्ति वर बदन प्रार् <sup>की</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
|     | बङ्युरधाया हस्त इति ।                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 744 | इसके प्रतियोक्ति क सम्बन्ध में सत्तभ है। सामनेत प्रवृति दिन्ति<br>इसे प्रमुद्ध का वर्ष एर स्थाम नते हैं देश WZR sv MWD<br>sv JAOS Xm 409 बन्य विद्यात् स्व प्युन्य का स्थ<br>मानत हैं देश Ski Gr m 121 Ved Gr p 296 n I<br>बार्निक (देश भूष) यह बारिक तथा सि श्री देश देश का स्थ<br>सामते हैं m |
| 161 | पा • ६,१ १ • ६-— वा छन्दिम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 963 | Ind Siu XIII p 101 Skt Gr p 117 Alt Gr III,                                                                                                                                                                                                                                                     |

॥ 151 सह प्रमृति अन्य विद्वान् विद्वान् की बुद्धन् का पै० ए नियान रूप सानने हैं है• SPW s v JAOS X, II 468 Ved Gr p 185, f m 7 Gr Lg Ved p 222

१८१ पा॰ ७,३ १९९-- अव हे ॥ १८४ या ७३११७--- हरुद्रयाम्॥

वैदिक भ्याक्रण

- १८५. पा० ७,३,९०८— हस्वस्य गुणः ॥
- १८६. पा० ७,१,९४ पर काशि० में कारिका— सम्योधने त्यानसित्रहणे नान्तं तथा नान्तमधाप्यदन्तम् । साध्यन्दिनिविधि गुणे न्यान्ते नर्युसकं व्याध्यदां वरिष्ठः ॥ पा० ७,९,७३ पर महामाध्य में 'हे श्रपो !'' और पा० ६,९,६९ पर महामाप्य में 'हे श्रप् !'' श्रयोग मिनना हं ।
- १८७. Ved. Gr, p 279, Ved. Gr Stu, p 84, JAOS., X, p 375; Alt. Gr. III, pp 139, 144, Skt. Gr., p. 122. प्रा॰ में वि. का प्रयोग ट: बार और वे का प्रयोग पाच बार मिलता है। इन में से केवल दो प्रयोगों (६,३,५,९,७२,५) में सायण वे. को प्रथ॰ ए॰ का रूप मानता है, ३ ५४,६ तथा १०,३३,२ में वह इसे प० ए॰ का रूप मानता है और १,९७३,१ में वह इसे आख्यात समझता है।
- १८८ JAOS., X, pp. 371, 400, Ved Gr., p 279, Ved. Gr Stu., p. 84, Alt. Gr. III, p 137. प्राममन (W Z R., s v.) जीने तथा जनी दो प्रातिपदिकों की कल्पना करता है, और इसी प्रकार भूमि तथा भूमी को पृथक् मानता है। ऋ० ९,६९,९० (भूम्या देद) में प्रासमन प्रमृति विद्वान प्रथ० ए० हप भूमी स्वीकार करते हैं, परन्तु प्या० में भूमि: + का दिखलाया गया है। दे० अनु० ५९ (क)। सायण जन्थुं: को प्रथ० ए० का हप मानता है।
- १८९. वा॰ ६,१,११२-स्यत्यात्परस्य ॥ पा॰ ७,३,११८-औत् ॥
- १९० पा॰ १,४,८-९-पति ममाम एव ॥ पण्ठीयुक्तरछन्दसि वा ॥
- १९१. पा॰ ७,१,९२-९३—सख्युरसम्बुद्धौ ॥ अनट् सौ॥
- १९२ पा॰ ५,४,५१—राजाहस्सत्तिभ्यष्टच् ॥
- 9९३. पा० १,४,३--यू रूयाख्यौ नदी ॥
- १९४. पा० १,४,४—नेयलुवट्स्थानावस्त्री ॥
- १९५ पा॰ ने पुं॰ में स्त्री॰ यनाने के लिये जिन प्रत्ययों का विधान किया है (अनु॰ १३७) उन में से तीन प्रत्यय डीप्, डीष् तथा डीन् है। इन तीनों के लिये पा॰ सामान्य संज्ञा डी का प्रयोग करता है। दे० पा॰ ४,१,९,६,९,६८ इत्यादि।

| 444 | टिप्पणियां [ १९६ २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154 | पा॰ ६,१ १०७— अपि पूर्व ॥ नाशिका इत एवं में 'वा घन्यी"<br>(टि॰ १८१) सूत्र वी अञ्चलि वरके शसीम्, शस्यस् ग्रीरीम् गीयम्<br>इत्यादि स्प सिद्ध करती है।                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 150 | पा• ७३ ११२ — आण् नशा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 154 | पा॰ ७,१ २९ (टि॰ ९९) पर वाशिका के अनुतार सर्मी में<br>विभक्ति (कि) को इंडार आदेश हुआ है पर हु सि॰ की॰ का मत है<br>कि इसम विभक्ति-नेप हैं। दे॰ अनु॰ ४५वा(॰)।                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 155 | पा ६ ४ ७९.८० — दिश्या बाऽसदासो ॥ पाइचारम विद्वानो इत्र सत<br>है कि इत्ती का द स्पृत द्वयम् (सम्भवत सूत्री अनियत्री) पा द<br>WZR s v MWD s v Skt Gr p 135                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ₹•• | Ved Gr Stu p 88 Skt Ig p 252 तथा Skt Gr p 134 में दूरीजांब एन के हैं पर उराज रहना स्टर्स्सन्यों शाधारा नियम के विरुद्ध है। मैक्नानल ने हो अन्ना अन्य पुन्तक (Ved Gr, p 274) में दूरीजांब एन नियम के विश्वास पर उदाता रहना है और वहीं नियम के अनुकूप है दे अAOS X pp 398 99 Gr Ig Ved 217 Alt Gr III pp 165 178 चा म स अन्य है तीन अन्याद जिन्त हैं— मुदीगांव धुताबाद देवुयुनीवाद। दे पा है, 1944                        |
| 4=1 | पा• १ ४ ६— किति हस्वस्व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 704 | संबंदान ने (Ved Gr Stu p 87) पर तु॰ द्वि॰ धीम्यास् भीर<br>प॰ म॰ द्वि॰ धियो स्प निव है। परता ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध<br>नहीं है दे JAOS X p 392 Ved Gr pp 270ff                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₹=₹ | JAOS V p 367 Ved Gr, p 273 Ved Gr Su<br>p 87 WZR s v परन्तु स ६ v ५ पर सायवसाय व अनुसार<br>राष्ट्री पर गाय्दित् हे बना इ। इमी बकार स १-६४, हे आया में<br>सायण मार्यकी पर को सामीबद्ध मारितरिक्ष कीर त्र ० ८ १ र १<br>१ -१, ५ ४ मार्थ्य से सोर्थरी सोर्थयां से सोर्थरीयान इत्यारि हों<br>में सोर्थर मारितरिक्ष मानता है। मान्यस्य ने भी सोसी तथा<br>सोर्थरी हो होने के निय सम्बंदी और हेण हमों के निय सम्बंदि सारितरिक्ष |
|     | 30m man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

वैदिक व्याकरण

माना है। मोनियर विलियम्स नमी को नपुं॰, राष्ट्री को स्त्री॰, सिरी को सन्दिग्धलिङ्ग और सोभिर (या सोभिरी) को अनिश्चित प्रातिपदिक मानता है; MWD., s v

- २०४. पा० ६,४,८२- एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ॥
- २०५. पा॰ ६,४,८६ छन्दस्युभयथा ॥ लौकिक संस्कृत में केवल यण आदेश होता है — पा॰ ६,४,८५ न भूसुधियो ॥
- २०६. पा॰ ६,४,८२ पर वार्तिक (सि॰ की॰)— गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण् नेष्यते ॥
- २०० मैक्डानल ने ऋ० १,१४१,८ के दृष्टि पद को काल्पनिक दृक्षी प्रातिपदिक का सम्बुद्धिरूप मान कर रूथी का सम्बुद्धिरूप रूथि दिखलाया है; दे० Ved. Gr., p 270, Ved. Gr Stu., p 87 (रथि), JAOS, X, p. 390, WZR., s v परन्तु पपा० में बृद्धि पद दिखलाया गया है और ऋ० प्रा० ४, ९८ में इस विशेष सन्धिविकार का उद्धेख हैं। जसा कि सायण मानता है, सम्भवत दृष्टि पद √दह का आख्यातरूप हो, दे० SPW, ऋ० ४,४,४
- २०८. पा० ४,१,६६-७२।
- २०९. पा॰ ६,४,८३-८४--ओः सुपि ॥ वर्षाभ्वश्च--इस पर वार्तिक--पुनर्भ्व-थैति वक्तव्यम्, काशि॰--कारापूर्वस्यापीच्यते ॥ दे॰ टि॰ २०६।
- २१०. पा० ७,३,११०-- ऋतो हिसर्वनामस्थानयोः ॥
- १९९. JAOS., X. p 419, Ved. Gr., p 243, Ved Gr. Stu, p 91, इस मत के विवरीत, दे Skt Gr, p 137.
- २१२. पा० ७,१,९४---ऋदुशनस्पुरोदंसोऽनेहसां च ॥ दे० टि० ३७,९५ १४८।
- २१३. WZR., s. v.; Ved. Gr., p. 243, Ved. Gr. Stu., p 91; Skt. Gr., p. 138, JAOS, X, p. 427 ऋ॰ ४,४५,५ के उस्त्रा को प्रासमैन उस्त्र का द्विती॰ द्वि॰ मानता है, परन्तु मोनियर विलियम्स उस का तृ॰ ए॰ समझता है।
- <sup>9 १ ३क.</sup> अनेक पारचाल विद्वानों का मत है कि मातृ "मॉ" के साथ पुं॰ विभक्ति जोड़ने से यह रूप बना है, दे॰ Ved. Gr, p 246 f n. 2, Gr.

| tet  | टिप्पणियां [ १९६ २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.5 | पा र, १ १०७ — अभि पूर्व ॥ काशिका इस सूत्र में 'वा छन्नि"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | (हि॰ १८९) सुत्र की अनुसूति करके शमीम बाज्यम् गौरीम गौयम<br>इन्यादि हप मिद्ध करती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110  | पा॰ ७ ३ ९९१ → आण् नदा ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 150  | पा॰ ७,९ १६ (दि॰ ९६) पर बाशिका के अनुमार सुरती में<br>विभिन्न (कि) को इकार आहण हुआ है पराहु ति॰ की का मन क<br>कि इसम विभक्ति-लोग है। दे॰ अनु॰ ४५म(०)।                                                                                                                                                                                                                             |
| 155  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***  | Ved Gr Stu p 88 Skt Lg ≥ 252 तथा Skt Gr p 134 में हैनीजीय पर के हैं पर जगत रक्ता स्वर-सम्मानी साधारण नियम क विरुद्ध है। मैक्शानत ने हो काला कान्य दुक्तक (Ved Gr, p 274) में हैनीजाय की नियम कर उन्तर स्वता है और वहीं तियम क स्वत्कृत है दे JAOS X pp 398 99 Gr Lg Ved 217 Alt Gr III pp 165 178 ऋ म सामयम करीन वाला मिलत हैं— मुझेजीस खुबाताम हेब्युमीबाद । १० पा॰ ६, 1, 194 । |
|      | at Aug Don -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

२०१ पा॰ १४६ — जित हस्वस्य ध २०३ मैक्डानज ने (Ved Gr Stor 🛭 87) पर तु द्वि-धीश्याम् शीर प॰ स॰ द्वि॰ श्रियो हप दिये हैं। परम्तु ऐसा की उनाहरण सपाप्रम नहीं है रे• JAOS X p 392 Ved Gr pp 270ff JAOS X p 367 Ved Gr, p 273 Ved Gr Stu

p 87 WZR इ ४ परन्तु ऋ०६४५ वर सायवानाच्य क अनुसार रार्द्ध पन शब्दिन् से बना ह। इसी प्रकार ऋ १०,१४,३ व माध्य में सायण मार्चेको प॰ को मार्चेकिन प्रातिपदिक और ऋ•८९९२२ १०३,१४ के आप्य में सोर्थरा सोर्थवां सामरीणाम् इत्यादि हर्षे में सीभेरि प्रातिपदिक सानता है। प्राप्यन ने भी सोभेरी तथा सोर्भवी दो रूपों के लिय सामरी और शेष रूपों के लिये सोर्भरि शातिपदिङ

#### वैदिक स्वाक्रण

- है। आचार्य विश्ववन्तु पं॰ प॰ को॰ में स्थातुस प्रातिपदिक मानते हैं और √स्था के साथ तुम्तिः प्रत्यय जोड़ वर इस वा समाधान करते हैं।
- २९८ Ved. Gr., p. 243. पारग्नागठ इस मत को स्वीकार नहीं करता है; दे Alt. Gr. III, p. 204; WZR., s v और SPW. के लेसक इस पाठ में संशोधन करके स्थान पाठ वा मुझाव देते हैं। इस संशोधन का समर्थन करते हुए है-सैन करता है कि इस स्प को छोड़ कर देाप सब पुं हुए शायुदात प्रातिपदिक स्थार्च से बनते हैं, दे JAOS., X, p. 422. बं हु पह में स्थानु प्रातिपदिक के आधार पर स्थातून का व्याख्यान किया गया है।
- २१९. Ved. Gr., p. 243; Skt. Gr., p. 140, JAOS., X, p. 422; Alt. Gr. III, p 205; WZR., s. v. मीनियर विलियम्त (MWD, s. v.) इसे सप्तमीतुमर्थक रूप (locative infinitive) मानता है। सायण इसे खूर्ए (धारक) मा म० ए० स्वीकार करता है। सप्तमीतुमर्थक के लिये दे० Skt. Gr., p. 351. वं० प० को० में धानक मतों पर विवेचन किया गया है।
- २२०. Ved. Gr., p. 243; JAOS., X, p. 423. इसे भी अनेक विद्वांन् सप्तमी तुमर्थक मानते हैं, दे० Skt Gr, p 351, MWD. (वि+√प्); WZR. (√प्), वै० प० को०।
- २२१. Alt Gr. III, p 204, Gr. Lg Ved, p. 203; वै॰ प॰ को॰ में पक्तं तथा निष्दुष्ट प्रातिपदिक माने गये हैं।
- १२२. WZR, s v; JAOS., X, p. 423, MWD., s. v परन्तु वाकरनागल सायण के मत का समर्थक है; दे० Alt. Gr. III, p. 205 वैं० प० को० में आचार्य विद्वयन्धु √स्था के साथ अधिकरण में अप्रत्यय मान कर स्थात्र प्रातिपदिक बनाते हैं और इस का अर्थ करते हैं— "अचलत्विविशिष्ट्यिवीलोक—"।
- २२३. गेल्डनर (Ved. St. I, p. 146A) इसे नपुं॰ निधान से बना तुमर्थक हप मानता है; दे॰ Alt. Gr. III, p. 204.

X p 42y, 5xt Gr p 140 रीप पा• ६ 1,111---ऋत उत्।।

२९५ पा॰ ४४६ — च च॥ त॰ ॥ में प्रशुक्त होने बाले कियस थ०४ क्यों में प्रातिपदिक क आन्त्रस शह का दार्घन हैं। होता है सेपा — चितुप्रसम् (तै॰ स॰ ३३६,१ कु॰ उ२० ४३३३ धारुपास् (तै

पितुनास् (तैन न = ३२६, ९ वृन्वर = ४२२) धातुनास् (तै स = ४ ७ ९४३) बेबुन्यस् (तै = ४० १३,६३) द्वरानुनास् (त स = ११९५) आन्धास् (तन्स = ४६९२) सहसारतं से इत्र ऐसे स्थान सिटाई वाचा—१९६९३ में सम्यागरं रा

स॰ ६९६५) आर्थुजाम् (त॰ स॰ ८६६१) ब्रह्मारात में भा इंड ऐसे प्रवाग निव्देतं हें वया—१९६६२ में नज्जाम स्प दण्टक्य होता है। महोजिदाणित सि॰ सै॰ के वैदिकप्रकाण्य में पा॰ ६ ४५ छन्त्रभ्रवया सुदं हारा दण्युख प्रकार के स्पें बा संगाधन

उएन्या होता है। अहानिकार्तित हिंद को व वाहकारकारण में पार ने ४५ छण्नुअन्या स्तु होता दश्युक्त प्रहार के हमी या छात्रापन करत हुए करत हैं— नामि शारी वा श्र पाता चानुनामिति बहुबा। हैरिसीयास्तु हस्तेन्य चण्नित।

वैश्वितियास्त्र इस्तेश्व पान्तः ।
\$ Skt. Gr p 140 Ved Gr p 243 JAOS, X p 422 प्रास्त्वेन अपेन मोग (WZR a v) में स्थात्र पाठ का स्थाद्र के हर में स्थापित करता है कि प्रश्न दिता है एक प्रश्न हिस्स करता है कि प्रश्न दिता है एक प्रश्न हरता है कि प्रश्न दिता प्रश्न इस्त

में ए० ए॰ की आंति न्दर शांता है। नाक्रतायक (Alt Gr III p 204) हो १९७० दिती॰ ए॰ का हम नहीं मानता है। SPW के नेबर मा बाठ बाते अन्य भाग को आह मानत है। उत्यम हमें स्पाद की सम्बोधनरूथ वानता है। १० व० प० की ।

ा Skt Gr, p 140 Ved Gr p 243 JAOS X p 422 Alt Gr III p 204 WZR s v (हि॰ ११६) Gr Is Ved. p 203 MWD s v परना SPW के न्यात का के हैं स तीनों मन्त्रों में मुख्य स्थाद्ध र पन को स्थाद्ध शतियरिक स पर माना है। सायम ने ता० १ ५८ ५ के स्थाद की राज्याना िये हैं— (1) स्थाद स्थायस्य अर्थाच्या के तो स्थानमान िये हैं— द्वारों ने सने स्थाद श्रादिगरिक का प्रथ ए० स्थ (३) भरवा— स्यादिमन्तरम् अथाद स्थाद सा व ए० स्थ। श्रादण ने फ 1 है। आचार्य विस्ववन्धु वं॰ प॰ को॰ में स्थातुस प्रातिपदिक मानते हैं और √स्था के साथ तुसिः प्रत्यय जोड़ कर इस का समाधान करते हैं।

- २९८ Ved. Gr., p. 243. वाकरनागल इस मत को स्वीकार नहीं करता है; दे• Alt. Gr. III, p 204; WZR., s v और SPW. के लेखक इस पाठ में संशोधन करके स्थान पाठ का मुझान देते हैं। इस संशोधन का समर्थन करते हुए लैम्मैन कहता है कि इस हप को छोड़ कर शेप सब पुं• हप आयुदात्त प्रातिपदिक स्थान से से वनते हैं, दे• JAOS., X, p. 422. वै• प• को॰ में स्थान प्रातिपदिक के आधार पर स्थावृन का व्याख्यान किया गया है।
- २१९. Ved. Gr., p. 243, Skt. Gr, p. 140, JAOS., X, p. 422; Alt. Gr. III, p 205, WZR., s. v. मोनियर विलियम्स (MWD, s. v.) इसे सप्तमीतुमर्थक रप (locative infinitive) मानता है । सायण इसे <u>धर्न</u> (धारक) का स॰ ए॰ स्वीकार करता है। सप्तमीतुमर्थक के लिये दे॰ Skt. Gr., p 351. वै॰ प॰ को॰ में क्षेनक मर्तों पर विवेचन किया गया है।
- २२० Ved. Gr., p 243; JAOS, X, p. 423. इसे भी अनेक विद्वान् सप्तमी तुमर्थक मानते हैं; दे० Skt Gr, p. 351; MWD. (वि + √१); WZR. (√१), वै० प० को०।
- रेरा. Alt Gr. III, p 204, Gr. Lg Ved, p. 203, बै॰ प॰ को॰ में पक्ट तथा चिषद्ध प्रातिपदिक माने गये हैं।
- रेश्र. WZR, s v; JAOS, X, p 423, MWD., s.v. परन्तु वाकरनागल सायण के मत का समर्थक है; दे॰ Alt. Gr III, p. 205 वै॰ प॰ को॰ में आचार्य विश्ववन्धु √स्था के साथ अधिकरण में ज्ञ प्रत्यय मान कर स्थात्र प्रातिपदिक वनाते हैं और इस का अर्थ करते हैं— "अचलत्विविशष्टप्रथिवीलोक—"।
- २२३. गैल्डनर (Ved St. I, p. 146A) इसे नपुं निधात से बना तुमर्थक रूप मानता है, हे Alt. Gr. III, p 204.

चतुर्थोऽध्यायः

पा• **७,**२,८५--- रायो हाँल ध 228 पा• ७,९९० — गोतो गिन् ॥ इस सूत्र पर काशि॰ का कथन है--

केचित्रोत्रो जिदिति पठित । द्योश दादपि बस्सर्वनामस्थान वियते त यम् । चौ । चानौ । चान । गोठ इत्येव तपरकरणनिर्देशादी कारान्तोपलक्षम इष्टव्यम् । वर्णानर्देशपु 🏗 तपरकरण प्रसिद्धम् ।" द्यो स्रे सर्वनामस्थान से पूब शृद्धि करने के लिये अद्योजिदीशित ने (सि॰ की में पा• ६ ९ ९३ क अनन्तर) वहा ह—' ओती गिदिति बाच्यम् । विहित विशेषण च । तेन मुद्यी मुद्यादी मुद्याद । सि॰ ही॰ के इस बदन पर नागेश (छ है। ॰ १० २८१ ) कहता ह— यो सवनामस्थाने णिएव वक्तव्यम्' इति भौतोऽम्' इत्यत्र भाष्ये उक्तमित्याह ।'' पा॰ ६ ९ ९ १ पर महासाच्य में यह वातिक है- चाइच सबनासम्थाने इदिविधि " शौर इस पर पतञ्जिक बहुता हु- योग्च मनवामस्थाने बृद्धिविधेया : १ इस महामाध्य पर वयट प्रदीप में वहता ह— ओतो गित् इति स्प्र पटितम्यम् । गोत इत्योकारान्तायनक्षणार्थं वा व्याप्ययम् । वर्गनिर्देशे हि तपरायं प्रसिद्धम् ।" भट्टोजिशानित न नि स्ट्रै॰ के अज वसीविज्ञ प्रकाणम् में चो के वर्षो पर और अजन्त पुंत्रिज्ञप्रकरणम् में सुद्धी के वर्षो पर विचार किया है।

\*\*\*

पा॰ ६ १९३ — औतोऽमञ्जलो ॥ गोनाम् रूप का श्याग क्ष्यल पाद के अन्त में मिलता है 🗈 पा 🏓 280 १ ५७ -- मो पादा त । परन्तु पाद के अन्त में दो बार गर्वाम् का प्रयोग भी मिलता है (ऋ० १० १६६,१ ९ ८१ १)। ऐसे रुपें का खमाधान करते हुए पा॰ के उक्त सूत्र पर काशि॰ कहनी है- सर्वे विधय फर्नी

विकल्यन्त इति पादा तेऽपि कविश्व भवति । पा॰ 🕫 ९ ३९ पर वार्तिक (काञ्चि»}— आब्याजयाराणानुपसस्यानम् ।" 334 सि॰ भौ॰ में आक्यानमारामुपसन्यानम् पाठ मिल्ता है। परन्तु इन दोनों में भयार आदेश माना गया इ और यही उलाहरण दिया गया है। २९९ अनेक पारनात्य वि ान् इस प्रथ० व० का रूप मानते हैं द० JAOS

X p 434 Ved Gr p 248 f n 2 Ved Gr Stu #

94 f. n. 3; Alt. Gr. III, p. 218. परन्तु ऐ॰ झा॰ के भाष्यकार पर्गुरिनिष्य तथा सायण इमे हिती॰ य॰ का रूप मानते हैं और मैं उनसे सहमत हैं।

- २६०. ते० सं० ४,४,१९,४,७,२,२०,९; वा० सं० १७,२ मे सरयाओं का गर्दा फम है। मैं ॰ मं॰ (२,८,१४) में भी यही कम है, परन्तु नियुत्ते संत्या का अभाव है और शुत्र, सुद्ध्यं, अुयुनं तथा प्रयुत की आइति निलती है। ना॰ सं॰ (१७,९०) में भी संट्याओं का यही कम है, परन्तु अयुर्त को नियुर्त से पूर्व रक्या गया है। का० सं० (३९,६) में भी इसी प्रकार प्रयुत्त को नियुत्त से पूर्व रक्ता गया है और न्येर्बुद के पश्चात एक नई संग्या यह गिनाई गई हं और उनने परचात् उपर्युक्त समुद्र आदि चार मेरयाएँ हैं। वं॰ हा॰ (३७,१४,१) में महस्र, अयुत, प्रयुत, नियुत्त, अर्थुद, न्यर्युद, निल्वर्षक, यह, अक्षित संख्याओं का इस कम से उक्तेग मिलता है और मक्षित के परचान् गो शब्द आता ई जो मैक्डानल तथा बीध (Vedic Index, Vol. I, p. 342) के अनुवार उत्तरवर्ती मंत्या का वाचक है, परन्तु मायणभाष्य के अनुसार यहां गो शब्द आदित्यवाची है। आप॰ थ्रौ॰ सु॰ में एक, दशन्, शत, सहस्र, भयुत्त, नियुत्त, प्रयुत्त, अर्थुद्द, स्यर्थुद्द, समुद्द, सन्य, पद्म, अन्त, परार्ध सन्याएं डिल्जिसित हैं और बी॰ श्री॰ स्॰ में भी ये सख्याए गिनाई र्गर्द हैं, परन्तु नियुत्त तथा पग्न का लोप है। शां० श्रौ० सू० में संख्याओं का कम यह है-एक, दशन्, शत, सहस्र, भयुत, प्रयुत्त, नियुत्त, भयुंद, न्ययुंद, निखर्शाद, सनुद्र, सिलल, धन्त्य, धनन्त्य। विदेक गणना में दशमलव-पद्धति का प्रहण किया गया है। दे॰ Ind. V K.. pp 338 f.
- ९३१. पा० ६,३,४७-४८—द्वयष्टनः संख्यायामग्रह्मीह्यसीत्योः ॥ त्रस्रयः ॥ भारतीय वयाकरण ऐने रूपों में समाहारद्वन्द्व या मध्यमपदलोषी तत्पुरुष समाम मानते हैं जैसा कि महाभाष्य कहता है— ''एकादश द्वादशिति कोऽय समासः ' एकादीना दशादिभिर्द्वन्द्वः । श्रिधिकानता संख्या संख्या समानाधिकरणाविकारेऽधिकलोपश्च।" सि० कौ० में भी इसी प्रकार दो व्याख्यान प्रस्तुत किये गये हैं ।

चतुर्थोऽध्यायः

२३१६ पा॰ ६ ३,४*७* पर वार्तिङ— ' प्राकृ शतादिति *वरूम्*यम् ।" २३२ पा॰ ५२ ४५ ४६ —तदस्मिश्रधिकमिति दशान्ता ।। शहन्त वैशतस्य ॥

२३२६ द्विन्ने तथा वैवडानक प्रवृति पाथात्व विद्वान् इस ५० ए० का ६५ मानते है पन्तु पाणिति ६३ ७६ एडादि चैकन्य चाहुकृ" धुत्र द्वारा एक और न क साथ समास करके एक को बादक आगम करता है। देन 

२३३ पा∙२०२५। इस पर सहामाप्य— अथ द्विदशा त्रिदशा इति कोन्यं समाप्तः बहुमीहिरित्याहः कोऽस्य विषहः हिर्देशः दिरशा इति ।<sup>31</sup> इस पर सि॰ चौ॰ का मत है— द्विराइता दश द्विरश विंगतिरित्यथ ।"

३३ क ल ० ६९ ५६ ० पर ठि० में क्षिटने हों स० ए० का रूप मानता है HOS, Vol 8 p 994 पर हा सायण इसे प्रय॰ व का रूप मानता है ।

२३४ पा॰ ७१९९—त्रिवतुरो क्रिया तिस्वतस्य व

२३५ पा॰ ७२ ९००--अचि र ऋत ॥

166

 ३६ त्र-में केवन <u>श्री</u>णाम् रूप मिनता है परन्तु उत्तरकातीन भाषा में भ्रषामाम् स्प पु • तथा नपु में बनता है यथा—तै • स • ६,४,३ ० का•सं• १३,०२ ऐ० ब्रा॰ ३,४६,५५ (सपु॰)। दे॰ पा ७ १ ५२—देश्त्रय ॥ इस पर काश्चि॰ कहती है— बंग्वामिन्यपि छन्दशीयते। त्रीपामपि समुद्राणामिति ।'

ऋ॰ ५ ६९ २ के एक्सात्र श्योग तिसृणाम् को छोड कर सारे ऋ 250 तिसुणाम् रूप मिल्ता है। दे॰ अनु ५ (रु) तथा प्रथम अध्याय की टि २९ । पाइचात्य विद्वानों कासत इ. कि इस इस्त आह कामी दीय उच्चारण करना चाहिए दे॰ WZR s v Ved Gr p 309 Ved Gr Stu № 99 fn 5 उत्तरकाळीन भाषा में तिसुणाम् का प्रयोग होने रुगा यया—का० स० २७९ सै० स० ४५९ तथा प्रत∙ वा• १२ ८२ ११ में <u>तिस</u>ृणास् । वदिक शावा में इत्त तथा दीर्घ ऋकार के रूप मिलते हैं, परन्तु लौकिक संस्कृत में केवल हस्त ऋकार वाले रूप प्रचलित हैं। इस लिये पाणिनि ने निम्नलिखित सूत्र पनाये—

पा॰ ६,४,४-५--न तिसचतस् ॥ छन्दस्युभयथा ॥

- २३८. यद्यपि पा॰ ६,४,५ (टि॰ २३७) के अनुसार वैदिक भाषा में चतुसूणाम् रूप भी बनता है, तथापि इस का वैदिक उदाहरण मृग्य है। रामायण १,७२,१२ इत्यादि में ऐमा रूप अवश्य दृष्टिगोचर होता है।
- 738. Ved. Gr., p 309, Ved. Gr. Stu., p. 100; Alt. Gr. III, p 357.
- २४०. पा॰ ७,२,८४-अप्टन आ विभक्तौ ॥
- १४९. पा॰ ६,१,१७२ (टि॰ २४४) तथा ७,१,२१ (टि॰ २४२) पर
  महाभाष्य और काक्षिका के अनुसार इन सूत्रों से यह ज्ञापित होता है कि
  कटन को आ आदेश विकरप से होता है। दे॰ पा॰ ७,१,२१ पर छि॰
  कौ॰ ''वैकल्पिकं चेदमप्टन आत्वम्— 'अप्टनो दीर्घादिति सूत्रे
  दीर्घग्रहणाज्ज्ञापकात्'।''
- २४२. पा॰ ७,१,२१—अष्टाभ्य औश् ॥ १,१,२४ ''व्यान्ता षट्'' से पाणिनि पकारान्त तथा नकारान्त संख्यानाचक प्रातिपदिकों को षट्संज्ञक करता है और ७,१,२२ ''वड्भ्यो छुक्" द्वारा प्रथ॰ द्वितौ॰ विभक्ति का लोप करता है।
- १४१. पा॰ ७,१,५५ "पट्चतुर्भ्यश्च" से नुट् का आगम और ६,४,७ "नोपघायाः" से नपधादीर्घ होता है।
- २४४. पा० ६,१,१७२--- श्रष्टनो दीर्घात्।
- २४५. पा०२,२,२५ पर सि० कौ० की बालमनोरमा टीका कहती है—"विंशते. प्रागेकादिशब्दाः संख्येयेषु वर्तन्ते विशेष्यिक्षाश्च । दशादयो नित्यबहु-बचनान्ताः । विंशत्यादिशब्दास्तु नित्यमेकवचनान्ताः संख्यायां संख्येये च वर्तन्ते नयतिपर्यन्ता नित्यस्त्रीिकष्ठशस्च । " " यदा विंशत्यादि संख्या, ततो द्वित्वबहुवचने स्तः ।"

| १९-         | टिप्यणियां [ २४६ ५1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             | तुः समरकोश २ ८३ — विश्वत्याया सदैकले सर्वो सरयेय-सण्ययो ।<br>सम्मार्थे द्विषडुत्वे स्तरतासु वानवने श्विम ।                                                                                                                                                                                              |   |
| ) X ¢       | सन्दानक पूर्णात् के प्रयोग को समाहार ने अर्थ में मानता है, दे॰ Ved.<br>Gr p 310 सारण इस मात्र के सुद्धांत्र ना स्वारणन अनेर-<br>स्याद" करता है। निष्ण्ड १ में सुद्धांत्र सर्थ बहु के नामों में<br>निणाया गया है। निरूप्त प्रश्चित पाल्यान विदान इन मात्र के सुद्धां<br>शब्द को हमार का वाचक मानते हैं।  |   |
| २४७         | सायण प्रकृति भारतीय विशन् सुभी सुद्धक् (या॰ ७ १३६) तया<br>भ्यायमा बहुत्मु (या॰ ३ १ ८५) हत्वादि ६ आधार पर ऐसे सस्या<br>बायक वर्षों का सन्नाधान वन्ते हैं।                                                                                                                                                |   |
| <b>3</b> ¥£ | पारवात्य विद्रान् सुद्दकेष्य को कार्षिक का विशेषण यानते हैं है<br>Str Gr p 183 Ved Gr, p 311 Ved Gr Stu, F<br>291 WZR 2 v परन्तु सावण इस मन में सुद्दक्ष्य का स्याध्यान<br>कार्यितिस्य प्रमार्थ वंदता है। परन्तु कारायाः वराहरण में सावण भी<br>इसे तु- के अर्थ में मानता हुआ कहता है तृतीवार्ष प्रथमां! |   |
| 245         | १ ११— पद्भ्यो छन्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 24          | पा॰ २२११ ५१४८ ५१४८ ५४,४४५ ५२,४८ इत्यादि।                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| *41         | प्रमुम के प्रत्यय के सम्बन्ध में यतभेद है। निक्क के २९ 'प्रयम हीतें<br>सुर्व्यनाम । प्रत्यक्ष भवति' के अनुसार झ के साथ तम प्रत्य<br>जोन्ते से यह श्वर बनता है और अनेक धावान्य विकास भी इस मत                                                                                                            |   |
|             | स्र सनयन नगते हुए माहालप्रत्यों के जुतमाम (शन का , ऐ मा )<br>ग्रन्थ ने यह पर न रेते हैं और नहते हैं कि खुवर्ष पुरुष्य पृष्ठ रिणारि<br>पदारान्त कमनाचन शन्दों के प्रधान से जुतम के त का स सन गया दें<br>Ved Gr [2] 311 fa 4 Ved Gr Stu p 102 fu 4                                                        |   |
|             | Skt Gr., p 184 MWD s. v परन्तु बाहरनायल का मत है 🕅                                                                                                                                                                                                                                                      |   |

# वैदिक व्याक्त्य

प्र के साथ थ तथा म इन दो प्रत्ययों के जोड़ने से यह शब्द बना है; दे॰ Alt. Gr. III, p. 404; Gr. Lg. Ved., p 245. सूत्रों में प्रथम के स्थान पर आदा शब्द का प्रयोग भी होने लगा था।

- २५२. पा॰ ५,२,५४-५५— द्वेस्तीयः ॥ त्रेः सम्प्रसारणं च ॥ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि प्राचीन वैदिक शब्द द्वित "दूसरा" और जित "तीसरा" के साथ ईय प्रत्यय जोड़ कर ये तद्वित रूप बनाये गये हैं; दे॰ Skt. Gr, p 184, Alt. Gr. III, p. 406. Ved Gr., p. 311, Ved Gr Stu., p. 102 f. n. 5-6 में मैक्डानल ने तृत पाठ दिया है जो केवल अ॰ में मिखता है।
- २५३. पा॰ ५,२,५१ (टि॰ २५४) पर वार्तिक (काशि॰) चतुरह्य्यतावाय-क्षरलोपश्च । कतिपय पाइचात्य विद्वानों के मतानुसार, प्रकल्पित शब्द क्तुरीयं से तुरीयं बना है और तुर्यं इसी का विकार है, Ved. Gr., p. 311; Ved Gr Stu., p. 102, MWD, s. v, Zend. Khturia; Alt. Gr III, p. 407, Gr. Lg. Ved., p. 245. परन्तु प्रासमैन के अनुसार, इस का पूर्वरूप कनुरीय रहा होगा, WZR., s v.
  - २५४. पा० ५,२,४८-तस्य पूरणे हट् ॥ ५, २, ५१- पट्कितिकितिपयचतुरां धुक् ॥ थुक् आगम है ।
  - २५५. पा० ५,२,४८,५,२,५०—धट् च च्छन्दसि (थट् आगम)॥
  - २५६. पा० ५,२,४८; ५,२,४९—नान्तादसंख्यादेर्भट् (मट् आगम) ॥
  - १५७ पा० ५,२,४८ (डट् प्रत्यय); ५,२,५६—विंशलादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् ॥ पा० ५, २, ५८— "पष्ट्यादेश्वासख्यादेः" के अनुसार, षष्टि, सप्तित, अशीति, नवति से केवल –तम प्रत्यय द्वारा क्रमवाचक शब्द षष्टितम, सप्तितितम, अशीतितम, नवितितम वनते हैं ।
  - २५८ पा॰ ५,२,५७—नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच ॥
  - २५९. पा॰ ५,३,४८—''पूरणाद्भागे तीयादन्'' से तीय के पश्चात् अन् प्रत्यय होता है और पा॰ ६,१,१९७—''व्निलादिर्निलम्" से ऐसा शब्द

| ۹.  | टिप्पणियां                                                                                                                                                                                                                                                   | [ २४६ ५१                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | पु- धमरकोञ्च २ ८३ विज्ञत्याचा सदैकले सर्वा सर<br>सम्यापे द्विबहुते स्तस्तासु बानवते स्त्रिय ।                                                                                                                                                                | येय सरययो ।                           |
| 186 | मैनदानल मूर्यान् क प्रयोग को समाहार के अर्थ में मानता<br>Gr p 310 सावण इस मान के सुद्ध्यांत् वा स्थार<br>रणत्" करता ह। निषण्ड ३१ में सुद्ध्ये शाद बहुँ<br>गिनाया गया है। गैरडनर प्रश्ति यास्याय विद्वात् इस मा<br>शाद को इमार वा बावक सानते हैं।             | यान अनेक-<br>के नामों में             |
| ¥Ψ  | सायण प्रश्ति आरहीय विनान सुपां सुद्धर् (पा ७<br>ध्यत्ययो बहुरुम्' (पा ३ ९ ८५) हत्यादि र आधार प<br>बाचर हर्षों हा समाधान इस्ते हैं।                                                                                                                           |                                       |
| 184 | पारतात्व विदान सुद्दक्षेत्र को कार्विक का विशेष वा<br>Skt Gr p 183 Ved Gr, p 311, Ved Gr<br>291 WZR sv परात्त सावन इस मन्त्र में सुद्दक्षेत्र ।<br>क्योदिम चन्त्र करता है। परन्तु कारामी वसदर्ग<br>इसे दुक्के अर्थ में भागता हुआ कहता है तृतीवार्षेत्र अध्या | Stu P<br>हा व्याख्यान<br>में साम्रणभी |
| 144 | पा॰ १,१ २३ — बहुमणबतुङति सस्या॥ १ १२५ — हरि<br>१ २२ — पह्न्यो छङ्॥                                                                                                                                                                                           | तेचा ७,                               |
| 44. | पा क्रेडेड प्रेथट प्रथट प्र,९४६ प्र,९४६                                                                                                                                                                                                                      | : इत्यादि ।                           |
| 141 | मुम्म के प्रत्यव के सम्बन्ध में मतभेद है। निक्क १११<br>सुन्यानाम । शतमा भवति के अनुसार प्र के साम<br>जोग्ने से महर दबनता है और अनेक पार्वास्य विकार                                                                                                          | त्रधम इति<br>चम अत्यय<br>भी इस मत     |
|     | का समयन करते हुए ब्राह्मणप्राची के ब्रुतुमास् (शत० ब्रा<br>शन्द्र को उद्गुल करते हैं और कहते हैं कि चुलुर्ष पुष्पुय<br>पकारा त कमवाचक शब्दों के प्रमाव स <u>ब्रुत</u> म के त का स स                                                                          | युष्ठ इत्यादि<br>नग्यादे              |
|     | Ved Gr, p 311 fn 4 Ved Gr Stu p 10<br>Skt Gr p 184 MWD s v परन्तु बाकरनागड व                                                                                                                                                                                 | 2 f n 4<br>गमत है कि                  |
|     | वैदिक ध्याकरण                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |

प्र के साथ थ तथा म इन दो प्रत्यमों के जोड़ने से यह शब्द यना है; दे Alt. Gr. III, p. 404; Gr. Lg. Ved., p. 245. सूत्रों में प्रयुग के स्थान पर जाद्य शब्द का प्रयोग भी होने लगा था।

- २५२. पा॰ ५,२,५४-५५— हेस्तीयः ॥ त्रेः सम्प्रसारणं च ॥ पारचात्य विद्वानों का मत है कि प्राचीन वैदिक शब्द द्वित "दूसरा" और जित "तीमरा" के साथ — ईय प्रत्यय जोड़ कर ये तिद्धत रूप यनाय गोय हैं; दे॰ Skt. Gr., p. 184; Alt. Gr. III, p. 406. Ved. Gr., p. 311, Ved Gr Stu., p. 102 f. n 5-6 में मैक्डानल ने तृत पाठ दिया है जो वेवल अ॰ में मिलता है।
- २५३. पा॰ ५,२,५१ (टि॰ २५४) पर वार्तिक (काशि॰) चतुरह्य्यतावाद्य-क्षरलोपरच । कतिपय पाइचात्य विद्वानों के मतानुसार, प्रकल्पित शब्द क्तुरीर्य से तुरीर्थ बना है और नुर्ये इसी का विकार है; Ved. Gr., p. 311, Ved Gr Stu., p. 102, MWD, s. v; Zend. Khtuiria; Alt. Gr III, p. 407, Gr. Lg. Ved., p. 245. परन्तु प्रासमेन के अनुसार, इस का पूर्वरूप चनुरीय रहा होगा, WZR., s v.
- २५४. पा० ५,२,४८—तस्य पूरणे इट् ॥ ५, २, ५१— पट्कितिकतिपयचतुरां धुक् ॥ धुक् आगम है ।
- २५५ पा० ५,२,४८; ५,२,५०-- थट् च च्छन्दिस (यट् आगम) ॥
- २५६. पा० ५,२,४८; ५,२,४९--नान्तादसंख्यादेर्भट् (मट् आगम) ॥
- १५७. पा० ५,२,४८ (इट् प्रत्यय); ५,२,५६—विंशल्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् ॥ पा० ५,२,५८— "पाट्यादेश्यासंख्यादेः" के अनुसार, षष्टि, सप्तित, अशीति, नवित से केवल —तम प्रत्यय द्वारा कमवाचक शब्द षष्टितम, सप्तिततम, अशीतितम, नविततम वनते हैं।
- २५८. पा॰ ५,२,५७—नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच ॥
- २५९. पा• ५,३,४८—''पूरणाद्भागे तीयादन्'' से तीय के पश्चात् अन् प्रस्य होता है और पा• ६,१,१९७—''व्निसादिर्निसम्" से ऐसा शब्द

| १९१ | टिप्पनियौ [२६० च                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | आयुरात हो जाता है। पा॰ ५ १५— प्राणेशस्त्रान्योऽस्टान्यीः है<br>दारा ११ से पूर्व लव्यावाचक श्रन्तों से क्षेत्र पूरव्यक्षसात हा हो है साथ<br>- अद प्रस्यय जाता है और उपर्युक्त विवस से ऐसे श्रन्ट आयुरात हो<br>त्रोते हैं, परन्तु पाण्यिने के सतानुसार चैदिकताया में यह सूत्र लगू नहीं<br>होता है। |
| 36. | पा ७,३,११५—विमापा द्वितीयातृतीयाम्याम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 369 | पा॰ ५,४ १९—एकच्य सङ्ख्या शायाल्य विदान सङ्ख्य में स्मीड्य का<br>समाप्त मानते हैं और कहते हैं कि इस वा मूल अर्थ एक करता हुआ।"<br>रहा होगा है॰ Ved Gr p 312 Ved Gr Stu p 103<br>Skt Gr, p 406 Alt Gr III pp 423 24 WZR,<br>s v MWD s v                                                             |
| 949 | पा॰ ५ ४ ९६द्वितिचतुर्भ्यं सुव् ( स् प्रस्तव) ॥                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 343 | पा॰ ५४,९० — सन्याबा क्रिया आहित गर्क कुलतुत्र ॥ अनेत गर्काख<br>विद्यार हुल्लं को हुर्जु करना 'बर द्विती य॰ सानते हैं द॰ SPW,<br>s v Ved Gr,p 312 Ved Gr Stu,p 103 MWD<br>s v एर हु क्तिएक भानाल विद्यात् हुई ५० ६० का रूप भी मानते हैं<br>दे॰ Alt Gr III p 425                                   |
| ₹{¥ | पा• ५ १ ४२ ४१— सख्यादा विद्यार्थे था ॥ अधिकरणविषाते व ॥                                                                                                                                                                                                                                          |
| 254 | पां• ५ ३ ४६पृत्राच ॥                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444 | पा॰ ६ ३ १०९ पर वार्तिक ४ (शाशि॰)—बामु वा वय जल भवति<br>उत्तरपदादेदच पुल्यम् ॥                                                                                                                                                                                                                    |
| 250 | पा ५४४ <del>१ - स</del> रयक्वचनास्य वीप्सायाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३६४ | पा• ५ १ ४१ <del>- स</del> स्याया व्यवयदे स्यप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 365 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £40 | निरुक्त ३ ७ ५ २२ ७ २; झ॰ ब्रा॰ २,४४ ४,६९ आप॰ ४ स्॰ ३,<br>४,१४ २३ ॥                                                                                                                                                                                                                               |

### यनाम तत्मर्वनाम ।

- २७२. या० ७,२,८६-९७, ७,१,२७-३३।
- रेण्रे. श्र.० ६,५५,९ में आने वाले सीटाश पद वाम् को कतिपय पास्वात्य विद्वान् शस्मव् का प्रथ० हि॰ ( आवाम् का संक्षिप्त) रूप मानते हैं; दे॰ WZR., (under ahím), Ved. Gr., p. 300 f.n. 6; Ved. Gr. Stu, p. 105 f.n. 1; Skt. Gr., p. 187, Gr. Lg. Ved., p. 229, Skt Lg., p. 266, Alt. Gr. III, p. 465. सायण वाम् का व्यार्यान ''गन्तारं स्तोतारम्'' करता है।
- २७४. तु॰—या॰ ७,२,८८ "प्रथमायाइच द्विवचने भाषायाम्" में भाषायाम् का प्रयोग ।
- रेण्प. यग्रिप वैदिक भाषा में कोई महा रूप नहीं है, तथापि पाइचात्य विद्वानों का मत है कि छन्द.परिमाण के विचार से फ़ के कितपय मन्त्रों में महाम का उच्चारण महा करना चाहिए; दे WZR. (under ahám); Gr. Lg. Ved., p. 81; Skt. Lg., p. 264; Ved. Gr., p. 300; Ved. Gr. Stu, p 104; Skt. Gr., p 187.
- २०६ अस्मे तथा युष्मे प्रगृह्य माने जाते हें (दे० अनु० ४५ख) और पा० के अनुभार इन रुपों में विभक्ति को दो आदेश हो जाता है (टि० ९९)। ये दोनों रूप च० व० तथा स० व० के अर्थों में ऋ० में प्रयुक्त होते हैं। परन्तु इन का सप्तम्यर्थक प्रयोग अधिक मिलता है। कही-कहीं घ० व० के अर्थ में भी इन का प्रयोग माना जाता है।
- २०७. पा० के अनुसार में तथा त्ये में विभक्ति को शे आदेश हो जाता है (टि॰ ९९) और थे रूप प्रगृह्य माने जाते हैं (दे० अनु० ४५छ)। ध्यान . रहे कि ये रूप सोदात्त हैं, जब कि च० ५० ए० के आदेश में ते अनुदात हैं।
- २०८. पा० ८, १, २०-२३---युष्मदस्मदोः धष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वाद्यायौ ॥ बहुवचनस्य वस्नसौ ॥ तेमयविक्वचनस्य ॥ त्वामौ द्वितीयायाः ॥
- २०९० वा० सं० ३,९३ के भाष्य में महीघर कहता है ''आकारक्छान्दसः''।

| <b>\$4</b> # | टिप्पणियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ 900-66                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              | कार पार्वाण विद्वान हमे द्विती व न हती व व स्थ र<br>Ved Gr p 300 Ved Gr Stu, p 104<br>Gr,p 187 Gr Lg Ved, p 228 वै व व<br>अपही वित्यव विद्वान हुँक आद्व स्थ मानते हैं, दे-<br>Alt Gr III p 468                                                                                                                                          | fn 3 Skt.<br>स्रे∗। सट                                               |
| 260          | पाधास विद्वानों का मत है कि छन्द्र-वरिभाण के वि<br>का उचारण अनेक स्थलों पर सुम्ये करना चाहिए<br>(under tva-) Gr Ig Ved p 230 टि॰ २०                                                                                                                                                                                                     | ₹• WZR                                                               |
| 249          | मा ॰ ८ १,१७ १८- पदाद् ॥ अनुदात्त सर्वेमपादादी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| 763          | पा • ८ ९ ९४~ म चवाहाह्वयुके ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| १८१          | पा॰ १११ तथा ८११६ वर्षिक (वि॰ शै॰)- निवातनुमान्सदारेखा कष्ण्या श था॰ ११, १ एर<br>महामाज्य संशस्त्र वा स्वका इस प्रकार दिवा गया है<br>आस्पात साम्बरकारविदेशका वास्त्रवा, सहाभाज्य<br>साम्बर्ग समारक साम्बरकार्य वास्त्रवा, सर्वाति<br>वार्षिक ११— साहियाविदेशका वास्त्रवा, सहाभाज्य-<br>वेशित वास्त्रव्। वार्षिक १२— 'पृथ्विक', नहामाज्य- | वार्तिक और<br>वार्तिक ९०<br>'आख्याते<br>वच्च्यम्' ।<br>सक्रियाविशेषण |
|              | बाक्यसहं भक्तीति बक्तव्यम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 268          | पा• ७ ३,१७ नस सी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
| १८५          | पा॰ ७ ९ १४ १५-सवनात्र स्त्रे ॥ वसिक्यो सान् सिनी<br>भामि सर्वनात्र सुद्॥                                                                                                                                                                                                                                                                | H 0,1 47-                                                            |
| 464          | पा॰ १ १,१२ १६-विभाषा वसि ॥ श्रयमचरसत्याल्यार्थस<br>पूर्वापरावरस्तिजोत्तरापरापदाचि व्यवस्थायास्य स्थापास्य<br>भगाल्यायाम् ॥ अन्तरं बहिर्वोगोरसल्यानयो ॥ ७ १,१६                                                                                                                                                                           | । स्वमज्ञाति                                                         |

- २८९. पा० ७,२,१०६—तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥
- २९०. पाश्चाल्य विद्वान् त प्रातिपदिक मान कर इस से बनने वाले रूपों का व्याख्यान करते हैं; दे॰ Skt. Gr., p. 188, Ved. Gr., p. 300; Ved Gr. Stu, p. 105, Gr. Lg. Ved., p. 235.
- २९९. ऋ० ६,२९,६; १०,९५,१६ में ये रूप मिलते हैं। ऋ० ६,२९,६ के भाष्य में सायण तात् का व्याख्यान "तैः" करता है और १०,९५.१६ में तात् का व्याख्यान "तेन" करता है। पा० ७,१,३९ पर काशि॰ "न ताद् ब्राह्मणाद् निन्दामि" उद्घृत करके कहती है कि इस में "तान् ब्राह्मणानिति प्राप्ते" क्षात् आदेश हो गया है। और पा० ७,१,३९ पर सि॰ को॰ (मोतीलाल बनारसीदास दिली, १९५१) ऋ० ६,२१,६ के यात् तथा तात् का व्याख्यान करते हुए कहती है "यं तमिति प्राप्ते (आत्)"। पाश्चात्य विद्वान् इन व्याख्यानों को स्वीकार नहीं करते और इन हपों में पं० ए० का प्राचीन रूप मानते हैं; दे० WZR., s.v.; MWD., s v.; Alt Gr III, pp 500-501, 102.
- २९१क सायण ने ऋ, भाष्य में सिस्मिन् का व्याख्यान—''तिस्मिन्, समाने, सर्विरिमन्, तथा स्वकीये'' किया है।
- १९२. पाश्चात्य विद्वान् इसके रूपों में प्त प्रातिपदिक मानते हैं और कहते हैं कि वास्तव मे त प्रातिपदिक से पूर्व ए- जोड़ कर यह प्रातिपदिक बनाया गया है, दे॰ Ved Gr., p. 301 f n 6, Ved. Gr. Stu, p. 106 f n. 10, Gr. Lg. Ved., p. 235, Skt. Gr., p. 191, WZR, s v.
- २९३ पाश्वास विद्वानों के अनुसार, इस का प्रातिपदिक रूप त्य है और त सर्वनाम के साथ -य प्रत्यय जोड़ने से यह प्रातिपदिक चना है, दे WZR., s. v, Ved. Gr, p. 301; Ved. Gr., Stu., p. 107; Alt Gr. III, p 550.
- २९४. हिटने (Skt Gr., p. 191) के मतानुसार, प्रथ० ए॰ स्री० में त्या रूप भी मिलता है, परन्तु में ऐसा उदाहरण खोजने में असफल रहा हूँ।

| 148  | रिपणियां [१८०-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | क्षेतक पा चारव विद्यार इसे दिशी व • स्ती • का स्थ स्तीकार करते हैं<br>Ved Gr p 300 Ved Gr Stur p 104 fr n 3 St.<br>Gr p 187 Gr Ig Ved , p 228 वै० व ॰ की ॰ 1 सर्ट<br>अपनि क्षेत्रिया विद्यात इसे क्षान्त स्य मानवे हैं दै • SPW , sv<br>Alt Gr III p 468                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २८०  | पायास्य विद्वानों का सत है कि छन्दभरिमाण के विचार से द्वार्यक<br>का उचारण अनेक क्यालों पर श्वन्यों करना चाहिए है wZR<br>(under tva) Gr Lg Ved p 230 दि० १७५।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 249  | पा॰ ८ ९ १७ ९८- पदात् ॥ अनुनात् सर्वसपादादी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *43  | गा• ८ १ २४ – म चवाहाहवयुके ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 161  | पा॰ २ १ १ तथा ८ १ १६ घर बार्तिक (वि॰ कौ॰)— समाजाको निपायपुर्णन्यस्त्रोहा वक्तव्या ॥ या॰ २ १, १ वर बार्तिक और महानाम्य वै वाक्य च क्रव्या च या १ १ वर बार्तिक और महानाम्य वै वाक्य च क्रव्या ह्या स्वरात्र विचायपुर्ण भाव्यात्र माध्यवरात्रकृष्ठिकाम्य वाक्यपुर्ण भाव्यात्र माध्यवरात्रकृष्ठिकाम्य वाक्यपुर्ण भाव्यात्र साम्यय कारक क्षत्रात्रकृष्णियाः वाक्यपुर्ण भावित १ १ — प्रक्रियापुर्ण महियापियमं विति वाक्यपुर्ण वाक्यपुर्ण ॥ सहामाय्य- प्रक्षियं वाक्यपुर्ण वाक्यपुर्णः भावित वाक्यपुर्णः वाक्यपुर्णः वाक्यपुर्णः ॥ |
| 464  | पा• च १ १७जस शी॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 964. | पा॰ ७ १ १४ १५-सर्वनाम्न स्वै ॥ असिङ्यो स्वाद् स्मिनौ ॥ ४,१ ५२ -<br>मामि सर्वनाम्न सुट ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 168  | पां - १ १,२२ १६-विभाषा व्यक्ति ॥ प्रवागवरमश्वायतप्रवेशितवनेताय ॥<br>पूर्वनेत्तावरदिव्योगसगस्तावः व्यवस्थावाययेश्वायाय् ॥ स्वत्याति<br>प्रवाच्यायाम् ॥ व्यवदे बद्धिर्वामोरकेव्यायश्चे ॥ ७ १,२६—पूर्वनिस्मी<br>वदम्मो था ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २८७  | पा॰ ७ रे ११४—-शवनाम्न स्याहदुस्वधः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# १८८ पा॰ ७३ १०६—स्रागदीनाम ॥ वैदिक व्याकरण

- २८९. पा० ७,२,१०६—तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥
- २९०. पाश्चाल्य विद्वान् त प्रातिपदिक मान कर इस से यनने वाले रूपों का व्याख्यान करते हैं; दे॰ Skt. Gr., p. 188; Ved. Gr., p. 300; Ved Gr. Stu, p. 105, Gr. Lg. Ved, p 235.
- २९९. ऋ० ६,२९,६; १०,९५,९६ में ये रूप मिलते हैं। ऋ० ६,२९,६ के भाष्य में सायण तात् का व्याख्यान "तैः" करता है और १०,९५.९६ में तात् का व्याख्यान "तेन" करता है। पा॰ ७,१,३९ पर काशि॰ "न ताद् ब्राह्मणाद् निन्दामि" उद्घृत करके कहती है कि इस में "तान् ब्राह्मणानिति प्राप्ते" क्षात् आदेश हो गया है। और पा॰ ७,१,३९ पर सि॰ कौ॰ (मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली, १९५१) ऋ० ६,२९,६ के यात् तथा तात् का व्याख्यान करते हुए कहती है "यं तमिति प्राप्ते (आत्)"। पाश्चात्य विद्वान् इन व्याख्यानों को स्वीकार नहीं करते और इन ख्पों में पं॰ ए॰ का प्राचीन रूप मानते हैं; दे॰ WZR., s.v.; MWD., s v.; Alt Gr. III, pp. 500-501, 102.
- २९१क सायण ने ऋ. भाष्य में सिस्मिन् का व्याख्यान—"तिस्मिन्, समाने, स्विस्मिन्, तथा स्वकीये" किया है।
- २९२. पाइचात्य विद्वान् इसके रूपों में पुत प्रातिपदिक मानते हें और कहते हैं कि वास्तव में त प्रातिपदिक से पूर्व ए- जोड़ कर यह प्रातिपदिक बनाया गया है; दे॰ Ved. Gr. p. 301 f n 6, Ved. Gr. Stu, p 106 f n 10, Gr. Lg. Ved., p. 235; Skt. Gr., p. 191, WZR, s v.
- २९३ पाखाल विद्वानों के अनुसार, इस का प्रातिपदिक रूप त्य है और स सर्वनाम के साथ -- प्रत्यय जोड़ने से यह प्रातिपदिक बना है, दे• WZR., s v; Ved. Gr, p. 301, Ved. Gr., Stu., p. 107; Alt Gr. III, p. 550.
- २९४. हिटने (Skt Gr., p. 191) के मतानुमार, प्रथ० ए॰ स्री॰ में त्या स्प भी मिलता है, परन्तु में ऐसा उदाहरण खोजने में असफल रहा हूँ।

| 181  | <b>टिप्पणियौ</b>                                                                                                                                                                                                                  | [ 255 55                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 154  | WZR sv MWD sv Ved Gr p<br>Gr Stu p 107 Gr Lg Ved, p 239<br>१२६) के अञ्चलार, सद के स्ती॰ स्थ साथे सका दी<br>सक बनता ह यथा प्रथ॰ ए॰ सुका (ऋ॰ ३ १९) १९                                                                               | पा∙ (टि<br>इ.स. हमस                    |
| २९५क | पा॰ ५,३,७१अब्दयसर्वनाम्न सद्दव प्राक् टै ॥                                                                                                                                                                                        |                                        |
| 755  | प्राप्तनैन तथा ओल्टनवर्ष दा सत इ कि सुतीव कराहरण व<br>में माम वा विहत वय इ और प्रावनिन के कनुतार :<br>क्वारण कम्मा चाहिय है क WZR s v Rg. No<br>स्तिरय पाशस्य विद्यानों का मत इ कि मुखी = मुखी (<br>P- SPW s v JAOS X p 344 MWD w | यहां बाम का<br>oten 1 86<br>मंत्र १९८) |
| १९७  | क्षिप्रकार विद्वान श्रुवो को ४० दि० का रूप सानते हैं रे<br>\$ v MWD s v Ved Gr p 303 Ved                                                                                                                                          | WZR<br>Gr Stu                          |

१९८ च- के इस मज-नाग के जाब नैदिक प्रयोगों के लिये देखिये में 18 १ ५५ पर ब्रिटेन की टिच्ची HOS Vol. 8, p 766 १९९ पा ११ १० पर कांग्रिक- लडक्नोज्यवानी सराभेगाद हि पिंत । एक न्यामी हिमीचोडगुगत । केन्सिक्यागतक परित्त । सर्वापिंग

हारारि चांद्रदातामिति स्परित ।" सि॰ ही — स स हित हार्षण इत्यानन्यपर्वाची । एक उदातोष्परीऽनुदात्त "हलेके। एकसान हलारे ।" निरुक्त १ ७—ल हति विनिष्ठाशर्वीयम् । सर्वनामानुदात्तम् ॥ १ ← निष्णत कोके । स्वत्यानस्वरूपकर्वति साम्र स्वात् । हस्पर्य

१ ८--निपान इत्येके । तत्त्व्यमनुदाग्रपश्चित नाम स्यात् । स्टब्यर्थ द्व मदति ॥

#### वैदिक स्थाकरण

- द्व॰ वा॰ प्रा॰ २,१६; फिट्स्त्र ४,११—स्वरवसमसिमेलानुषानि ॥
- २००. पा० १,१,२७ पर सि० की० के व्याख्यान में वालमनोरमा टीना वदात्तयुक्त रूप के उटाइरणार्थ इस मन्त्रभाग को उद्धन करती है— " 'एतं त्वं मन्ये' इत्युटात्तत्वस्य 'उत्त ह्वः पद्दयन्' इत्यादावनुदात्तत्वस्य च आग्वेदे दर्शनादिति मावः ।" परन्तु नैने जो भारतीय तथा पाथात्य गंस्करण देशे हैं उन में से किसी में भी ''एनं हवं मन्ये'' पाठ नहीं मिला है, प्रायण ''एतं तं मन्ये'' अथवा ''एवं वं मन्ये'' पाठ मिलता है।
- २०१. निरुक्त १, ७—अर्धनामेत्येके ॥ ३, २०— त्वो नेम इत्यर्धस्य । त्वो-ऽपततः । नेमोऽपनीतः ।
- १०२. १८०, ७१, ४ के उद्धरण के व्याख्यान में निरुक्त १, १९; सायणभाष्य; महाभाष्य, परपदाादिक रृनः का अर्थ केवल "एक" करते हैं। परन्तु १८०, ७१, ७ के व्याख्यान में निरुक्त १, ९ "स्त्रे" स्त्रे" का अर्थ "अपरे" एके" करता है। १४० १, १४७, २ (=वा॰ सं॰ १२, ४२) के 'स्त्रु. "स्त्रु: का व्याख्यान दात० ग्रा॰ ६, ८, २, ९ में "एक "एक:" किया गया है।
- रे•३. दे• Alt. Gr. III, p. 576.
- रे॰४. दे० टि० ३०१; पा॰ १, १, २७ पर सि० कौ०---'नेमः' इत्यर्धे ।
- १०५ ग्र.० १, ५४, ८ पर सायणभाष्य—''नेमे इति सर्वनामशब्दः, एतच्छ-ब्दसमानार्थः। नेमे एते", ४, २४, ४—''नेमे केचन''; ४, २४, ५ —''नेमे अन्ये", ५, ६१, ८—''नेमोऽर्व''; ६, १६, १८—''हे नेमाना वसो।' नेमशब्दो ऽत्यवाची। मनुष्याणां मध्ये कतिपयानां यज-मानाना वासक।'', ९,६८,५—''नेममर्थम्''; १०,२७,१८—''नेमः अर्थः''; १०,४८,१०—''नेमशब्दोऽर्धपर्यायः''।
- रे॰६. ऋ॰८, ४,१ पर सायण सिम का अर्थ श्रेष्ठ करता है और कहता है—" 'सिम हैति व श्रेष्ठमाचक्षते' इति वाजसनेयकम्।" पा॰ १,१,२७

| \$98 | टिप्पणिय!                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ 564 66                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 354  | WZR sv MWD sv Ved Gr p<br>Gr Stu p 107 Gr Lg Ved p 239<br>३२९) के अञ्चलार, कद के स्ती॰ रुप साचे सकार्थ<br>सकदनताहै क्यात्रव॰ ए॰ सुका(ऋ॰ 1 1९९) 1                                                                                                                                                       | पा∙ (टि<br>ौरपु स्पस                                                  |
| २९५# | पा॰ ५,३,७१०अध्दयसर्वनाम्नामक्च प्राक् टे 🛭                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
| 316  | प्राप्तनैत तथा ओत्वनवर्ष हा मत ह हि तृतीव वदाहरण<br>में बुग्द का बिहुत क्य ह और प्राप्तनैत के अनुसार<br>वचारण करना चाहिंसे है॰ WZR sv Rug N<br>कतियन पाश्यास्त्र बिद्यानों का सत है के खुवो = कुषो (<br>है॰ SPW , sv JAOS X p 344 MWD प                                                                | यहां <u>बास्</u> का<br>oten 1 86<br>अनु १६८)                          |
| १९७  | अधिकतर विद्वान श्रुको को य॰ दि॰ का रूप मानते हैं। s v MWD s v Ved Gr p 303 Ved p 110 Gr Lg Ved p 235 पर्यु क्तिय । स॰ दि॰ वा रूप में मानते हैं दे॰ Str Gr p Gr III p 535 क्षायण अवम बदाहरण से श्रुको असतो ", दितीव में 'इसिनो " और तृतीय में इरिं क्या प्रभाव पर्यु । तथा विवस्थ से अविद्व रिस्तु " क् | Gr Stu<br>विद्वान् इन में<br>194 Alt.<br>का व्याख्यान<br>विभिन्नपृथिद |
| 396  | भ • के इस मन्न-भाग के अन्य वैदिक प्रयोगों के लिये<br>१४ २ ५९ पर इंटने की टिप्पणी HOS Vol 8, p 76                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| ***  | पा॰ ११ १७ पर काशि॰ — हक्काओप्रमवाची स्वरभेगद्<br>एक उदाची द्वितेयो नुगतः । वेजितकारा तमेक पटित<br>द्वारि चानुरामाविति स्वरति ।'' सि॰ ही — ता स्व<br>स्ताव परवर्षि । एक उदातोऽपरोऽनुदातः इस्टरे ।                                                                                                       | । त्वत्वदिनि<br>इति द्वावप्य                                          |

निरुक्त १ ७--त्व इति विनिमहार्थायम् । सर्वनामानुरातम् ॥ १ ८--नियान इत्येके । तत्क्षमनुदात्तप्रश्चेति नाम स्थात् । रष्टव्ययं र मरति ॥

#### वैदिक स्याकरण

ख्यरे।"

र; १०,१०५,४.९) में वह सचायोः का विष्रह "सर्चा + आयोः" करता है। परन्तु अनेक पाइचात्य विद्वान् पदकार के मत को स्वीकार नहीं करते और इस का विष्रह "सर्चा + अयोः" मानते हैं, दे॰ WZR-, under idám; Alt. Gr., III, p. 518; Ved. Gr., p. 302 f. n. 9; प्रासमंन ऋ॰ ३,१८५,१ के अयोः को ष॰ द्वि॰ स्नी॰ और ऋ॰ ३,५४, २ के अयोः को स॰ द्वि॰ सी॰ सी। सि।

- ११४. पा० ६,१,१७१—ऊडिदम्पदाद्यपुत्रैद्युभ्यः ॥
- रे १५. ययपि प्रासमेंन इसे तृ० ए० स्त्री० का रूप मानता है, तथापि यह सिन्दाध है। मायण इस का व्याख्यान "अया अयेन गमनसाधनेन" करता है, दे• WZR, s v. idám, Alt. Gr. III, p. 519, आचार्य विश्ववन्ध के मतानुसार, यह √क्षय् से निष्पन्न क्षय- प्रातिपदिक का रूप है, दे० वं० प० को०।
- रे । निरुक्त ४,२५—अस्या इति चास्येति चोदात्तं प्रथमादेशे । अनुदात्त-मन्वादेशे । तीवार्थतरमुदात्तम् । अल्पीयोऽर्थतरमनुदात्तम् ॥

पा॰ २, ४, ३२— इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ ॥ इस सूत्र पर वार्तिक—"अन्वादेशस्य कथितानुकथितमात्रम्" तथा इस के महाभाष्य पर केयटकृत प्रदीप— "तत्र समानाधिकरणप्रहणाच्छव्दान्तरेणेदमा वा कथितं यदाऽनु कथ्यते तदान्वादेशो भवति"; इस सूत्र पर काशि॰—"आदेश कथनम् अन्वादेशोऽनुकथनम् । …नेह पश्चादुच्चारणमात्रमन्वादेशः किं तर्हि, एकस्यैवाभिधेयस्य पूर्व शब्देन प्रतिपादितस्य द्वितीयं प्रतिपादन-मन्वादेशः।"

पा• २,४, ३४ (टि॰ ३१७) पर काशि॰— "यत्र किञ्चिद् विधाय वाक्यान्तरेण पुनरुपदिश्यते सोऽन्वादेशः"; सि॰ कौ॰—"किञ्चित्कार्ये विधातुसुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वादेशः।"

वा• प्रा• २, ७— "पूर्ववानमुदेश." में ऐसे सर्वनामरूप को अनुदेश कहा गया है।

रे १७. पा॰ २,४,३४—द्वितीयाटीस्वेन ॥ इस पर वार्तिक—एनदिति नर्पुंसकै-कवचने वक्तव्यम् ॥ दे॰ टि॰ ३१६।

| 240         | टिप्पणियां [३००-१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | पर सि॰ की॰ पर तत्त्वनोधिनी—' निम कुन्म च शक्त च स्वामस्यादा<br>वददयो "।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>₹-</b> • | पा॰ ३ १,३ पर बार्तिक ११ पर महाभाष्य— 'श्लयाचुरात्तवस्य<br>काश —यत्राजुराता प्रदृति —संनवम् सिमन्तम्। फिप्स् <sup>त ४</sup><br>११—लखसमिनेशजुरुवाति ॥                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1</b> 06 | पा॰ १ १ २७ १६ काछि०— वस । समसे । को स्वाच्छन्त्र<br>रेग समाना समे देशे बजेठीते । समस्य स्वव्यव्यवस्य स्वतान<br>मकेत्यते न सम्बन्धः सि॰ की॰ — 'यम स्ववन्याय । द्वन्यपर्यस्य नर<br>एपते प्रयोखस्यनपुरेस समानाम्' वित अध्यत्यः । सुम्म स्वतान कर्माते<br>दातान के सम्बन्ध में १० टि० १०० तु० निवच प, २१ — समिति<br>परितर्श्यायम् । सर्वनायाद्वसम्म ।" प १२ — तन्वयमपुरात्रमाति<br>नाम स्वत्यः । स्वन्य द्वमानाः ।" |
| 105         | गा• प्रा• २ १६ <u>सुर्वेस्मा</u> द् को निपान मानता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>}</b> 1• | पा• ७ २ १०८—११३ — इदमो स । दत्त्व । स हो । इदोस्य<br>प्रैसि । अनाप्यक । इसि लोप ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111         | Sit Gr p 193 Ved Gr pp 301 302 Ved Gr<br>Stu pp 108 109 Gr Lg. Ved p 233 WZR, under<br>Idám MWD udám Alt Gr III pp 512 ff ब्लेस्<br>पारवाल विदान इस को इ शातिपरिक का विकास मानते हैं।                                                                                                                                                                                                                           |
| 3114        | 5 पुना रूप ऋ॰ मै॰ स॰ का॰ स॰ अ॰ में मिलता है और जुनेने ऋ<br>में रूपल तीन बार जाता है परन्तु अ॰ तथा चत्तरहारान माना में हते<br>का प्रयोग होता है।                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 397         | पार्थाल विद्वान बाल् 'तब पर्चात्" निपात को बा का प ए॰ रूप<br>मानते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

पदश्चर के अनुसार केवल दो सन्त्रों (श्व. १ १८५ १ तथा ६ २५६)

में कुषो पद आता है और अन्य चार सन्त्रों में (ऋ॰ १ १०४ ६ ३ ५४ वैदिक व्याकरण

393

र; १०,१०५,४.९) में वह सचायोः का विष्रह "सर्चा + श्रायोः" करता है। परन्तु अनेक पाइचात्य विद्वान् पदकार के मत को स्वीकार नहीं करते और इम का विष्रह "सर्चा + श्रयोः" मानते हैं; दे• WZR-, under idám; Alt. Gr., III, p. 518; Ved. Gr., p. 302 f. n. 9, प्रासमंन अ. १,१८५,१ के श्रयोः को प॰ द्वि॰ स्नी॰ और ऋ॰ १,५४,१ के श्रयोः को प॰ द्वि॰ स्नी॰ और ऋ॰ १,५४,१ के श्रयोः को प॰ द्वि॰ स्नी॰ और ऋ॰ १,५४,१ के श्रयोः को स॰ द्वि॰ स्नी॰ मानता है।

११४. पा० ६,१,१७१—कडिदम्पदारापुन्नैगुभ्यः ॥

रे १५. ययपि प्रासमन इसे तृ ० ए ० स्त्री० का रूप मानता है, तथापि यह सिन्दिग्ध है। नायण इस का व्याख्यान "अया अयेन गमनसाधनेन" करता है: दे • WZR, s. v. ıdám; Alt. Gr. III, p. 519; आचार्य विस्ववन्ध्र के मतानुसार, यह √अय् से निष्पन्न अय – प्रातिपदिक का रूप है, दे ० वं • प० की ०।

१९ निरुक्त ४,२५—अस्या इति चास्येति चोदात्तं प्रथमादेशे । अनुदात्त-मन्यादेशे । तीवार्थतरमुदात्तम् । अत्पीयोऽर्थतरमनुदात्तम् ॥

पा॰ २, ४, ३२— इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ ॥ इस स्त्र पर वार्तिक—"अन्वादेशस्य कियतानुकिथतमात्रम्" तथा इस के महामाष्य पर कैयटकृत प्रदीप— "तत्र समानाधिकरणग्रहणाच्छव्दान्तरेणेदमा वा कथितं यदाऽनु कथ्यते तदान्वादेशो भवति"; इस सूत्र पर काशि॰—"आदेश कथनम् अन्वादेशोऽनुकथनम् । "नेह पश्चादुच्चारणमात्रमन्वादेशः किं तिहं, एकस्यैवाभिधेयस्य पूर्वं शब्देन शितपादितस्य द्वितीयं प्रतिपादन-मन्वादेशः।"

पा• २,४,३४ (टि॰ ३१७) पर काशि॰— ''यत्र किञ्चिद् विधाय वाक्यान्तरेण पुनक्पदिक्ष्यते सोऽन्वादेशः'', सि॰ कौ॰—''किञ्चित्कार्ये विधातुमुपात्तस्य कार्योन्तरं विधातुं पुनक्पादानमन्वादेशः।''

वा • प्रा • २, ७ — "पूर्ववानमुदेश" में ऐसे सर्वनामरूप को अनुदेश कहा गया है।

१९७. पा॰ २,४,३४—द्वितीयाटौरवेनः ॥ इस पर वार्तिक—एनदिति नपुंसकै-कवचने वक्तव्यम् ॥ दे॰ टि॰ १९६।

# चतुर्थोऽध्यानः

| 800  | टिप्पणियाँ                                                                                                                                                                                                                                              | [{\$16 \$76                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 176  | WZR s v Ved Gr, p 302 Ved Skt, Gr, p 191 Alt. Gr III pp 520                                                                                                                                                                                             |                              |
| 215  | कः ११७२,९ के सहितायाठ तथा प्यान्में पुन पाठ मिस्ता है पर च का का ना १९६२ १० १०६ ३ के सहितायाठ में पुन और प्यान में पुन पाठ दिवान्या गया है। प्रास्तेन (WZR, sv 144m) के अञ्चल्तर में इस्त के एक एक हम्हें हैं e Ved Gr p 302 In 3 Ved Gr Stu p 108 In 4 |                              |
| \$30 | Alt Gr III pp 523-24                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| १२१  | WZR sv idám Skt Gr p 193 v<br>Ved Gr Stu p 108 Gr Lg Ved s<br>sv idám, Skt Lg p 276                                                                                                                                                                     | Ved Gr, p 302<br>p 233, MWD, |

 ३४ Idám, Skt 1g p 276
 ३२३ वैदिरसशोधनमण्ड पूना के सहकरण के अनुसार सावणभाष्य की कतिपय पाण्डिणियों में वृत्ताक के स्थान पर कर पाठ मिलता है। ३० Alt

Gr III p 525 Gr Ig Ved, p 234

191 % Alt Gr III pp 521 525

३२४ पा० ७२ १०७—शदस की दुलेपस्त ॥ इस पर वार्तिक—औतपारिषेण सावच्छाद्वा बक्तव्या सादुत्व था॥ असुक शतकी॥ दे० पा ५ ३ ७३।

१२५ पा॰ ८ ९,८९ — एवं ईह्युवचने ॥ १९६ पा॰ ८ ९ ८० — अर्साकेन्सिरीदु सी स ॥ १९७ पारचान विद्वानी के सतानुसार कन्तोदान कन्तरिक पद सुसुषा उस

प्रकार' अप में किवारिशायण कव्य में श्लुफ हुआ है रें WZR sv Ved Gr p 302 f n 14 Ved Gr Stu p 109 Skt Gr p 193 १२4 सायण अपूर्ण ' क व्यास्थान अपवीजयिता' करता है एस्टि साम्बाल विद्यान् 'वी 'का यह का स डि. आनते हैं रे WZR

s v ya Ved St. I हा 197 Alt Gr III p 502 Ved वैदिक स्वास्त्रण

- Gr, p 303, ZDMG., Vol 50, p 589; Ved. Gr. Stu., p. 111, Gr Lg Ved., p. 236, Skt Gr, p 195.
- २२९. पा० ७, ३,४५— न यासयो. ॥ इस पर काशि०—''या सा इत्येत-योरिकारादेशो न भवति । यका । सका । या सा इति निर्देशो न तन्त्रं, यत्तदोरुपलक्षणमेतत्।"
- ३३०० पा० ७,२,१०३ किमः कः ॥
- रेरे भाराण तथा अधिकतर पार्चात्य विद्वान् किः का अर्थ "क" मानते हैं, परन्तु निरुक्त ६,३४ में यास्क कि. का व्याप्यान "कर्ता" करता है। दे WZR., s v., MWD, s.v, Alt. Gr III, p 559, Ved St. Vol. III, p 70, Gr Lg Ved, p. 236, दु SPW, s.v.
- विद्वान् इस प्रयोग में स्व्यम् का कर्मवाचक अर्थ स्वीकार करते हैं; दे॰ Alt. Gr, III, p 481; Ved Gr Stu, p 112, परन्तु सायण के अनुसार इस प्रयोग में भी स्व्यम् कर्तृवाचक ही है— ''स्वयम् अनन्यप्रेरित सन् "। मैक्डानल द्वारा उद्धृत (Ved Gr, p. 304) अन्य प्रयोग में भी स्व्यम् का अर्थ कर्तृवाचक है— वृस्तं ''स्वयं गातुम्'' हुच्छमानम् (ऋ॰ ४, १८ १०) ''स्वयं मार्ग की इच्छा करते हुए बछड़े की"।
- १११. तै० ब्रा० ३, १०, ११, ४ तथा शत० ब्रा० ४, ५, ८,१४; १३,८,२, ९ में इतरत् हप मिलता है और इम के लिये पा० ७, १, २५— "अदड् डतरादिभ्य पद्मभ्यः" सूत्र लगता है। परन्तु पा० ७,२,२६— "नेतरा च्छन्दिसि" के अनुसार, छान्टसभापा में प्रथ० द्विती ए० नपुं में इतरम् हप बनता है। इस सूत्र पर वाशि ने निम्नलिखित उदाहरण दिये हैं इतरम् का उदाहरण मिलता है। इसी प्रकार तै० स० ६, ९, ९, १ ने में इतरम् का उदाहरण मिलता है। इसी प्रकार तै० स० ६, १, ९,
- २३४. पा॰ १,१,३२-२४—विभाषा जसि ॥ प्रयमचरमतयाल्पार्धकतिषयनेमाश्च ॥ पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् ॥

| 800  | टिप्पणियाँ                                                                                                                                                                                                       | [दुरा८ १२८                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 114  | WZR s v Ved Gr p 302 Ved Gr S<br>Skt, Gr, p 191 Alt. Gr III pp 520 ff                                                                                                                                            | tu, p 109                                 |
| 115  | त्रः १९०३,६ व सहितागठ तथा प्या॰ में पून<br>परा त्रा॰ प॰ १९ ९६ ११० १०८ ३ वे सहिताण<br>प्या॰ में पूच पाठ दिखलाया गया ह। मायमैन (WZR<br>के क्षातार वे इस्य के तु॰ ए॰ ६५ हैं दें • Ved Gr<br>3 Ved Gr Stu p 108 fo 4 | ड में <u>पुना</u> भार<br>sv <i>ldám</i> ) |
| \$4. | Alt Gr III pp 523-24                                                                                                                                                                                             |                                           |
| 133  | Ved Gr Stu p 108 Gr Lg Ved, p 23<br>s v idám Skt Lg p 276                                                                                                                                                        | 3 MWD                                     |
| 141  | वैदिक्तशोधनमण्डल यूना के धरवरण के अनुसार सावणम<br>पाण्ट्रिनियों में पूजाब के स्थान पर पुत्र पाठ मिलता<br>Gr III p 525 Gr Lg Ved p 234                                                                            | ाप्य की कतिपय<br>है। दे Ait               |
|      | ₹. Alt Gr III pp 521 525                                                                                                                                                                                         |                                           |
| \$34 | पा॰ ७ १ १०७भदस भी शुलेपस्य ॥ इस पर वार्तिकः<br>साक्त्रवाद्वा बक्तम्य सादुले च ॥ असुव अमकी<br>१,७१।                                                                                                               | —औत्वप्रतिषेष<br>। देश्या प               |
| 234  | पा ८ २,८१—एत ईद्वहुबचने ॥                                                                                                                                                                                        |                                           |
| 129  | पा ८२ ८० — अदसोऽसर्दाहुदो मे ॥                                                                                                                                                                                   |                                           |
| \$4v | पारधारय विद्वानों के मतानुभार अन्तोदात्त ऋग्वदिक पद<br>प्रकार मध्य में कियाविश्तपण करूप में प्र्युप्त हुआ ह<br>sv Ved Gr p 302 fp 14 Ved Gr S<br>Skt Gr p 193                                                    | ₹• WZR                                    |
| 174  | : सायण अध्यो के व्यारवान अध्योजियता <sup>) व</sup><br>पान्तास्य विनान् 'यो 'यो यङ्गा स द्विन्मानते हैं<br>s y ya Ved St, I p 197 Ait Gr III p                                                                    | ₹• WZR                                    |
|      | वैदिक स्वाकरण                                                                                                                                                                                                    |                                           |

विशेषता यह है कि समाम का प्रधान स्वर (उदात्त) साधारणतया एक ही होता है और समस्त पदों का पृथक् उदात्त नहीं रहता है। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि समाम के पूर्वपद केवल प्रातिपदिक हप में रहते हैं और अन्तिम पद के साथ विभक्तिया जोड़ी जाती हैं। वैदिक भाषा में समास के स्वर और पूर्वपद के प्रातिपदिक-रप से सम्बद्ध नियम के अनेक अपवाद मिलते हैं। इन के अतिरिक्त, समास-सन्धि, समस्त पदों में होने वाले विकार तथा जिन्न इत्यादि की भी अनेक विशेषताएं हैं जिन का वर्णन यथा-प्रसन्न किया जायगा।

- १७७ (क) समास-सिन्ध-यद्यपि पदयन्धि के नियम ही साधारणतया समास-सिन्धि में लागू होते हैं, तथापि इस की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जिन का संक्षित उल्लेख करना आवश्यक हैं।
  - अनेक समासों में पूर्वपद 'दुर्' के र् का लोप होकर उम का उकार दीर्घ हो जाता है और उत्तरपद का आदि दन्त्य वर्ण मूर्धन्य में परिणत हो जाता है (अनु॰ ५९ क), यथा—दुर्+दर्भ =दूळर्भ, दुर्+धी:=दूढी:। फुछ अन्य समासों में भी पूर्वपद के कारण उत्तरपद के दन्त्य वर्ण का मूर्धन्य वन जाता है (अनु॰ ६५ क), यथा—पर्+दुश=पोर्डंग, पुर्-+रार्श =पुरोडार्श:।
  - रे. कुछ समासों के पूर्वपद में आए हुए र, ऋ तथा ए के निमित्त से उत्तरपद के न का ण् हो जाता है (अनु० ६५ख), यथा—पितृ + यानम् = पितृ्याणंम् । इसी प्रकार पूर्वपद के अन्तिम इ ई उ ऊ ऋ ए को र के निमित्त से उत्तरपद के आदि स का ए बन जाता है (अनु० ६५ग), यथा—होतृ+सदनम् = होतृ-षद्नम्।
  - रे. नकारान्त पूर्वपद के अन्तिम न का लोप हो जाता है, यथा—राजन् + पुत्रः = राजपुत्र "राजा का पुत्र", ब्रह्मन् + क्षोदन=ब्रह्मोदन— "ब्रह्मा के लिये ओदन"।
  - (ख) समासाश्रय-विधि (पूर्वपदिवकार)—समास का पूर्वपद होने पर कितिपय पदों में विशिष्ट विकार हो जाते हैं। यहां पर ऐसे विकारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

# पञ्चमोऽध्यायः

### समास-प्रकरणम्

ब्राध्यमय में में तीन वर्गों के मतामें के ब्याद उदाहरण मिले हैं भी कराइसी में तीन वे से आपक है के बाता में के बहुत से उगाइए मिले हैं भी कराइसी में तान से सो में कि मिले हैं असामों का मिलन हिंदास नशहत में हुआ है देनते हैं। अस्य इंग्डेन्टीरारीय मात्रा में नहीं हुआ है है । पाट्र उर्ग्डनीरारीय मात्रा में नहीं हुआ है है। पाट्र उर्ग्डनीरारी में मार्ग्डन में गिर मात्राम बनाने थी जो प्राचित पर नेन हुई बहु हिंस हैं स्वर्थन सम्मान कराने से क्षाय में ना सार्श्य में में स्वर्थन परी ही स्वर्थन परी ही समार्थ कराना कराइसी है।

समास की बिदायतार्थ— समान थी सददयम विरूप यह है कि अप शै रहि में मनदद यों के बीच ही नमास हो सदमी है। कुसी मुस्य विशेषता यह है कि समास का प्रधान स्वर (उदात्त) साधारणतया एक ही होता है और समस्त पदों का पृथक् उदान नहीं रहता है। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि समाम के पूर्वपद केवल प्रातिपदिक रूप में रहते हैं और अन्तिम पद के साथ विभक्तिया जोड़ी जाती हैं। वैदिक भाषा में समास के स्वर और पूर्वपद के प्रातिपदिक-रूप से सम्बद्ध नियम के अनेक अपवाद भिरुते हैं। इन के अतिरिक्त, समास-सन्धि, समस्त पदों में होने वाले विकार तथा लिक्न इत्यादि की भी अनेक विशेषताएं है जिन का वर्णन यथा-प्रमुज किया जायगा।

- १७७ (क) समास-सन्धि—यद्यि पदसन्धि के नियम ही साधारणतया समास-सन्यि में लागू होते हैं, तथापि इस की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जिन का संक्षित उक्षेस करना क्षावश्यक है।
  - श्वेनक समासों में पूर्वपद 'हुर्' के र् का लोप होकर उम का उकार दीर्घ हो जाता है और उत्तरपद का आदि दन्त्य वर्ण मूर्धन्य में परिणत हो जाता है (अनु॰ ५९ क), यथा—हुर्+दर्भ =दूळर्भ, दुर्+धी =दूढी। इक्छ अन्य समानों में भी पूर्वपद के कारण उत्तरपद के दन्त्य वर्ण का मूर्धन्य वन जाता है (अनु॰ ६५ क), यथा—पट्+दुरा=पोदंश, पुर्-+दार्श =पुरोडार्श.।
  - कुछ समामों के पूर्वपद में आए हुए रू, ऋ तथा प् के निमित्त से उत्तरपद के न का ण् हो जाता है (अनु० ६५ख), यथा—पितृ + यानम् = पितृयाणम् । इसी प्रकार पूर्वपद के अन्तिम इ ई उ ज ऋ ए को र के निमित्त से उत्तरपद के आदि स का प् बन जाता है (अनु० ६५ग), यथा—होतृ+सदनम् = होतृ-पर्दनम् ।
  - नकारान्त पूर्वपद के अन्तिम न का लोप हो जाता है, यथा—राजन्+ पुत्रः = राजपुत्रः "राजा का पुत्र", ब्रह्मन् + सोदन=ब्रह्मोदन— "ब्रह्मा के लिये ओदन"।
  - (ख) समासाश्रय-विधि (प्र्वपदिवकार)—ममास का पूर्वपद होने पर कतिपय पदों में विशिष्ट विकार हो जाते हैं। यहा पर ऐसे विकारों का संक्षित परिचय दिया गया है।

पद्ममोऽध्याय.

# पञ्चमोऽध्यायः

### समास-प्रकरणम्

(95 अर्थ को दिष्ट सम्बद्ध पहों को एक पद के रूप में स्वान की बाजता बरिक भागा में मून इन्हे-भोरिनीय भागा से ग्रहम की है। हुनातम्त भागा विकान के सारा पर आधुनिक विद्वार्ग इस भन का प्रतिपादन करते हैं कीर हम जत की पुष्टि क लिय इन्हों-भोरिनीय भागा-भारिता की अन्य भागाओं से समाज के उदाहरण प्रस्तुन करते हैं यथा—क क्रियर — Lat bipes दें के गुहुक्य—िवार contipes यथारी करवान्त्रमें सम्पत्त में भागी यें ये पह समाग में रसन क उदाहरण मिलते हैं तथारि सरिक भागा में शामिन दो नर्ग करमाग बीटमायर होते हैं और

अनेक पा-गास बिहानों का सत ह कि सतानों क प्रयान तथा जन्मी क विवार से वैदिक आभा और होमर की धीक भाषा में समानता गई कार्ती हैं। इक तथा अन में तीज ने अधिक रही के सदास अति बिरत हैं भी ऐसे ममासी के बदाहरण जिन चुंने हैं यथा—बर्च पमतास्मित (क्ष. रं ) आर्टिमत कार्ती बाट। अच्छी सुद्धि है विस्त की? पूर्वेड्रमाहर्मन

माञ्चणवाची में तीन पर्यों के समासी क पर्योत उदाहरण मिलते हैं की स्माप्ति में तात से भी आवक परों के समासी के बहुत से वहारण वरण्यम दात हैं। समामों का जिलाा विकास सहस्त्र में हुआ है हुआ दिशी अन्य इंग्ले-मोरोसीय माणा मानति हुआ है। पर्या उत्तरकार्णन सहस्त्र में दार्थ समास कराने शो भी महित कराकता हुई यह इतिम ह क्योंकि साधारण चौन्यान की माणा में दा बा तीन से अधिक परों हा समान अस्तामिक है।

समास की निशेषताए-समास थी सनत्रवम विजेषना यह है कि अर्थ की हिट से सम्बद्ध कर्ने के बीच ही समास ही सकता है। दूसरी मुस्य विशेषता यह है कि समास का प्रधान स्वर (उदात्त) साधारणतया एक ही होता है और समस्त पदों का पृथक् उदात्त नहीं रहता है। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि समास के पूर्वपद केवल प्रातिपदिक रूप में रहते हैं और अन्तिम पद के साथ विभक्तिया जोड़ी जाती हैं। वैदिक भाषा में समास के स्वर और पूर्वपद के प्रातिपदिक-रूप से सम्बद्ध नियम के अनेक अपवाद भिलते हैं। इन के आंतिरिक्त, समास-सन्धि, समस्त पदों में होने वाले विकार तथा लिए इत्यादि की भी अनेक विशेषताएं हैं जिन का वर्णन यथा-प्रसाह किया जायगा।

- १७७. (क) समास-सिन्ध-यद्यपि पदमन्धि के नियम ही साथारणतया समास-सिन्य में लागू होते हैं, तथापि इस की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जिन का संक्षित उल्लेख करना भावश्यक है।
  - 9. अनेक समासों में पूर्वपद 'दुर' के र का लोप होकर उम का उकार दीर्घ हो जाता है और उत्तरपद का आदि दन्त्य वर्ण मूर्धन्य में परिणत हो जाता है (अनु॰ ५९ क), यथा—दुर्+दर्भ =दूळर्भ, दुर्+धी =दूढी । फुछ अन्य समासों में भी पूर्वपद के कारण उत्तरपद के दन्त्य वर्ण का मूर्धन्य वन जाता है (अनु॰ ६५ क), यथा—पर्+दुश = पोर्डश, पुर + दार्श = पुरोडार्श: ।
  - २. कुछ समासो के पूर्वपद में आए हुए र, ऋ तथा ए के निमित्त से उत्तरपद के न का ण् हो जाता है (अनु० ६५ख), यथा—पितृ + पानम् = पितृयाणम् । इसी प्रकार प्रवेपद के अन्तिम ह ई उ ऊ ऋ ए भी र के निमित्त से उत्तरपद के आदि स का प् बन जाता है (अनु० ६५ग); यथा—होतृ+सदनम् = होतृ-पद्नम् ।
  - नकारान्त पूर्वपद के अन्तिम न् का लोप हो जाता है, यथा—राजन्+ पुत्रः = राजपुत्रः "राजा का पुत्र", ब्रह्मन् + कोदन=ब्रह्मोदन— "ब्रह्मा के लिये ओदन"।
  - (ख) समासाश्रय-विधि (पूर्वपदिवकार )—समास का पूर्वपद होने पर कतिपय पदों में विशिष्ट विकार हो जाते हैं। यहा पर ऐसे विकारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

पञ्चमोऽध्याय.

|   | समास प्रकरणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | पूर्वपद के अन्तिम स्वयं का दीर्धरव — जेनक समार्ग में पूर्वपद के अन्तिम क ह ज का दार्थन हो जाता है। यथा — अनुग्रुष् (पण अनुग्रुष्) अन्य को कानी वार्गा पूरीकार्य (पण प्रमुख्य) अन्य को कानी वार्गा पूरीकार्य (पण प्रमुख्य (पण प्रमुख्य हो) धर्मों वो अनिश्मित करने वाला । पर्याज म त्या प्रकार के दार्थन को दास्य पार्म करने वाला । पर्याज मार्ग के दार्थन को दास्य पार्म के स्वयन्त में जिन वार्य का स्वयं प्रकार में जिन वार्य का स्वयं के अनुत्व धार्म के हैं (१) अकारत्य धार्म क्रिय प्रति प्रस्ति प्रस्ति प्रस्ति प्रवाच का स्वयं प्रवाच का स्वयं प्रवाच वार्म क्रिया होति प्रवेचि बुद्धर (१) प्रकारत्य धारम अनुत्व धारम क्रिया होति प्रवेचि बुद्धर परि (१) प्रकारत्य धारम अनुत्व धारम क्रिया होति प्रवेचि बुद्धर परि (१) प्रकारत्य धारम अनुत्व धारम क्रिया होति प्रवेचित बुद्धर परि (१) प्रकारत्य धारम अनुत्व धारम क्रिया होति प्रवेचित बुद्धर परि (१) प्रकारत्य धारम अनुत्व धारम क्रिया होति परि विभाग स्वयं प्रवेचित स्वयं स्वयं प्रवेचित स्वयं प्रवेचित स्वयं प्रवेचित स्वयं स्वयं प्रवेचित स्वयं स्वय |
| ٩ | कतियम समासों में मुक्षद ने भ्रान्तम स्वर या बन्तिम स्वर तथा उस<br>के पन्पार आने वाटे व्यवन का मा गेश हो चाता है यथा—पूर्वेद्दा<br>(तै॰ स॰ ५६ १४ १) जिन का उदर बिद्धओं काल (इयत,) है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | सिर रिसी प्रातिपरिक के अनेक आह कनते हों हा समास के पूर्वपर में प्राप्त एक आह का प्रयाप निवा जाता है जो असकताप्रयाग कियां जा रूप काता है कथा—असर्व के अर्थ में आहर तथा असर्व समास के पूर्वपर में आहे है—अहम्म सुख्य (आहर ) तह पहुँचने बाला में अगति है—अहम्म सुख्य (आहर ) है है । इसी प्रवार साईप (अह-१) के अर्थ में प्रकेश ओपना तिर्देश का वर्ष में प्रविद (अह-१) के अर्थ में प्रकेश ओपना तिर्देश का वर्ष में प्रविद तथा पर में सुविद तथा पर में सुविद तथा के सुविद तथा पर में सुविद तथा सुविद तथा सुविद तथा सुविद तथा सुविद तथा सुव भी सुविद समान के पूर्वपर न आता है (अह-१९३३) १९०१ है ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

प्रयोग्न शक्तामा

ि १७७स

#### वैदिक स्थाकरण

रीग' हुदुसा विध हृदय को बीधन बाता ।

9154)। पट्ड बारे तथा बद और हदेव तथा हद दोनों प्रशर है कहा बागों क पूजर है किलते हैं (अंदा 913)। यथा—इट्ट होंगे अन्य स्त्र केश कार बागों के पूजर है किलते हैं (अंदा 913)। यथा—इट होंगे अन वा स्टर बातों पूर्वि हरों आप की रक्षा बरन बातों । इंड होंगे आप की रक्षा बरन बातों । इंड होंगे (अंदा बरन वालों ) पूर्वि हरों आप की रक्षा बरन बातों । इंड होंगे (अंदा का पाने ) गोरर हा रिवर्ट पूर्वि हर्याल (अं) किर की रक्षा स्त्री पुरस्कृति (अं) वार का चाने , प्रारम्मी वार ने पहर बर्ट मुंद हुनुता हरस सं

- ४. कर्मधारय समास में महत् "वड़ा" के अर्थ में महा- शब्द पूर्वपद में आता है, परन्तु बहुत्रीहि समास में इसी अर्थ में मिह पूर्वपद में प्रयुक्त होता हे '; यथा—महा-धनम् (ऋ॰) "वड़ा धन", महाश्रामः (ऋ॰) "वड़ा समूह", मिह-क्षित्री (ऋ॰) "वड़े शामन वाले" (मित्रावर्रणी), परन्तु अ॰ में महुत्काण्ड "वड़ा खण्ड" प्रयोग भी मिलता है।
  - 4. पारचात्य विद्वानों के मतानुसार, कितपय समासो के पूर्वपद में आने वाले सम् को स- आदेश हो जाता है। इस विषय में साधारण नियम यह है कि जब सम् से परे अजादि उत्तरपद आये या हलादि उत्तरपद के परे रहेन पर भी सम् पर उदात्त रहता हो, तब समाम के पूर्वपद में सम् अविकृत रहता है; परन्तु हलादि उत्तरपद से पूर्व अनुदात्त सम् को स् आदेश हो जाता है, यथा—स्मिध् (सम् + इध्) ''ईन्धन''; सक्कंति ''साथ आना'', सन्धांतृ ''साथ रखने वाला'', स्वामिन् ''साथ रहने वाला''; स्पर्तनी । परन्तु इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते हैं। हलादि उत्तरपद से पूर्व अनुदात्त सम् और सोदात्त स- के उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं; यथा— संवरस्त ''वर्ष'', संशुम (अ०) ''समूह, युद्ध'', सिधं (वा॰ सं॰, मै॰ सं॰) ''सह-भक्षण'', सच्युंति (मै॰ सं॰) ''साथ गिरना', सहुंति ''साथ आहान''।

पाणिनि के मतानुसार संज्ञा, अव्ययीभाव समाम, बहुनीहि समास इत्यादि के विषय में सह को स- आदेश हो जाता है, यथा— सर्गणः (ऋ॰) ''गणसिहत'', राईं- (अ॰) 'अइसिहत''। कतित्य समासों में, पाणिनि के मतानुमार, सुमान को भी स- आदेश हो जाता है, यथा— सर्नाभिः (ऋ॰) ''समान नाभि वाला'', सर्वन्ध् (ऋ॰) ''समान सम्बन्ध वाली दो स्त्रिय'', सर्वणांम् (ऋ॰) ''समान वर्ण वाली''। विदिक भाषा में ऐसे समास बहुत अधिक मिलते हैं जिन के पूर्वपद का स- सुमान का पर्यायवाचक है, परन्तु ऐसे समाम कम हैं जिन के पूर्व द का स- सह का समानार्थक है। बहुत से विदिक समासों के पूर्वपद में सह भी मिलता है, यथा— सह-वैत्सा (ऋ॰) ''दछड़े सहित'' (धेनुः)।

(ग) समासान्त—समास के अन्त में आने वाले बहुत से पर्दों में विकार हो पद्धमोऽध्यायः

| * | समाम प्रकर्णम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ १७०स                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | प्रेयद के अस्तिम स्टर का दीधत्व—क्षेत्र हमाधी के सितम कह व का दीर्ष हो जाता है। यदा-क्ष्रता क्ष्रतात्रम्) अत को काने कारा परिवर्द्ध (परा-क्ष्रता क्ष्रताद्ध कारा है। अस्ति करें का वात । पर्याद है (परा-क्ष्रता करें का वात । पर्याद में हम प्रकार के दार्ष व परा का यून हमें हिएना करें का यून हमें विशास किला ह दन में ते प्रमुख (१) कक्षात्र का वात कर का ते प्रमुख (१) कक्षात्र कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हुम् (वर्ग<br>ग्रिट्टनहम् )<br>शत्रुओं दा<br>हो हटाहर<br>हान बहिष्<br>हान में हैं<br>हान में हैं,                      |
|   | मुभि प्रेणि दुदि, परि; (३) उकारा व शब्द।<br>गर्नु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ন্ত্র বুঁগ                                                                                                             |
| 4 | कतितम समातों में प्रापद के अन्तम स्वर वा आन्तम स्वर है<br>के पण्यान शाने वाले स्वश्रम का भी गोर हो जाता है। यथा—<br>(तै सक ५६९४९) फिन वा उन्द विदुर्जी वाना (इप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -वृषोद्धरा                                                                                                             |
| 2 | मिर किसा मातिया के के अनक अप बनत हों तो समाय के प्रायण एस अब हा प्रयाम किया जाता है जो अवहंनामस्थास पूर्व आता है प्रयाम् अग्रस्य के अब में जुस हाया भागत पूर्व कर सारा पुरानत है जाता है ज्यान अग्रस्य के अब में जुस हाया भागत पूर्व कर सारा है जाता है जिस के मात्र में निक्त मात्र में निर्देश के अप में मुक्त मात्र में जिता है । इसी प्रक्ष के अप में उद्देश जाता है (अपन 313) 1 रही मात्र में प्रयास के पूर्व में प्रिय साम के पूर्व में मात्र है (अपन 313) 1 रवा मात्र | विभक्ति<br>समास के<br>बाला 'र<br>र शाई द<br>र शाई द<br>थि तथा<br>',११ क<br>प्रकार के<br>उड़ माम<br>' पुष्टि<br>बाला''; |

वैदिक स्याकरण

रोग' हुउया विष् इदय को बीधने वाला '।

का पिण्" दुर्गि<u>के क्या</u>स्ट (स॰) फिर की स्वीपडा" पुद् ब्रोप (अ ) पांत की स्वनि", पुरदुर्ग्य पान ने पड़ड कर हुं हुद्-गुरेग हुद्य का

- ४. कर्मधारय समास में महत् "वड़ा" के अर्थ में महा- शन्द पूर्वपद में आता है, परन्तु बहुवीहि समाम में इसी अर्थ में मिह पूर्वपद में प्रयुक्त होता है '; यथा—मृहा-धनम् (% ) 'वड़ा धन", मृहाग्राम (% ) "वड़ा धन", मृहाग्राम (% ) "वड़ा समृह", मिहि-क्षत्री (% ) "वड़े शामन वाले" (मित्रावर्रणी), परन्तु अ० में मृहुरकाण्ड "वड़ा खण्ड" प्रयोग भी मिलता है।
- भ. पारचात्य चिद्वानों के मतानुसार, कितपय गमासों के पूर्वपद में आने वाले सम् को स— आदेश हो जाता है। इस विषय में साधारण नियम यह है कि जब सम् मे परे अजादि उत्तरपद आये या हलादि उत्तरपद के परे रहेन पर भी सम् पर उदात रहता हो, तब समाम के पूर्वपद में सम् अविकृत रहता है; परन्तु हलादि उत्तरपद से पूर्व अनुदात सम् को स् आदेश हो जाता है, यथा—सुमिध् (सम् + इध्) "ईन्धन", सम्नित "माथ आना", सन्धान "साथ रखने वाला", सुवामिन "साथ रहने वाला"; सुपतनी। परन्तु इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते हैं। हलादि उत्तरपद से पूर्व अनुदात सम् और सोदात्त स— के उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं; यथा— सुवत्सर "वर्ष", सुग्नम (अ०) "समूह, युद्ध", सिधं (वा॰ सं॰, मै॰ स॰) "सह-भक्षण", सच्चुंति (मै॰ सं॰) "साथ गिरना", सहुंति "साथ आहान"।

पाणिनि के मतानुसार संज्ञा, अव्ययीभाव समाम, बहुवीहि समास इत्यादि के विषय में सह को स- आदेश हो जाता है, यथा— सर्गण. (ऋ॰) 'गणसिहत'', साई- (अ॰) 'अङ्गसिहत''। कतित्य समासों में, पाणिनि के मतानुमार, सुमान को भी स- आदेश हो जाता है, यथा— सर्नाभि (ऋ॰) ''समान नाभि वाला'', सर्वन्धू (ऋ॰) ''ममान सम्बन्ध वाली दो स्त्रियां'', सर्वणांम् (ऋ॰) ''समान वर्ण वाली''। चंदिक भाषा में ऐसे समास बहुत अधिक मिलते हैं जिन के पूर्वपद का स- समान का पर्यायवाचक है, परन्तु ऐसे समाम कम हैं जिन के पूर्वपद का स- सह का समानार्थक है। बहुत से वंदिक समासो के पूर्वपद में सह भी मिलता है, यथा— सह-वंत्सा (ऋ॰) ''वछड़े सहित'' (धेनु.)।

(ग) समासान्त—समास के अन्त में आने वाले वहुत से पदों में विकार हो पद्धमोऽध्यायः To E

सजा का व्यवहार करता है और कहता है कि असक पद बाँदे समास क **अ**न्त में आए तो अगव समासान्त प्रत्यय दस समास वा अन्तिम अवयव बनता है । बदाप सभी प्रकार के समासों के लिये समासा तो का विधान है, तथापि सब से अधिक नमानान्तों का प्रयोग बहुबीहि-समान में आना ॥ । प्रत्मेक व्यास के साथ-साथ उस से सम्बद्ध समाक्षान्तों का वर्णन समीजी प्रतीन होता है। अत एवं हम येथा प्रसक्त समासान्तों का दिवेचन करेंगा ।

१७८ समासी का बर्गीकरण-ममस्त पर्दों क अब के विचार से प्राचीन वैयाकरण समानों क चार सुन्य भेद सानते हैं-(१) जिस में पूर्वपर म क्षय की प्रधानना रह वह म वयीमात्र समास ≣ (२) जिस में वत्तरपद के अर्थ की प्रधानना रह वह कतुरूप समाम ह (३) जिस में अन्य पर के अर्थ की प्रधानता रह वह बहुबीहि समास है और (v) जिस में दानों परों के अर्थ की प्रधानता रह वह हाह समाय क्हलाना है। पर हु पा॰ २,९ ४ पर सहामाप्य काशि॰ तथा ति भौ • के अनुसार उपर्युक्त चार समामों क अतिरिक्त अन्य समास भी बनत है और एम समालों के लिये किसी विशेष संज्ञा का प्रमान नहीं मिलता है। । भद्रीजिनाक्षित ने पूर्वाचार्यों ना मनी पर विश्वन करके छ प्रशार का समास साना है<sup>११</sup> । शासानीय क्याकरण के अनुसार ममामों का निम्निटिशित वर्गीकरचा विया जाता है --(१) मन्ययाज्ञात (१) तरपुरप और इस का उपभेग बर्मधारय

तमा रूमधारय का उपभेद दिशा (३) बहुबीहि (४) द्रण्य (५) सनाविद्ययहित समाम जो सह सुपाँ (पा॰ २ १ ४) सूत्र स बनता है।

बच"र बिन्ह समासों के वर्गीहरण तथा नामवरण के विषय में सभी पाधात्व विदानों में मनैक्य नहीं है तथारि अधिकर विदार निप्रतिसित वर्गीदरण का स्वीधार वरते हैं। --

वैदिक व्याष्टरण

\* CANAL STANKE

- (२) तरपुरुष समास (Determinative Compound);
- (३) चहुवीदि समास (Possessive Compound);
- (४) पूर्वेपद्धधान समास (Governing Compound),
- (५) द्विरुक्त समाम (Iterative Compound),
- (६) अन्यवस्थित समास (Anomalous Compound)। विदिक समासों का विवेचन इसी कम से किया जायगा।

१७९. लिझ-वैशिष्ट्य-साधारणतया इतरतस्योगद्दन्द् तथा तत्पुरुष समास का लित उत्तरपद के लित के अनुसार रहता है<sup>११</sup>, यथा—गो-आयुर्पी (शत० ग्रा॰)। परन्तु इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते हैं और कतिपय द्दन्द समागों में पूर्वपद के अनुसार लिझ माना जाता है<sup>१६</sup>; यथा--<u>उच्या-मुदानि (अ० ५,२६,३) "स्तृति (उक्य नपुं•) तथा आनन्द</u> (मदं पुं०)", ड्रक्थाकां (ऋ० ६,३४,१) प्रथ० व० "स्तुति (ड्रक्थ नपु०) तथा गान (अर्क पुं०)", जुरुवृक्षी (तं० सं० २,१,४,४) "बैल ( उक्षन् ) तथा गाय (बुशा)"; हमनतुशिशिरी (तै॰ स॰) "हुमन्त पुं॰ तथा शिशिर नपुं॰ (वेद में इस का पुं॰ प्रयोग भी मिलता है)", भूहोरात्रे (अ॰) "दिन (क्षहंन् नपु॰) तथा रात्रिं स्त्री॰"। समासान्त से बने हुए रात्र (रात्रिं से) और श्रद्ध तथा श्रद्ध (श्रर्हन् से) सदा पुं॰ में प्रयुक्त होते हैं १५। अपवादस्वरूप कतिपय तत्पुरुप समामों का हप भी नपुं॰ में बनता है<sup>१९</sup>, यथा—पुत्नीशार्लम् (वा॰ सं॰) "पक्री की गाला", अुगुजिह्नम् (मे॰ सं॰, वा॰ सं॰) ''जिह्ना का अग्रभाग' (तु॰ जिह्यांप्रण ते॰ सं॰), पाप्समम् ( ते॰ सं॰) "बुरा वर्ष (समां)"। समाहारद्वन्द्व, दिगु तथा अन्ययीभाव नपु॰ ए॰ में रहते हैंरण, यथा--युगुराम्यम् (शत॰ शा॰) ''जुआ (युग पुं॰) तथा कीली (शम्या स्त्री॰)"; पुडुर्चम् (अ॰) "छः ऋचाओं का समृह"; अध्यात्मम् (शत॰ शा॰) ''आत्मा में'', प्रति<u>लो</u>मम् (तै॰ सं॰) ''लोम के प्रतिकृल''। कर्मधारय तथा बहुमीहि समासों का लिङ्ग विशेष्य के लिङ्ग के अनुसार रहता है।

समास के पूर्वपद में आने वाले पु॰ तथा नर्षु॰ शब्दों का लिह नहीं बदलता है, परन्तु जो स्त्री॰ शब्द समास के पूर्वपद में उत्तरपद के

पक्षमोऽध्यायः

विशेषा करूप में साता है उस शाह का तु॰ प्रानिपरिक हम हमात क प्तरह में महुक्त किया जाता हूं है यथा—स्वत्तहरिक्तम् (महम्- स १३१९५) जिस पुरुष कहारा हसिया हो सह ह (ध्या) उस हो"!

806

#### इन्द्र समास

- १८० हरह वा 'गायिदक अर्थ के को ' हा की र हत अप में हस पर का प्राचित्तम मयीच तर सर १६ ६ के हाईस हु माति ' तया ए हा र २६ ७ ३६ ६ ४ के हाईस हु माति ' तया ए हा र २६ ७ ३५ ० के हा मूस् ' ह्यादि में निग्ला है। मार्ग माय्यों में तथा विश्व के सहस्य एक हा हा एवं सामितिया के सक्त कि त्रे मुक्त हता हैं। साम्म में अध्य की हिट ते को इन्त दूर पहल्ट हामह हो। साम माय्या क्यान होते हैं उनक हतान कि लिये इंड कहा का क्यावहार किया जाता हैं। इस समात के ने मेद मान जाने हें (१) इकातव्योगमु में (१) तथा समाहायम् । विस्त कताल में पढ़ों के पारतिक काहयस्य को मेद मा ह र छे दर्श हरायोगमु के ते हैं पहलू विसा समाहाय समात माया करायों के प्राचित कराहाय के ते हैं प्राचित कराहाय है के तह स्वच कराहाय है के तह स्वच कराहाय है है है प्राचित कराहाय है के तह स्वच कराहाय है के तह स्वच कराहाय है के तह स्वच कराहाय है है है से स्वच कराहाय है है है से स्वच कराहाय है के तह से स्वच कराहाय है है से स्वच कराहाय है है से स्वच कराहाय है से स्वच कराहाय है है से स्वच कराहाय है है से स्वच कराहाय है से स्वच कराहाय है है से स्वच कराहाय है से स्व

#### वैदिक व्याहरण

( मः० ७,५३,१ ), इन्द्रं नो अञ्च वर्रुणा ( ऋ० ४,४१,६ ) " हे इन्द्र और मित्र यहां हमार लिये"; मा नक्तां बुहिः संदतामुपासां (ऋ॰ ७, ४२,५) ''रात और उपा हमारे लिये पवित्र धाम पर बंठे।'' व्यव-हित देवताद्दन्द्व के कुछ उदाहरगों में केवल पूर्वपद के साथ द्विवचन की विभक्ति मिल्ती है और उत्तरपद में एकवचन का रूप प्रयुक्त होता है; यथा—मित्रा • चर्रणः ( ऋ० ८,२५,२ ); इन्द्वा थो वी वरुण (पपा• बुरुणा—ऋ० ६,६८,५) " हे उन्द्र और वरुण तुम दोनों के लिये जो।" कुछ गिने चुने उदाहरणों में देवताइन्द्व के दोनों पदों मे प॰ द्वि॰ का हप मिलता है; यथा-मित्रयोर्वर्रणयोः ( ऋ॰ ७, ६६, १ ), "मित्र और वरुण का ।" और व्यवहित देवताद्वन्द्व में भी ऐसे उदाहरण उपलब्ध होते हैं, यथा—चक्षुर्माहें मित्रयो**राँ एति प्रियं** वर्रणयोः (ऋ॰ ६,५१,१) ''मित्र और वरुण का बङ्ग प्रिय नेत्र आता हैं"। दिवस्ष्रधिक्यो. (ऋ० २,२,३,१०,३,७,१०,३५,२) "ग्रुलोक और पृथिवी का" में पूर्वपद में ०० ए० और उत्तरपद में प० द्वि० का रूप है (दे० पा० ६,३,३०)। ऐसे गिन-चुन उदाहरणों को छोड़ कर देवताद्वन्द्व के शेष रूपों के पूर्वपद में प्रथ० द्विती० द्वि० की विभक्ति और उत्तरपद में यथाप्रसङ्ग अन्य विभक्ति के द्विवचन का रूप मिलता है; यथा— धार्वाष्ट्रशिक्यो (अ०), द्यावीष्ट्रश्चिवीभ्योम् (अ०), मिन्नावर्रणाभ्याम्, मित्रावर्रणयोः, इन्द्रावर्रणयोः।

द्वन्द्र समास के विकास की अगली अवस्था उन उदाहरणों में लक्षित होती है जिनमें पूर्वपद का उदात नष्ट हो जाता है और समास के अन्तिम अक्षर पर उदात्त रहता है, यथा—सूर्याचुन्द्रमसां (ऋ॰), हुन्द्रापूरणोः (ऋ॰), मुनुकुट्टी (अ॰)।

द्वन्द्व के विकास की अन्तिम अवस्था में पूर्वपद में केवल प्रातिपदिक रूप प्रयुक्त होता है और समास के अन्तिम अक्षर पर उदात्त रहता है। ऋ॰ में ऐभे समासों के बहुत थोड़े उदाहरण मिलते हैं, परन्तु अन्य संहिताओं में तथा ब्राह्मणधन्थों में लगभग नियत रूप से ऐसा द्वन्द्व समास मिलता है; यथा—हुन्द्व-बायू (ऋ॰ ७,९०,७), सुत्यानृते (ऋ॰ ७,४९,

...

विशेषण के रूप में आता इंडस शृद्का पु॰ प्रातिपदिक रूप समास क पूरपद में प्रयुक्त विधा जाता हैं<sup>द</sup> यथा—प्रचैतदक्षिणम् (नरम्- ऋ 1 ३१,१५) जिस पुरुष के द्वारा दक्षिणा दी गर् ह (प्रयता) उस हो '।

## १. इन्द्र समाम

इन्द्र का शाब्दिक अर्थ "जोडा" ह और इस अथ में इस शांद की प्राचीनतम प्रयोग तै॰ स १६६४ व 'द्वार्द'। हुन्हानिं' तथा ए॰ बा २ ९७ ३ ५० के बाइस्" इत्यादि संसिन्ता है। शांति शाल्यों में तथा पाणिनीय स्वाकरण स हुन्ह शरू समासविशय की सज्ञा के त्रिय प्रयुक्त लोगा ह<sup>रर</sup>। बाक्य म अब की दृष्टि से जो छुक्त पद् परम्पर राम्बद्ध तथा समानतवा प्रधान होत है उनक समास के लिये द्वाद्व संशाचा व्यवहार क्या जाता है । इस समास के ही भेद मान जाते हे- (१) इच्हतस्योगद्वाद्व (१) तथा समाहारद्वण्ड । जिस समास में पर्नों क पारस्परिक साहचय का बीध होता इ उस इतरे तरयोगद्वद्व कन्ते हैं परातुंजित समास स कवल समाहार वा समूह क अर्थ की प्रधानता रह उमे नमाहार नद्व भानत हैं।

(क) इतरेतरयोगद्व ह—इस समास क विकास की विभिन्न अवस्थाओं के परिचायक उदाहरण सहिताओं य उपलाभ हात है। इस बाद के विशाम की प्राचानतम अवस्था में समास क दोनों पनी (पूकाद हवा इतरपट ) व माथ टिवचन की विभक्ति जी मी जाती ह और होमी परी पर अ ना भाना उदात्त भी रहता है<sup>श्र</sup> श्या—द्वामुा न<del>त्त्र</del>ी अपा और शत" मित्रा-बरना मित्र और बदण मातरा पुत्रती माता भीर पिता' धार्मा पृश्विनी युगेक और पृथिती । ऐसे इन्द्रसमानी क रिय देवतादण्ड सङ्गा का प्रयोग किया जाता ह और ऋ में मिलन बाले इन्द्र भमासों में से लगभग तीप-बीबाइ देवताइ इ सम'स हैं। देवनाइन्द समासों क बनिषय उदाहरूबी में पूराद और उत्तरपद क बीव क्षाय पर का ध्यवधान जिल्ला इ ग्रंग-बार्च हुआर्मी (स ३०१२१) बुटोइ और प्रचित्री धार्ता दसे प्रधिती 1८,६- में द्रिक रण हुण्यामें भी भिल्ला है। में क संक ने मिलने पाल दशरम्य कुम्मा-नुर्दिः उन्धिन भीत पतिथ धाना में पूर्वपष्ट या विकरण भीर दोनी पर्रो का उन्नल हैं । देशे कल मिने बने उन्नतरणी की छोड़ क गम शस्त्रक स्मास का स्व मर्चुक एक में सनता है और समाग के बंगिम अध्य पर उपान रता। है; यथा—केग्नु-रमुख्र (अ॰) 'विश भीर वारी"। प्रतिण णांध्यो के अहवाचर, यह सभा विवासम्बन्धी विषा के मानक, अधालियों की जातियानक (यमा तृण इत्यादि मी जातिगानक ), नमा परस्य भिनेषी वा जयो। या गुणों क बानक शब्दों कीर ऐंग ही अन्य मन्दद करों का ममाहार ममाम यनता है", वया-वर्शम-पृद्यम् ( अन- प्राः ) "फेराने और इदग", शिरो-धीवम् (सं०) "निर् और गाँन '- समिल्-युद्धः (गा० सं०) 'यश तथा याशिक मन्द्र", इतिहास-पुराणम् (अतः हाः) "रतिहास और पुराण", ओगुष्टि-सन्मपुनि (शत आ - ) "पीरे और गृक्ष"; कृता-कृतम् (अ॰) "ती रिया गया ह और जी नहीं क्या गया है " १९ मह-पापन् (अ०) "भाग और युगा"; भूत-भूग्यम् (अ०) "भूत और मिन्न", नीलु-टोहितम (त्रा॰) 'नील और लाल''; उत्कूल-निकुलम् (पा॰ सं॰) ''ऊपर जाना और नीचे भाना''; भुजाधिकस्पे (शत- मा- ४,५,५) 'यकियों और भेड़ों का''।

- (ग) द्वन्द में पूर्वपद्—इकागन्त तथा उकारान्त, अजादि तथा अकारान्त, न्यूनतर अक्षरों वात्रा, और कहीं-वहीं अधिक महत्त्वपूर्ण शब्द हन्द्व समाम के पूर्वपद में आता है "; यथा—कुर-पुरुप्ताला: (का सं •) "कुरुवासी और पशाल्यामी", हुन्द्वाधी (अ •) "इन्द्र और अभि"; सूर्यो-पुन्वमसां (अ •) "पूर्व और चन्द्रमा"; पूर्जन्या-वार्ता (अ •) "पर्जन्य और वात"।
- (घ) द्वन्द्व में समासान्त इतरेतरयोगद्वन्द्व तथा समाहारद्वन्द्व के अन्त में आने वाले बहुत से हलन्त कर्दों को अकारान्त बना दिया जाता हैं के, यथा चेन्नुनृष्वाही (शत वा का) "गाय और बेल", श्री-युशुमानि (शत वा का) "लक्ष्मी और यश", स्त्री-पुसी (मैं व प का) "स्त्री और पुरुष्'', खुर्बुद्धीवे दि (वा क्षे १८,२३) "जंघा (कर)

1) साय और अश्वय"; अस्तानु अतिहर्द न्यांस् (तै. वं. १८-१८)

श्रास्ताना केंद्र प्रतिद्वा व पत्र" इत्तु इत् (तै. वं. १ वार्य केंद्र विदेश सुत्र केंद्र विदेश सुत्र केंद्र विदेश स्वाय' । यद व वित्र केंद्र विदेश स्वया । यद व वित्र केंद्र विदेश स्वया स्वया केंद्र विदेश स्वया स्वया केंद्र केंद्र

प्रदान ने शासुर्य के नारण कतित्व द्विष्यनानत द्वार्टी का एवं पर भी प्रसिद्ध जो के दोनों यो व अध्य वा बात करवाता हुंग स्था-वितरी तिता भर माता मात्रा भीता और पिता था वार्चा 'नुगंड और शिवती । मित्रा नित्र और बण्यां कुणाओं और राजि"।

(ज) समाहार द्वाद्ध-समाहार-"द्व के वित्रव डनाइरणों क पूर्वपद में प्रव दित्तो- दि का आवारार म व्य मिन्या ह नथा--हुस्य पूर्वर को बक्क विश्वा भवा और निया स्वयं<sup>भाग</sup> । यास्त्राय बिदानों का अंद्र मान है कि हुस ना मूक कर बन्धानुर्ज (मि) रहा होनार"। आ न स

१८,६० में द्वि॰ रूप हुट्युपूर्ने भी मिलता है। मै॰ सं॰ में मिलने वाले उदाहरण हुप्मा-युर्हिः 'ईन्धन और पवित्र घास'' में पूर्वपद का द्वि० रूप और दोनों परों पर उदात्त हैं । ऐसे कुछ गिने-चुन उदाहरणों को छोड़ कर समाहारद्वन्द्व गमाय का रूप नपुं॰ ए॰ में बनता है और समाय के अन्तिम अक्षर पर उटात रहता है, यथा—केटा-श्मुश्रु (अ॰) ''केश और दाड़ी"। प्रायेण प्राणियों के अज्ञवाचक, यश तथा विद्यासम्बन्धी विषय के वाचक, अश्राणियों की जातिवाचक (यथा तृण इत्यादि की जातित्राचक ), तथा परस्पर विरोधी प्राणियों या गुणों क वाचक शब्दों और ऐसे ही अन्य सम्बद्ध शब्दों का समाहार समास धनता है", यथा—क्लोम-हुद्रयम् (शत॰ बा॰) "फेफड़े और एदय", शिरो-थ्रीवम् (सं॰) "सिर और गर्दन ' सुमिष्टु-युजुः (वा॰ सं॰) "यज्ञ तथा याज्ञिक मन्त्र''; हृतिहास-पुराणम् (शत॰ बा॰) "इतिहास श्रीर पुराण'', ओषुधि-वनस्पृति (शत॰ ब्रा॰ ) "पौदे और दृक्ष"; कृता-कृतम् (अ॰) "जो किया गया है और जो नहीं किया गया है गें १४, मह-पापम् (अ॰) "भला और बुरा"; भूत-भुन्यम् (अ॰) "भूत और मिव्य'', नीलु-लोहुतम् (ऋ॰) ''नीला और लाल'', उत्कूलु-निकूलम् (वा॰ सं॰) "ऊपर जाना और नीचे आना", अजाबिकस्य (शत० ब्रा० ४,५,५,४) ''बकरियों और भेड़ों का''।

- (ग) द्वन्द्व में पूर्वपद्—इकारान्त तथा उकारान्त, अजादि तथा अकारान्त, न्यूनतर अक्षरों वाला, और कही-कही अधिक महत्त्वपूर्ण शब्द द्वन्द्व समास के पूर्वपद में आता है ", यथा—कुर-पुरुचालाः (का॰ सं॰) "कुरुवासी और पद्यालवासी", इन्द्वाग्नी (अ॰) "इन्द्र और अभि"; सूर्या-चुन्द्वमसां (अ॰) "सूर्य और चन्द्रमा"; पूर्जन्या-वार्ता (अ॰) "पर्जन्य और वात"।

और गुरुना (अन्नोबत्)" दण्डापानहम् (श्रो 🔳 स् • ३ १ १८) उण्डा और जूते" ऋक्सुमास्याम् (छ ) इन्चाओं और सामगान क

द्वारा" अस्वयापम् (गी॰ घ॰ स्॰) "अचाए और यनुदेंद के मत्र"। द्वन्द (तथा तपुरुष) समान क अत्त में आन वाउ शिश्र हर का रात्र मन जाता ६ (टि॰ ७० ९०,९५) यथा—<u>अ</u>हो<u>र</u>ावे (स्र त सः)

# भहोरायाणि (ऋ॰ तै॰ स॰)। २ तत्पुरुष समास

१८१ तत्पुरुष शांद का अर्थह 'तस्य पुन्य <sup>39</sup> और स्मास क<sup>र</sup>स उदाइरण को ही इस समास की सज़ा के रूप में प्रयुक्त किया आता है। बद्यपि प विनि ने तत्पुरुष का क्षेत्र बनुत व्याप्त माना है तब पि आधु निक विद्वानों की पद्धति क अनुसार तत्युम्य को दो सुख्य भेदों हैं। विभक्त क्या जा सकता ह—(१) वह तत्पुरुप समाम जिसका पूर्वपण द्विती तु,च,प॰ प॰ यास॰ में से किथी एक विमक्ति के अर्थ HI भायक ह (२) और वह तत्पुरुष समाम चिनका पृष्पण उत्रापण का

विशेषण या कियावितेषण हा पान्काय विद्वान प्रथम प्रकार के तसुहर के लियं पराधित-तरपुरुष (Dependent Determinative) शीर बूसरे प्रकार का तरपुरुप के लिये विशेषणात्मक संस्पृरुप (Descriptive Determinative) सज्ञा का व्यवहार करत हैं। पाणिनि द्वारा विहित तलुरय क सभी भेदों का उपनुक्त दो वर्गों में रखना पूर्णतया "याम्य दो नहीं हो सबता पर'तु सुविधा क विचार से प्रावेण ऐसा दगींवरण कर दिया जाताहै। इस तत्पुरुप का बणन निस्तलिकित शायकों क भपीन वर्रेके— (१) द्वितीयानमान इत्यारि (१) एकदेशिसमास (३) उपपदसमाम (४) कमेंथारयसमाम (५) हिगुसमास (६) तन

समास (७) कुगतिप्राव्सिमास । यह वर्गीहरण पाणितीय व्यावरण के अनुसार है। परन्त पाथाल विशानों की पद्धति ॥ भिन्न ह हितीयासमास इत्यादि—विन तलुम्य समासों <del>र प्दार में</del> ्रितीया तृतीया, चतुर्वी पद्मशं यही या सप्तयी विभक्ति के अर्थ हो

प्रस्ट करने वाला पर आता हु वे समान उसी विभक्ति के लाम 🛭 जाने वैदिक व्याकरण

जाते हैं; यथा—द्वितीयाममाम, नृतीयाममास, चतुर्थीसमास, पद्धमी-समास, पश्चीसमास और सप्तमीसमाम। वैदिक्भाषा में पश्चीसमाम के उदाहरण सन से अधिक मिलते हैं और नृतीयासमास का प्रयोग इस से बुद्ध कम है। अन्य समासों के—विशेषतः चतुर्थीसमाम तथा पश्चमीसमाम के—उदाहरण चहुत कम हैं।

- (क) द्वितीयासमास—उम समास का पूर्वपट द्वितीयान्त स्प के अर्थ का वाचक होता हैं <sup>११</sup>; यथा—सुबुत्सुर-मृंग-(शत० ब्रा॰) "एक वर्ष तक पाला हुआ"; गोष्टगतम् (बाँ० ध० सू०) 'गोष्ट में गया हुआ", भूमि गताः (बाँ० ध० सू०) 'भूमि में गये हुए"।
  - (व) तित्यासमास—इम ममास का पूर्वपद तृतीयान्त हप के अर्थ को वित्र करता है और इस की तृतीया विभक्ति प्रायेण कर्ता और करण के अर्थ में आती है, परन्तु कही-कहीं अन्य अर्थों में भी इस का प्रयोग मिलता है''; यथा—<u>चल-विज्ञायः</u> (मा १०,१०३,५) ''बल के द्वारा जानने योग्य'', अृतिन-द्राध (मा १०) ''अग्नि से जलाया गया''; रेप्म-चिंछन—(अ०) ''त्फान से छिल किया गया''; नुख-निर्भित्त—(तै० सं०) ''नाख्न के द्वारा तोड़ा गया''; सोम-शित्त—्मा०) ''सोम से तेज़ किया गया''; मिन्न-द्रिक्च—(ति० सं०) ''तिलों के साथ मिश्रित''।
  - (ग) चतुर्थीसमास—इस समास का पूर्वपद चतुर्थ्यन्त रूप के अर्थ को प्रकट करता है । प्राचीन वैदिक भाषा में चतुर्थासमास के उदाहरण अतिविरल हैं, परन्तु उत्तरकालीन भाषा में इस के कुछ उदाहरण मिलते हैं; यथा—मर्चुहिंतम् (ऋ॰ ६,७०,२) ''मनुष्यों के लिये हितकारी''' भृतविलम् (गृ॰ सू॰, ध॰ सू॰) ''भृतों के लिये विते''।
  - (घ) पञ्चमीसमास—इस समास का पूर्वपद पद्यम्यन्त रूप के अर्थ का वाचक होता है और उत्तरपद में प्रायेण भय या विश्लेष को प्रकट करमे वाला शब्द रहता है पे । प्राचीन वेदिक भाषा मे इस के उदाहरण श्रतिविरल हैं, परन्तु उत्तरकालीन भाषा में इस समास के कुछ उदाहरण

(गाय में (रहर) '''; मर्थरमु. (जा ८,९०९,३) ''डालाह या मस्ती में दक्षिप्र''; मर्थिद्य- (ते ॰ हिं ०) ''पांत में पंपा हुआ''; पार्द- हम- (ते ॰ हें ०) ''पांत में पंपा हुआ''; पार्द- हम- (ते ॰ हें ०) ''पांत में पुना गया''; बास्पुदक- (पां ० गते ॰ मू०) 'नाव में परह'', मानि भाज- (वाप० पा॰ मू०) ''मान में (गानिक) भाज''; स्ट्रप्ले-दुश्ह्रपूर्ण- (पा॰) ''जीड में मून रहा''।

- १८३. एकदंशित्मास इन गमाम मं पानी विद्याला है। अन एव इन जा पूमण विचन आरस्यक है। इन प्रवाह के समामी के उत्तरपद में आने वाला अन्य ऐने प्रस्त्र जा पान्य हो। है जो एक सम्पूर्ण है पर-इ जिम के अने ह देश या प्रायम (१८१म) माने जा महने हैं। गमास के प्रोप में आने वाला इन्ड (पूर्व, अवर, या मर्थ इत्याह) इन इन्य के एक देश (हिस्स) ना दानक होना हें , यथा—पूर्व हन (मंग) "दिन मा पूर्व भाग"; प्रोज्ञाय-(फा॰ भी॰ स्०) "आरह का अप्र भाग"; जुपुगह-(ति० नं०) 'दिन मा पिछला भाग", अधु-माम-(भ०) "भाग का आधा भाग", अधु-चिह्न- (अ०, तं० सं०) ' अचा या आधा भाग", अधु-चिह्न- (वा० सं०) 'जिहा का अगला भाग"। दे० अनु० १८९।
- रेट. उपपदसमाम—पाइवात्य विज्ञानों ने हिनीयासमास इत्यादि और उपपदसमाम का प्रमुत एक माथ विया है, परन्तु उपादसमाम का प्रमुक् विज्ञचन आवश्यक है क्योंकि इस की अपनी विशेषताएँ हैं। उपपटममास की सब से प्रमुरा विशेषता यह है कि इस के उत्तरपद में केवल कृदन्त शब्द होता है। और ऐसे कृदन्त शब्द का प्रयोग प्रायण उपपदममास के उत्तरपद में ही मिलता है, परन्तु स्वतन्त्र शब्द के हप में कही हिंगोचर नहीं होता है, यथा— हिंबरद् ''हिव को खाने वाला'' के उत्तरपद में आने वाले भद् ''रााने वाला'' शब्द का इस अर्थ में कोई स्वतन्त्र प्रयोग नहीं मिलता है, जाकि हितीयासमास इत्यादि में आने वाले अब्द मामान्यतया स्वतन्त्र हप से भी प्रयुक्त होते हैं। पाणिनीय व्यावरण के अनुसार उपपदसमास के पूर्वपद में प्राने वाला शब्द उपपद कहलाता है और उपपद के पूर्वपद में रहने पर ही उत्तरपद का कृदन्त शब्द बन कर दोनों का नित्यसमास होता है<sup>धर</sup>।

414

सब से अधिक मिण्त हैं। इस समान का पूर्वपद पट्टान्त हप के अप को प्रकट करता है<sup>श</sup> यथा—<u>राज</u> पुत्र- (ऋ०) राजा वा पुत्र प्रजानास्वामी" राज-कर्तार (ऐ० हा ८ १०५) राजः बनान वाले' थ्नीर होतृं(शत धा∙) दूध टाहोम करने वाल'। साम पीति - (ऋ॰) सोम का पान'' सोमुपीधम् (ऋ॰) दोम का पान ।

पष्टीसमास—वैदिक तथा लैकिक संस्कृत में प्रक्षीसमास के उदाहरण

(व) सप्तमीसमास—इन समान का पूर्वपद सप्तम्बात का व अर्थ की प्रकट करतः है। यथा—सर्दर्जात- (अ०) दिन से उत्पन हुआं दुद च्लुतम् (अ. १. ४३) 'अल में बहती हुई (स्रडी) I (छ) अलुक्समास—सामाय नियम र अनुसार समाम के पूरपर नी विशक्ति का लाप हो जाता है और शाद का शांतिपदिक-स्प पूर्वपर में

भाता है परन्तु ऐसे उदाइरण भा सिन्दे हैं जिनमें पूर्व की विभक्तिका क्षाप नहीं होता है। सि की भीं एने गमासों के स्थि भक्षुक्तमास स्था का प्रयोग किया गया है। बहुक् क अधिकार रगहरण पश्चीसमान में भिन्ते हैं। त्तीयासमास में अदक् के निम्निक्षित उदाइरण दिय जाते हैं।

ग्रुनेविटम् (अ०८४६ २८) दुर्तो द्वारा पहुचाया गर्या<sup>१६</sup>, बाचा-स्नेनम् (१९० १० ८७ १५) बाणा के द्वारा चौर हो । पप्डीसमास में अलुर् ६ बहुत थे उनहरण निलंते हैं। इतेह प्रमुख उदाहरण य है-बास्पर्नि (श॰ ७ ३८ ६) कुल वा पति बास्तु

प्पति (त्र∙) यर कायति खर्मतुस्थनि (वा सं ) 'जगत् सी पति ' श्रुनःशेष' (अर ) ' दोत भी पूछ ( एक व्यक्ति का नाम) '। निवादास- (ता ) <sup>ब</sup>स्वन का दास (एक व्यक्ति का नाम) (टि ४)। सप्तमीसमास में बलुक् के जो उ हरण मिनने हैं दनमें से इंडेंक मे हैं---गति हिर- (ऋ अ० आप्त० ती स्०) एड ऋषि दा नाम (गाय में स्थिर)"", मदेरधुः ( ऋ॰ ८,१०१,३ ) "उत्साह या मस्ती में शीघ्र", पदि-वृद्ध- ( त॰ सं॰) "पाव में बंधा हुआ", वारे-वृत- (तै॰ सं॰) "चुनाव में चुना गया"; नाब्युदक्क- (का॰ ध्री॰ स्॰) 'नाव में जल", मास्ति-ध्राद्ध- (आप॰ ध॰ स्॰) 'मास में (माभिक) ध्राद्ध", स्वुष्ने-दुः व्वृष्व्यं- (अ॰) ''नींद में चुरा स्प्रभ"।

- १८३. एकदेशिसमास इस समास की अपनी विशेषता है। अत एव इस का पृथक् विवेचन आवश्यक है। इस प्रवार के समासों के उत्तरपद में आने वाला शब्द ऐसे इब्य का वाचक होता है जो एक सम्पूर्ण है परन्तु जिस के अनेक देश या अवयव (हिस्से) माने जा सकते हैं। समास के पूर्वपद में आने वाला शब्द (पूर्व, अपर, या अर्थ इत्यादि) इस इब्य के एक देश (हिस्से) का वाचक होता है भेरे, यथा— पूर्वोह्म— (सं०) "दिन का पूर्व भाग"; पूर्वकाय— (का० थ्री० स्०) "शरीर का अप्र भाग", अप्राह्म— (तं० मं०) 'दिन का पिछला भाग", अर्थ-माम— (सं०) "मान का आधा भाग"; अर्थ-चे— (अ०, ते० स०) ' ऋचा का आधा भाग", अर्थ-जिह्म— (वा० सं०) ' जिह्ना का अगला भाग"। दे० अनु० १८९।
  - रेट. उपपदसमास—पास्चात्य विद्वानों ने द्वितीयासमास इत्यादि और उपपदसमास का वर्णन एक साथ किया है, परन्तु उपपदसमाम का प्रथक् विवेचन आवस्यक है क्योंकि इस की अपनी विशेषताएँ हैं। उपपदसमास की सब से प्रमुख विशेषता यह है कि इस के उत्तरपद में केवल कृदन्त शब्द होता है। और ऐसे कृदन्त शब्द का प्रयोग प्रायण उपपदसमास के उत्तरपद में ही मिलता है, परन्तु स्वतन्त्र शब्द के रूप में कही दृष्टिगोचर नहीं होता है, यथा— हुविरद् ''हिव को खाने वाला'' के उत्तरपद में आने वाले अद् 'स्ताने वाला'' शब्द का इस अर्थ में कोई स्वतन्त्र प्रयोग नहीं मिलता है, जगिक द्वितीयासमास इत्यादि में आने वाले शब्द सामान्यतथा स्वतन्त्र रूप से भी प्रयुक्त होते हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार उपपदसमास के पूर्वपद में रहने पर ही उत्तरपद का कृदन्त शब्द बन कर दोनों का नित्यसमास होता है<sup>41</sup>।

समास प्रकरणम्

168

उपपदममासों के पूर्वपद में आने बात अधिकतर शब्द दितीयान्त रूप का अर्थ प्रवट करत है परन्तु तृतीयात प्रथम्बात तथा सप्तम्बात रूप

क अथ क बाचक र . भी उपपदसमासों क पूर्वर र में मिरत है। समानों के माथ दिये गय अर्थ से स्वष्ट है कि उन का पूर्वपर किय विभक्ति के अब में प्रयुक्त हुआ है। प्रसिद्ध कुरप्रत्ययों के शाय उपपद

समान के कुछ प्रमुख उदाहरण निर्मार्थयत है---

(1) उत्तरपद में केनल घानुरूपी इद्दात (ग॰ हिन् व्व विद् वित् विव्,।इन्)"—हुबिरद्- (ऋ) हाद को खाने वाल" हुबिर्वह्-

(ऋ ) इबि वा बहन करने वाल" ज्यातिगृहत्- (ऋ तै॰ स॰) प्रकाश करने वाला", वृ<u>त्र</u> इन- (ऋ ) 'इत्र को भारने वाला" सोम सुत- (२०) सान का स्वन वरने वान" श्रान् चिर-(शत • शा •) <sup>8</sup>अप्रि का अथन करने वारा<sup>198</sup> ; <u>व</u> धुक्षिए (ऋ )

(१) अ प्रत्यय (पा० कण् कटक् अव् ट ड,क्य् कप्) र -- भुन्तार-(तै॰स ) अलाहाभभण करने दात्र शोक्स- (ऋ ) गाम को मारने वाला ' सुपुर्वर्ध- (ऋ०) असून का दोहन करने बाला हुन् दुव-(म॰) इवि को स्ताने बाला' बायस्कांस (ऋ॰ १ ५८ १) भन की इच्छा करने बाला<sup>।। वह</sup> प्रतिकासा (अ०) पति की इच्छा करने वारा (टि ४६क) ।

(३) इ प्रत्यय (पा॰ इन ) "-पशिरक्षि (श्र॰) मार्ग ही रक्षा करने बाला'' हुबिसधि- (१००) 'इ द का सथन (नाश या वितरण) करने बाला ' क्ष्मु बर्नि-(वा॰ स ) क्षाप्रया से ग्रीति करने वाला'' बुद्ध-बर्नि-(बा स॰) बाइाणों से बीत करने बान' यो सर्नि- (अ॰ वा स•, ते स ऋ• गां पणि-) गार्वे प्राप्त वरने वाटा '।

(v) इन् प्रत्यय (पा णिवि) '-- उक्य शुसिन (ऋ ) 'स्क वाने वारा मुद्ध मुदिन् (स ) बद या यज्ञ पर विचार करने कारा सुतु चारिन् (अ ) मत का पालन करने वाला ।<sup>3</sup>

वैदिक व्याकरण

ब पुओं के सच्य रहते वाला ।

- ५. य प्रत्यय (पा॰ क्यप्) ५ ब्रह्मोर्च- ( ब्रा॰, श्रौ॰ सू॰) ''ब्रह्म का विचार, ब्रह्म के सम्बन्ध में पहेली''; राज-सूर्य- ( श्र॰, तै॰ सं॰, इत्यादि) ''एक यज्ञ का नाम''; कृष्ट-पुच्य- ( वा॰ सं॰, पं॰ ब्रा॰) ''जोते हुए ( कृष्ट ) खेत में पकने वाली ( फसल )''; देव-हूर्य- ( क्र॰, श्रत॰ ब्रा॰) ''देवताओं का आह्वान''।
- ६. वन् प्रत्यय (पा॰ क्षनिप् ) ॰ सोम-पार्वन् (ऋ॰) "सोम पीने वाला"; व्छ-दार्वन् (छ॰) "वल देने वाला"; पाप-कृत्वन् (अ॰) 'पाप करने वाला"; र्यु-यार्वन् (छ॰) "रथ में जाने वाला"।

अलुक्-समास—पूर्वोक्त द्वितीया-समास इत्यादि की भांति उपपद-समास के बहुत से उदाहरणों में भी पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। इस प्रकार के अलुक्-समास के प्रमुख उदाहरण निम्न-लिखित हैं—

दितीया का अलुक्—पाइचाल विद्वानों के मतानुसार निम्नोक्त उदाहरणों में तथा ऐसे ही अन्य समासों के पूर्वपद में द्वितीया का रूप हैं रेर, परन्तु पाणिनीय व्याकरण के अनुभार कृत्यत्य स्वम्न या स्वम् के निमित्त से एकाम् ईजन्त शब्द को अम् और शेष अजन्त शब्दों को मुस् आगम हो जाता है पर, यथा—धनव्यय (ऋ०) "धन को जीतने वाला"; पुरन्दर (ऋ०) "दुर्गों को नष्ट करने वाला (पुरम् व० के अर्थ में)"; पुरन्दर (ऋ०) "सोम-रस को पाने वाला"; पुष्ट्रम्मर (ऋ०) "पुष्टि-कारक"; धियंधा (फि०) "बुद्धिमान्", डुम्रग्परण (अ०) "उप्रता से देखने वाला"; अयुक्षक्करण (अ०) "स्वस्थ करने वाला"; भूतक्ष्वर्त्व (तै० सै०) "पकाने वाला"; देवक्षम (अ०) "देवताओं के पास जाने वाला"।

तिया का अलुक्—िग्रा-वृष्- (अ॰) "स्तुति से वट्ने वाला"; दिवा-कृष- (अ॰) "स्थें" क्ष्या-जुर्- (ऋ॰) "प्रार्थना (करने) में वूढ़ा होता हुआ"।

पञ्चमी का अलुक्—दिवोजा- (ऋ॰) ''युलोक से उत्पन्न हुई (उपा)''; दिवोदुह्- (सा॰) ''युलोक से दूध निकालता हुआ''; दिवोरुन्- (ऋ॰)

# पद्ममोऽध्यायः

'पुलोक से चमकता हुआ', दु<u>ध्यिणात्</u> सद्- (म सं•२ ६ रे) दक्षिण को ओर बैठा हुआ'।

स्तासी का अनुक्-दिनि-यन्- (क ) 'यु:वेक में यह बरने वारा' दिनि चैर- (क ) दुरोक में पूरता हुआ'' टिन्न-अय- (क्र ) 'यु:वेक में रहेने वारा' , हुन्ये दुाय- (क) परग वर शेवा हुआ'', भ्रुम्प पर-(क) अत्र में रहता हुआ''

१८५, कर्मध्यास्य-समास्य-कर्मधारय-समास् म प्रायण विशेषण और विषेष हा समाय होता है<sup>क</sup> यथा—सुद्धा हाम- (ऋ) 'गवहा सहर्र कृष्ण गुक्ति- (स०) वीचा (शारिय-कारण पर्यो)' पण सीस (तै स० १ ४ ४ १) प्रा यहवा'' सुन्तुर्थर्य 'सात व्यर्थ', गुज्र-श्रीर अञ्चय बोर'' सुन्तु मुख्या (स) वाल प्रियर'।

चपमा वा अबद करने व निवे वा बोई विदोधता प्रकट करने के लिये भी वरिष्य अवदी वा समाव हाता है" ववार—क्षुक-स्मु (न व ) ताते के बहत बहु रंग वा "बुन ग्रॅग-(क्र-) वात के हहत तेत्र", क्ष्मों बहु (के जा ) कर के सहग काम" बुहुय-कुर्ग-(वा सन् क तक सन्) कुँगिज हिर्डिण चुनुय-कुर्गामा (बाट करने) कुँगिज बाय (प्रवादा सा रामगा)"। आहर का २००२ वर तथा कर १४ १२ में आने बाँठ समाव व्यवस्थान्त्र "उत्वहनेता उत्वह तस्ति हैं एसहर्थ पूर्व पादान्त्र "गिरुह्मण या निव्ह सहस्र हराहस्त" स्वित्य के

स्पोदि इन का ध्यारयान क्षेत्रक प्रकार स किया पा सक्या है<sup>54</sup>।

१८६ हिगु स्त्रमास—दिग्र नमास कर्मपारत समास का ही एक भर है।

पित कर्मपारत-नमात क पूर्वेष्ट में सरामाजक बान् हो उसे दिग्रं

करेते हैं<sup>50</sup>। हिगु का साध्यक नगर है तो सार्यों का ओगा। समा

सर दिग्र का प्रमोग बेलक नगुक एक्सकन में होता हा है। स्तर्निध्या

की समानता को ध्यान म रखते हुए अनेक पायस्य बिहान दिग्रं का वान्य कहाँगी समाम क साम करते हुए।

उस्मान कहाँगीरि समाम क साम करते हुँग। हिग्न-नमात के कुठ मग्रव

वयादरण निम्म जिक्कत हैं—दि-वुगाव (स 10-5) तोन गुग।

इग्रह्मण (स० 10-50) रस उस्तियों की नम्बार, पहुष्प

"छः अचार्थों का समृह"; प्रह्नवम् (शत० शा०) "छः वलों का समृह"; प्रह्नवम् (शत० शा०) "छः वलों का समृह"; प्रह्मद- (श०, ते० सं०) "छः दिन तक, छः दिनों का मोमयाग"; नि-योजनम् (श०) "तीन बोजन की दूरी"; पुम्च-योजनम् (श०) "पांच योजन की दूरी।" दे० शतु० १८९।

- रेट. नज्यसमास—नियंध-याचक' अध्यय न प्रियद में जोड़ कर नज्समास बनाया जाता हैं। हलादि अब्दों में पूर्व न के स्थान पर वेयल भ और अजादि अब्दों से पूर्व अन् जोड़ा जाता हैं'; यथा—अ-केवि—(या॰) "जो कित नहीं है"; अ-मृष्ठ (श्वत॰ व्रा॰) "जो भला नहीं है"; अ-देश्व (ग्र॰) "जो छोटा नहीं है"; अ-मेरवं— (ग्र॰) "जो मरने वाला नहीं है"; अनृष्ठ (ग्र॰) "जो श्रज्ञ (सरल) नहीं है"; अनृष्ठ (श्व॰) "जो श्रज्ञ (सरल) नहीं है"; अनृष्ठ (श्व॰) "जो श्वज्ञ (सरल) नहीं है"; अनुष्ठ (श्व॰) "जो श्विपय समासों के पूर्वपद में न का रूप ज्यों का त्यों भी मिलता हैं, यथा—न-चिकेतस (ति॰ व्रा॰) "एक ब्यक्ति का नाम"; न-धुंसक— (मि॰ सं॰) "जो पुरुप (या सी) नहीं है"; न-श्राज्— (भि॰ सं॰) "देवों के सोम-रक्षक का नाम"; न-स्रीच— (श्व॰) "एक राक्षय का नाम"; न-स्रीच— (श्व॰) "एक राक्षय का नाम"; नार्कः (सं॰) "स्वर्भ"।
- १८८. कुगतिप्रादिसमास—अर्थ की दृष्टि से सम्बद्ध शब्द के साथ कु, धु, भित, दुर, प्र, पिरं, निर्, इत्यादि निपातों का समास द्दोता है और कियावाचक शब्दों के साथ भी प्र, पर्रा इत्यादि उपलगों तथा पुरस, तिरस, अन्तर इत्यादि गतिसंशक शब्दों का समास होता हैं । समास के पूर्वपद में आने वाले निपात कु तथा दुर पुराई के अर्थ में और स तथा अति प्रशंमा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ', यथा—कुयंवम् (वा॰ सं॰ १८,९०) "ग्रुरा (घटिया) अय (फ़सल)'; दुर्मित. (ऋ॰) "ग्रुरी युद्धि", सुन्मिल (ऋ॰) "अच्छी युद्धि", ग्रुति-जीव (अ॰) "पूर्णतया जीवित", सित-पुरुष (शत॰ शा॰), "बहुत बढ़ा पुरुष"। इस के आतिरक "वढ़ जाना या आगे निकल जाना" के अर्थ में भी आति पद समास के पूर्वपद में आता है और उत्तरपद द्वितीयान्त रूप के अर्थ में प्रयुक्त होता है (टि॰ ६५), यथा—अतिमात्रम (अ॰) "मात्रा से बढ़ कर",

अति-राम- (स॰) 'जो रातों रात विधा जाय एक क्षेत्र-वाग' सर्वाहरू- (वा स॰) दु क से परे' अत्विद्ध- (जा) जन क वस्त्र नो पार वरने वालां' खिलस्ट्यु (जा॰ वप॰) शृद्ध से परं'। एवे समासों को प्रवपद प्रवान मानत हैं (दे॰ अतु॰ १९१)।

प्र निपात 'गत' के बर्च में समास के पूर्वपद में प्रयुक्त होता है (टि॰ ६५), यथा—मर्थितासह- (स॰) परदादा' = जंपात- (ऋ) परदोता', प्राचाय- (आय॰ ध॰ स्०) आचार्य का आचार्य'!

यदवार तथा वार्तिककार आदि हुन्यु के साथ भी पूपवर्ती रूप का समास मानते हैं, परान्नु इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि क्यावना तथा करा में इससे कोई विकार नहीं जाता है<sup>44</sup> यथा—सुदुर्शमिव (ना॰ 1 भ 1) अरुज कुछ केने वाली गाय को सरहें ।

प्र मृचादि अध्यय मा अध्यय के साथ भी समास मिलता है<sup>10</sup>, यमा— प्रम (स०)। पारवात्य विद्वानों के मतानुसार यह द्विकत्समान है (देन अन्न १९०)।

क्षियानायम शारों के साथ उपसर्धी सथा गतिसहक शब्दों के समाव ने पर्यांत उदाहरण जिन्दों हैं और बहुत से उदाहरणों में एक विचायानक शार के आप कोनक उपकारी वा सभाव मिलना है। इन्जेन प्रमुख बहाररण निर्माशिक्त हैं—

''तुम सब वारों ओर बढ़ते हो''; अनुसंप्रयोहि (अ॰ ९॰,१,३६) ''उन के पीछे मिल कर जाओ ।''

- १८९. समासान्त—अहुिल का अहुल- जिस हिंगु समास के अन्त में महुिल गन्द और पूर्वपद में कोई संख्यावाचक शन्द आए उस के महुिल का भहुल (पा॰ अच् प्रत्यय) हो जाता है<sup>१९</sup>, यथा— दुशाहुकम् (ऋ॰)।
- रात्रि का राञ्ज कर्मधारय में सबै, महा- इत्यादि से परे और एकदेशि-समास (अनु० १८३) द्विगु तथा प्रादिसमास (अनु० १८८) के अन्त में आने वाले रात्रि शन्द का रात्र (पा० अच् प्रत्यय) वन जाता है "; यथा— सवैरात्र (का० औ० स्०) "सारी रात"; महारात्र (ता०, धौ० स्०) "आधी रात"; अपर-रात्रः ' रात्रि का पिछला भाग"; पूर्व-रात्र (पे० न्ना०) "रात्रि का पूर्व भाग"; द्वि-रात्र (अ०) "दो रात तक", अति-रात्र (सं०) "जो रातों-रात किया जाय, एक सोमयाग। "
- अहन् का अह्न—कर्मधारय में सर्व से परे और एकदेशिसमास तथा प्रादि-समास के अन्त में आने वाल अहन् शब्द का अह्न वन जाता हैंग; यथा—सूर्वोह्न- पुं० (मै० सै०) ''सारा टिन'', पूर्वोह्न- पुं० (अ० हत्यादि) "दिन का पूर्व भाग (दोपहर सं पहले)", प्राह्न- पुं० (अ० वा०) "प्रात."।
- भहन का अह—उपर्युक्त उदाहरण से भिन्न कर्मधारय में यथा एक, पुण्य, भद्र इत्यादि से परे और समाहारद्विग्र के अन्त में आने वाले बहन का बहु (पा० टन् प्रत्यय) बनता है "; यथा—एकाह- पुं० "एक दिन, सोम-यागिनशेष", पुण्याह-पुं० (बा०, बौ०, ग० स०) "ग्रुम दिन"; भुद्राहम् (अ०) "ग्रुम दिन", पुड्ह- पुं० (अ०, तै० सं०) "छः दिन, सोमयाग-विशेष"; ह्युह- पुं० (बात० बा०, श्रौ० स्०) "दी दिन, यागिनशेष"।
- राजन् का राज भीर सखि का सख—तत्पुरुष के अन्त में आने वाले राजन् का राज और सखि का सख ( पा॰ टच् प्रत्यय ) वनता हैं (टि॰ ७२); यथा—महाराज- ( ना॰, श्री॰ स्॰) "वड़ा राजा", देव-राज- (तै॰ ना॰) "देवताओं का राजा"; कुदासुखः ( पपा॰ कुतुऽसुखः, ऋ॰ ५,

पश्चमोऽध्यायः

२४,३) 'युरे पुरुष का मित्र<sup>शका</sup> <u>देवसुख</u> (वा॰ स २३,४५) हे दवताओं के मित्र।'

नो का राय-तरपुरप के अत में आने वाले को छा गव (ग॰ टर् प्रत्य ) कत जाता है" वधा<u>यपुर</u>म्बद्ध छ वेले वा समूह" मुहमुखी स्त्री (अ॰, छत० जा ) ब्राह्मण की बाव 'दुइव (का जी ) साम्ब !" इतन्त द्वारम्त्री का अकारपुरुत के परिवर्तम — तपुरुष समासी के बाठ में

आने वाल बहुन से हरूत सब्द अशारात वन जाते हैं। बतिष्य हल्म्त सारों के अन्तिम व्यक्त का लोग हो जाता है और क्लिय हल्म्त सारों के अन्तिम व्यक्त के पश्चात का बोब दिया जाता है, या—उद्मायुय- मतुः (बार कः) 'तितृती आयु' पुर्वेष, 'ए स्वाओं वा लमुह' महोक्ष- (शत ब्रा) 'क्षा सार्व', स्वा-युक्तम् (अरु स्वादी) ब्रह्म का देव' देव हुनीभें (स्व) हर्य-युक्तम् (अरु हर्यादि) ब्रह्म का देव' देव हुनीभें (स्व) हर्य के देव कुनीभें (स्व) हर्य के देव कुनीभें (स्व)

## षहुनीहि-समास १९० षहुकाहि का शादिक अर्थ है "वह व्यक्ति जिस के पास बहुत बीहि

प्रमोग भा मिनता है। कल्याणवायक होने के देव से बहुसीहि वराहरण हर समाय भी एवंग के जिन्ने अनुष्य होने ज्या वह समाय अर्थण म यदार प्रीथ्यमाव हैं १ अर्था है सिक्स के स्टर्भ में हैं अनुष्य होता है। हर त्या भी दृष्टि से ताइका रामा बहुसीहि के बहुत से उदाहरण समान मारी हैं। नेवन असम तथा स्टर्भ में बहुसता से यह निर्माय किया का हकती हैं कि हम जैनों में से में मा एक साम है देवा प्रासुत्र - 'ता मां इन्ने' ताइका और अर्थेश्वन नाम निव के पुत्र हैं ' बहुसाहि समाय है। हो प्रमार स्थितिन स्था है। से साम है हु हु सुत्र हैं स्था स्थित स्थान स्व है स्थान निवाद सर्व हैं महुसीहि समाय है हु हु सुत्र प्रीप्त में

धतु (नाशक)" तपुरुष और इर्ज शतु "इन्द्र जिस का क्षत्र (नाशक)

वैदिक स्वाकरण

द' बहुनीहि समास है।

(चावल) है' और तै॰ मा॰ तथा आए॰ श्री॰ स्॰ में <u>बृह्मीहिय</u>द-<sup>9</sup> हा

(क) समानाधिकरणपद्वहुवीहि— जिन वर्त्त्रीहि समास के दोनों पदों का अधिकरण (अभिवेय) समान हो उमे समानाधिकरणपटबहुनीहि क्हते हैं। विशेषण तथा जान्त शब्द बहुवीहिसमास के पूर्वपद में रक्या जाता है "; यथा— द्रम-चाँदुः (ग्र. ) "जिम का बाहु उम्र है"; जीव-प्रेंच- "जिस का पुत्र जीवित है"; र्माहरसा (त्रुः) "जिस का बच्ड़ा प्रकाशमान हे"; हिर्पण्य-नेमि- "जिन की नेमि सीने की है"; छि-पद् "जिस के दो पांव हें"; अष्टा-पेद "जिम के आठ पांव हें"; शुक्र-वेण-"जिम का वर्ण चमकीला है"; टुत-मीतृ- "जिम की माता मारी गई है"; रात-हेबिस- "जिम के द्वारा हिव दी गई है"; प्रयंत-दक्षिण-(%) "जिस के द्वारा दक्षिणा दी गई है"। क्तिपय समामों में कान्त शन्द उत्तरपद में भी मिलता है<sup>५९</sup>; यथा— <u>गर</u>-ग्रीर्ण (अ० ५,१८,१३) "जिस ने विष निगल लिया है"<sup>20</sup>। अनेक बहुत्रीहि समासों के पूर्वपद में नाम मिलता है; यथा— सुरोदफ- (अ॰) "सुरा जिस का पानी है"; वृक्ष-केश- ( स॰) "यक्ष जिम के केग हैं", इन्द्रंज्येष्ठाः (ऋ॰) "जिन (देवों ) में इन्द्र ज्येष्ठ ई", युम-श्रेप्ट- (अ॰) "जिन (पितरों) में यम श्रेष्ठ हैं"; सोर्म-श्रेष्ट- (अ०) "जिन में सोम श्रेष्ठ हैं।" कतिपय यहुत्रीहिसमासों के पूर्वपट में उपमानवाचक शब्द मिलता है और वार्तिनकार के अनुसार उपमान तथा उपमेय के मध्य अर्थतः विद्यमान पद का लोप माना जाता हैं ?; यथा—मनौजवस् ( ऋ॰ ) "मन के वेग के सदश जिस का वेग है"; मयूर्व-रोमन्- ( ऋ॰ ) "मोर के वालों के सहग जिन के वाल हैं", आग्नि-तेंजस्- (अ०) "अप्नि के तेज के सदश जिम का तेज है", ऋक्ष-ग्रीव-(अ०) "रीछ की गर्दन के सहश जिस की गर्दन है ।"

पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, प्रादि से परे आने वाले घातुज शब्द का अन्य पद के साथ बहुबीहि-समाम होता है और घातुज शब्द का विकल्प ने लोप भी हो जाता है ''। परिणाम-स्वरूप केवल प्रादि के साथ भी अन्य पद का बहुबीहि-समाम मिलता है, यथा—<u>वि-क</u>र्ण—(अ॰) "जिस के कान दूर दूर हैं", वि-श्रीव— (ऋ॰) "जिस की गर्दन विच्छिन हैं"; उद्घाहु—(शत॰ ब्रा॰) "जिस के बाहु ऊपर उठे

पूर्य ( उद्यक्त ) हैं" नि सैक्यू - (अ॰) 'निस का कोय नतर गया हें"! मु पूर्व - निस के पत सुन्दर हैं" दुष्यद 'निय का पति इसा है"! किस्पर पहुनीहि-समाली क पूरावर में अन्य अध्यय में निस्ते हैं 'नियान पुरोरूप - (तकः) 'निस का रच लागा (सान्त) है" दुष्पाधी - निस नी सुद्धि सुन्दि क्षेत्र के साल साहिर को सोर हैं 'सुदि होंग - (से स ) निस के बाल बाहिर को सोर हैं 'सुदि होंग - (स ) निस का सबु इस्ट है दूह चिल्ल - (अ०) निस का विस्त नहीं पर हैं 'मुध्यक्त निस्त (तकः) १२०,९) 'निस का सल नीया है", पुष्केन-(सतः आ०) निम का स्थ एसा है"।

कतियस समारों के पूरापद में सुद्द भा स सिन्दा हैंग, कौर ऐसा स प्रावेग 'समान' के अर्थ में जाता है ( अतु- १७० स हि ७ ८) सवा— सुद्द वेस्सा (ऋ) ' वर्ड हरित (कुट) '' तुद्द-मोरा (ऋ) क्वाके राहित" सुद्द सुरुप- ( अ०) 'तुरुपमाहित', तार्गन (ऋ०) गणवाहित'' सार्श्व— (अ०) 'आहर्पाहित' समाप्ति (ऋ) सिस की नामि समान है' स्वकंत्र्य (ऋ०) सारा सन्त्रमं बाडी दो कियां सर्वणाम् (ऋ०) समान वर्ण वाडी।'

निरेशवायक अध्यय व वा आदेश व या वन् (अद्ध १९४) दे ६१६१) प्रतिप्य बहुमीह समासी के प्रेपर में मिलता हैं । यथा—शुक्रमम् 'फल्सिक' तथा अपुष्पाद ''मूलहित' शुपुरकें गै) (अरु १०,०४) भुतानि (अरु) एक्सिसित' शुपुरकें (अरु) अस्तरित ' भुनुपुरक- (अरु) स्तानस्ति । '

(क) ट्यप्तिकरणपद्धहुद्दीहि—विश्व बहुतीह समास के दानों वने वा किएकरण ( श्रामिश्य) मिल्ल हो जो व्यक्तिस्वणवरद्याहीह बहाँ हैं। यदिक माया में इस के बहुत हो उदाहरण मिलते हैं और जीन उदाहरण में पूर्वपर की निमक्ति का शहुत्कु हत्या है यना—व्यावार्थ ( क्र.) जो सुदि ( या प्रार्थना ) हे पत्नी हैं? मासान्तेन् ( प्र.) में प्रकार के द्वारा हेल हैं। कची ममास ( क्रन - १३) सुदि के द्वारा प्रारा दुस्तवार क्षी (अद) ' समें बाहु ( क्य.) निस वो बहु में वम है (या वमयुक्त हे )", पार्ष-इस्त- (अ०) "जिस के हाथ में पात्र हे (या पात्रयुक्त है)"; मुणि-मीवम् (अ० १,१२२,१४) "जिस की गर्दन में मिल हे (या मिलयुक्त है)"; घृत-पृष्ठ- (अ०, अ०) "जिस की पीठ पर घी है (या घृतयुक्त है)"; मर्थ-जिस- (अ०, वा॰ सं०) "जिन की जिहा पर मधु है (या मधुयुक्त है)"; खुनु-मुस- (अ०) "जिस के मुन्त पर अधु है (या अधुयुक्त है)"; खुनु-पौनि- (अत०) "जिस का उत्पित्थान धुलोक में है"; खुप्मु-योनि- (अत० आ०) "जिस वा उत्पित्थान जलों में है"; खुर्-गेन्यूती (अ० ४; २८,३) "जिन दोनों का संवरण-क्षेत्र दूर है"; आसिन्तपून् (अ० १, ८४,१६) "जिन के मुख में तीर हैं उन्हें।"

(ग) समासान्त—गो का गु तथा रे का रि—बहुवीहिसमास के अन्त में आने वाले गो घटद का गु वन जाता हैं '; यथा—सुगु— (ऋ०, अ०, त० मा०) ''अच्छी गायों वाला''; परन्तु ऋ० १,१९६,२५ में सुगर्यः ''अच्छी गायों वाला'' तथा संग्रे स० ए० ( ऋ०, अ०, ज्ञा०, श्री० स्०) ''गायें एकत्र करने के समय पर'' प्रयोग भी मिलते हें (तत्पुरुप में गव- के लिये दे० टि० ७४)। इसी प्रकार बहुवीहि के अन्त में आने वाले दें ''धन'' का रि आदेश दृष्टिगोचर होता है, यथा—मृह्द्रिये च० ए० (ऋ० १,५७,९) ''विशाल धन वाले (इन्द्र) के लिये'' (टि० ८६)।

इकारान्त शब्दों का अकारान्त में परिवर्तन—बहुवीहि-समास के अन्त में अनेक इकारान्त शब्दों का अकारान्त में परिवर्तन हो जाता हूं। ऐसे कुछ प्रमुख शब्द सिवय, शक्षि, श्रास्थ, शक्षि इत्यादि हैं "; जिन के विटक उदाहरण उपलब्ध होते हैं, यथा—लोमुश-संक्थ— (वा॰ सं॰) "लोमयुक्त जह्वा वाला", सहस्राच— (सं॰) "सहस्र आंखों वाला"; अनुस्थ— (ऋ॰, अ॰) "अस्थिरहित"; चतुरस्र— (का॰ श्रौ० स्०) "चार कोनों वाला"। परन्तु वैदिक वाष्म्य में इन के अनेक अपवाद भी मिलते हैं।

नेतृ का नेश्र—बहुवीहि समास के अन्त में आने वाले नेतृ शब्द का पद्ममोऽध्यायः क्तिएय वैदिक प्रकीमों में नेत्र यन जाता है " यया—अमिन नेत्रा (या • स •, स • सं•) जिन (देनों) वा नेता अमि ह।"

हल त दा दों का अकारात स परिवर्तन—बहुतीह हमास के क्षत में आने बाने बनिषय हलत श्राद अवारात में परिवर्त हो जते हैं हैं और ऐसे प्रक प्रमुख उदाहरण निम्मिनिश्त हें—बहुर्जीम-(में स॰) 'जिम के बात बाहिर को ओर हैं" सुद्वित-(अ) 'जिस के मिने अच्छा दिन हैं" अनोग-(स) पाप (बागस) रहिन" पर द्व मनीम सुने अच्छा दिन हैं" अनोग-(स) पाप (बागस) रहिन" पर द्व

माचीनतर धेकल्पिक प्रातिपदिक का प्रयोग-हम वृद्ध अभ्याय में इस बात पर विचार कर चुरे हैं कि वैदिक भाषा में ममान अर्थ वांछ अनेक एम प्रातिपरिक मिरते हैं जो वहीं रहीं एक दुमरे क पुरक औं हैं और जिल के रूप में विशेष सान्त्र्य भी हा। भाषा के इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि इन बर्गरेपक प्रातिपदियों में इस्रात प्रातिपत्रिक प्रायण प्राचीनतर हैं (दे अरु • ११६ )। जहां अनेक वैकल्पिक प्रातिपदिक उपराध होने हैं वहां प्रांभण प्राचीनतर प्रातिपदिक बहुमीहि के अन्त में मिलता 🛮 । उदाहरणाथ धर्मेन् और धर्मे प्रातिपदिकों में स क्वल धर्मक् श्रातिपदिक जो प्राचीन तर है बहुवीहि के अन्त में मिलता है सथा-सरवर्धमंद- (स ) निस के धर्म सत्य हैं '। उत्तरकालीन प्रातिपदिकों के आधार पर ऐस समासों का समाधान वरते हुए पाणिन उत्तरकालीन प्रातपदिक में कोई भारेशन विवार मानता है भाषवा विश्वी समासान्त प्रत्यय का विधान करता है समा-धर्मश दा त बहुमीहि के लिये पाणिनि अनिय समानान्त प्रत्यय का विधान करता है । इस प्रकार के अन्य प्रमुख उदाहरण निम्नलिक्ति हैं---

ऊ घस् — ऊ घन् <sup>थ</sup>— <u>र</u>प्शर्दूषमि (ऋ॰ २ ३४ ५) जिन का आपीन पूर्वाई उन के शव" व्यस्त्रिद्धीची (ऋ॰ १० १३३,७) जिस का आपीन ब्रिट (बादोय) रहित है ।

जानु = हु<sup>ध</sup> — असित शु – (ब ) काते पुत्रने वाला ' सित शु – (ऋ•) 'दर धुत्नो बाला''। जाया = जानि '-भारंतना नैदिक प्रानिपटि निर्दे गीर उस में धरुर के दीनेत्व के कारण जानि बनता है; बमा-युने-नानिः (ता- ८,२,१९) ''प्रिम में प्राया युवित हैं', मुजानि- (स-) ''ओ असाहित है।''

दस्त=दस्त् (पा॰ १ए)"—ग्रुचि-दन प्रग॰ ए॰ (१४०) "चम-

भनुष्=धन्यन्''—ग्रुत धन्तन-(ता॰ गं॰) ''तौ पनुषी वाला''; धुबुल-धन्यः्-(त्र॰) ''दुर्यल भनुष गाला ।''

पाद=पाद्, पद्"-भर्पाः- (१०, ग्रा॰) "वीव रहित"; सदस्री-पाः - (२०) "सहस्र पात्री वाला"; उत्तान-पद्- (१४०) "जिस के पाव फेले हुए हैं।"

प्रजा = प्रजस् '\*—मु-प्रजस— ( गर॰ ) ''भन्छी सन्तान वाला''; बहु-प्रजस— (गर॰) ''बहुत सन्तान वाला ।''

मेथा = मधस् (टि॰ ९०)—मु-मेधस- (ऋ०) ''अच्छी दुदि वाला'', पुर-मेर्धम- (सा०) ''बहुत सुदि वाला।''

दिरस् = द्यापेन् ''—सहस्र-ग्रीपेन- (ऋ॰) ''सहस्र सिरों वाला''; दि-द्योपेन- (स॰, बा॰) ''तीन सिरों वाला।''

क (पा॰ कप्) समासान्त प्रत्यय—पहुनीहि के अन्त में आने याले कतियय इलन्त तथा अजन्त प्रातिपदिशें के पक्षात् क (पा॰ कप्) समासान्त प्रत्यय जोट्रा जाता है", यथा—अपादक- (तै॰ सं॰) "पाव-रहित"; सहकिण्ठिका ची॰ (अ॰) "जो कण्ठ से युक्त है"; विमन्युक- (अ॰) "कोध-रहित"; अकुर्णकं- (तै॰ सं॰) "कान रहित"; अनुक्षिकं- (तै॰ सं॰) "आस-रहित"; अज्ङुन्दस्क- (मं॰ सं॰) "ज्न्द रहित" बहुद्दुक्तिको स्री॰ (तै॰ वा॰) "बहुत से हाथियों वाली", पुण्यं छक्षमीक- (कात॰ वा॰) "धुम छक्षणों वाला", शत-तन्त्रीक- (पं॰ वा॰) "सौ तार वाला।" यद्यपि कल्पस्त्रों की भाषा में क्रकारान्त आतिपदिकों के पक्षात् कप् प्रत्यय के उदाहरण

116

मिलन है यथा- अमानुष- (आप- स्-) माता रहित" और जीव पितृक (शा॰ थी॰ स्) 'निम का पिता जीविन इ" तथारि मैदिताओं में कशारा त प्रातिपादक के पथात् कप् प्रत्यय नहीं साता हैं "; यथा-मुस स्वैस्- (ऋ॰) सात्र बहिनों वात्र", हुत मार्-(भ•) ' जिस की माता मारी घंड ह । <sup>9</sup>

## पूर्वपदप्रधान-समास

- पाधारय विद्वान् Governing Compound के नाम से पूर्वपदप्रधान १९१ समाम का प्रचन्न बजन बरते हैं और पूर्वपर के रूप के अनुसार इस समास के ने मुख्य उपभेद करते हैं- (1) Prepositional Com pounds (अध्ययप्रधान समान ) और (2) Participial Compounds ( शक्तक्षणान समाम ) १ । वाणिनीय व्यावरण के प्रमुखार भव्ययोश्रावसमास और प्राविसमास में अव्यथनधान समासी (Propositional Compounds) का समारेश किया जा सकता है और बाग तप्रधान समास को तल्हरप हा एक थेर माना जा सकता है । प्रारि समानों में आने बाते पूर्वपद्यमान-समान खुतिमात्रम् (अ ) 'मात्रा स म" नर ' इत्यादि का विवेचन बहुते दिया जा चुटा है (दे मनु• १८८ ) । अन्यत् यदां वर केवत सन्यवीभावसमास और शत्र व मधानसमास का क्यन किया जायता ।
  - (क) भग्ययीमाय समास-जैसा कि इस ने अमी राष्ट्र किया है पूर्वर<sup>7</sup> प्रधान अव्ययीभाव समास में वर्षपट कोड अन्यय होता है और समास में **उ**सी क अर्थ की प्रधानता रहती है। पूर्वपर में आने वाले अध्यय करीं किमी विमक्ति के साथ में प्रयुक्त होते हैं और वहीं सामीप्य शाहर्य ब्रानुपूर्ण इत्यादि अर्थों को प्रकट करते हैं र । वास्य में अव्ययीमार समास का प्रयोग प्रायण अव्यय की भांति होता ह<sup>र र</sup>। अव्ययीभाव समास के बतिषय प्रमुख वैदिक उदाहरण निम्नतिक्षित हैं—सर्धिरयम् रथ पर अनुकासस् इच्छा के अनुसार र प्रशेक्षस् (अ • शत मा•) आंखों से परे<sup>37</sup> अधियश्चम् <sup>\*</sup>यश्च में अध्याप्तम् (शत

ब्रा॰) ''आत्मा में''; पुद्दिष्पुरिधि (तै॰ सं॰, शत॰ व्रा॰) ''घेरे से बाहिर''; भाष्युपम् (अ॰ ४,५,७) ''उपा-काल तक''; भाजर-सम् (शत॰ व्रा॰, ऐ॰ व्रा॰) ''बुड्रोप तक''; युधा-स्थानम् (तै॰ सं॰) ''अपने स्थान के अनुसार''।

(ख) रात्रन्तप्रधान-समास - इस ममास के उदाहरण मुख्यतया ऋ• में मिलते हैं। इस की विशेषता यह है कि पूर्वपद में सकर्मक धातु का शंत्रन्त रूप आता है और उत्तरपद में कर्मवाचक पद होता है; यथा---यात्यर्जन- "लोगों को प्रेरित या एकन करता हुआ", धार्यिक्षित-"प्रजा को धारण करता हुआ"; धार्यत्कंवि- "ऋषियों को घारण करता हुआ"; मुन्द्यत्र्संत्वम् (ऋ• १,४,७) "मित्रों को सुदित करते हुए को"; ऋधद्वार- "वरणीय वस्तुओं (वार) को बढ़ाता हुआ (ऋधत् )"; तुरद्-द्वेपाः (ऋ॰ ३,१००,३) "शत्रुओं को पार करता हुआ"; चर्यद्-वीर- "मनुष्यों पर शासन करता हुआ"; आम्रद्-वंसुः ( ऋ॰ ५,७९,३ ) ''धन लाती हुई (डपा)''; बि्दह्रं सु- ''धन को पाता हुआ", द्वावयरसंखम् ( घ० १०,३९,१० ) "मित्र को दूर भगाता हुआ", मेहुयद्दीयः "धन देता हुआ", मुन्दहीर- "मनुष्यों को मुदित करता हुआ"। ऋग्वेदभाष्य में सायण शत्रन्त-प्रधान समासों को अधिकतर बहुत्तीहि मानता है और कहीं कही तत्पुरुष्<sup>रण</sup> मान कर भी व्याख्यान करता है। परन्तु ऐसे समानों को बहुन्रीहि मानने से इन के अर्थ में खीचा-तानी करनी पडती है। मेरे मतानुसार, शत्रन्तप्रधान-समास तत्पुरुप का ही एक भेद है और इस के अन्त में द्वितौयान्त पद उसी प्रकार आता है जिस प्रकार पा॰ २,२,४ "प्राप्तापन्ने च द्विती-यया" के द्वारा प्राप्तजीविक इत्यादि के अन्त में द्वितीयान्त पद आता है। और मुन्द्रयत्सेखम् इत्यादि में तत्पुरुष का समासान्त प्रत्यय आता है (दे• अनु• १८९)। इस समास के पूर्वपद पर प्रकृतिस्वर रहता है, परन्तु उस के लिये कोई पाणिनीय सूत्र मुझे नहीं सुझा है (दे० टि॰ १०४)।

### द्विरुक्त-समास

१९२ द्विरक-समास में एक ही पद को दो बार बोजा जाता है। 'अस्यभिक',

नित्यं प्रत्यकं या 'बार बार' के अर्थ का अकट करने के लिये दिरफ का प्रयोग दिया आहता है। वान आन में दिरुक के दिये नाम्यदिठ संशा का प्रयोग रिया पता हरें। यर ता पाणियि दिरुक के कहत रव के निये कामेदित केंग्र का नामवहार करता है और उस महत्ताक मानता है। वा वा वा नामवहार करता है। यह महत्ताक का ता वा गि स्वर के दियय में कियार करते हुए यह स्तीकार करता है कि करिया दिरुकों के पूर्वपृत्य कर उसान करता है। यह पता में समान की माति दिरुक के होनी चरों के मूख क्यम्य हमा सम्यागक माति दिरुक के होनी चरों के मूख क्यम्य हमा सम्यागक महत्ते कि हम्मय कराय हिते के और आपवार के दिरुक के अर्थ की महत्ते कि दिरुक कर उपयक्ष होते हैं और आपवार के दिरुक के अर्थ के स्ति के स

शत्रु हैं युक्तर्य बक्तर्य (श० ३० १ ५) 'प्रत्येष यह वा'
भूतिनीयम् (१० ६,३५ ६) बार बार श्रीत मो' अर्थनम्प (१०)
क्षत्र में बार वार ।"
सर्थनामीं का दिरुक--व्यव्यवस्था (१० ३०६६५) ग्री
ने नित्य नाता" यस्यामि (२००६६६९) जो में मांच्या है'
वर्षद्रमित्यां द्रच (१००६९) जीन उस उस श्रेष्ठ में प्रान

गृहे र्राहे, वर्ते दसे, बिन्नो बिन्नो 'अस्पेक घर सें'' पर्वेणि पर्वेणि 'अस्पेक जोड सें'' कहांदबास ('या १ १६३६) अस्पेक शह से" दिनोदिना (स०) अन्यक दिशा सें' इस्त्री पत्नी 'अस्पेक

करता है" बुबर्ववस् (त्र॰ २० २० १२) हा निर्मा ।" विद्योपणों का द्विरुक्त-निवर्शियस्य (त्रः ६ १५ ६) अत्यधिक प्रिम की 'पम्यस्थयस्य (त्रः ८ २९५) 'बार थार्सा निर्म स्तुति करने योग्य" प्राचीन्याची प्रदिन्मि (स्र १२ १०) निर्म

#### बैदिक स्वाकरण

१९३

पूर्व दिशा में"; उर्फरामुत्तर्गं मर्माम् ( अ॰ १२,१,३३ ) "प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में ।"

अध्ययों का द्विकत्त-यथां-यथा "जैसे जैसे"; अधार्ध "प्रतिदिन"; धःर्थः "प्रत्येप्र भागामी दिन में"; प्रप्रं "प्रत्येप ( ऋ॰ १,१३८,१ ) "नित्य स्तुति की जाती है" ( दे॰ अनु॰ १८८, टि॰ ६७ ) उपं, पर्रा, सम् तथा उन् का दिरुक्त भी मिलता है।

संख्यावाचक दाव्दों का द्विरुक्त—पर्ध-पद्ध "वाच पाच", सुप्त-सप्त "सात सात"; प्केंकम् (तै॰ सं॰, अ॰) "एक एक करके", एक्रेएकः (२१०) "प्रत्येक।"

आख्यातों का द्विरुक्त-पिर्व-िषय (ऋ॰ २,११,११) ''वार नार पान करो''; यर्जस्व-यजस्व (शत॰ वा॰ ) ''वार वार यज्ञ करो।''

# अन्यवस्थित-समास

जिन समासों के लिये कोई निश्चित लक्षण नहीं दिया जा सकता, जन का वर्णन इस श्रेणी में किया जायगा। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, इस प्रकार के अव्यवस्थित समासों का समावेश तत्पुरुप में किया जा सकता है । कितपथ प्रमुख वैदिक उदाहरण निम्नलिखित हैं—

याच्छ्रेष्ठाभिः ( ऋ॰ ३.५३,२१ ) "जो सब से श्रेष्ठ (रक्षाए) हैं उन के द्वारा"; याद्वाध्यम् ( ऋ॰ २,३८,८ ) "जहां तक हो सके उत्तना शीव्र"; इतिहासः ( शत॰ व्रा॰ ) "प्राचीन कथा ( शाब्दिक-इति 'ऐसा' ह 'निथ्य से' कास 'हुआ था'), अहुमुक्तर- (अ॰) "प्रतिस्पर्धा अर्थात वह कर्म जिस में प्रत्येक चाहता है कि में उचतर रहूं"; अहुम्पूर्वः ( ऋ॰ १,१८१,३ ) "जो प्रथम रहने का इच्छुक है"; काचित्करम् ( ऋ॰ १०,८६,१३ ) "कुछ करने वाले को"; कित्वः (वा॰ सं॰ २०,२८) "जो तिरस्कारपूर्वक कहता है 'तू क्या है'"; मुमु-सुर्थेषुं ( ऋ॰ १०,४२,४ ) "संप्रामों में ( जिन में लोग कहते हैं कि यह धन निश्चय से मेरा ही है )"; यु-युजामहा. ( वा॰ सं॰ )

33

## टिप्पणिया

- ¶ পা•সা•৭,৭ **१४ २৬ ४६ ते সাই** १৬ বা≎ সা≎ ই९८ <sup>१०२</sup> ९०३ ९०५ ९०६ अ० आ०३,१३६ ९२२३३४ पा०६३<sup>९९४</sup> 1111
- < पा॰ ६,३ ९ ९—ऱ्योदरादीनि वयोपदिष्टम् ॥
- तः १० ७९ ७ में आने वाले आुद्यास के ब्यार्यान में सायण भा ने आस्य का आदेश भानते हुए बहुता है— आस्यश दस्य प्रयोदरादित्वा दाकारादेश । ' परन्तु पार्चात्व विद्वान् इस में आस तथा दश का समास मानत है दे WZR s v MWD s v Alt Gr III p 57 Ved Gr p 146 Gr Lg Ved, pp 105, 116 अनु• १२२स **>**
- प ६ ३ ५०-६ —उदक्स्योद सङ्गायाम् । वेषवासवाहनशिपु व । एक्ट्लादी प्रिमितव्येश्न्यतरस्याम । साथीदनसम्त्रवि उवज्ञनारहारबीव्य गाइपु च ॥ पाणिनि उदक के स्थान पर उद (अकारान्त ) आदेश <sup>करता</sup> है। परन्तु उदन प्रातिपदिक के स्पों के लिये देखिये अनु १३०ग।
- ५ अनेक पास्वाला विद्वान महा महिं मह तथा महन् को पृथक प्रातिपरिक मानते हैं और ऋ ३ २२,३ २ २४ ३९ तथा ३ ४९ ९ क महास पर ही सायण के अनुसार ही महा तम् के अर्थ में अयात् महा का दिती ए॰ मानते हैं दे॰ MWD s v Skt Gr p 128 Ved Gr p 146 f n 9 Alt Gr II i p 58 WZR

परन्तु पाणिनि ६, ३, ४६ "आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः" के अनुसार, समानाधिकरण उत्तरपद से पूर्व महत् को महा आदेश हो जाता है।

- Alt. Gr. II, I, pp. 73 ff.; Ved. Gr. p., 148; Gr., Lg. Ved., p. 118.
- पा॰ ६,३,७८-८२—सहस्य स॰ संज्ञायाम् । प्रन्थान्ताधिके च । द्वितीये चानुपास्ये । अन्ययीभावे चाकाले । वोपसर्जनस्य ॥ पा॰ ६,३,७८ पर काशि॰ "सादेश उदात्तो निपात्यते ।"
- पा॰ ६, ३, ८४-८९—समानस्य छन्दस्यमूर्धप्रमृत्युदर्नेषु । ज्योतिर्जनपद-रात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनवन्धुषु । चरणे ब्रह्मचारिणि । तीर्थे ये । विभाषोदरे । हग्हश्वतुषु ॥
- ९. पा० २,१,६,२,१,२०; तथा २,१,४९ पर महाभाष्य— "इह कथि-त्समासः पूर्वपदार्थप्रधानः । कथिदुत्तरपदार्थप्रधान । कथिदन्यपदार्थ-प्रधानः । कथिदुभयपदार्थप्रधानः । पूर्वपदार्थप्रधानोऽन्यपीभावः । उत्तरपदार्थप्रधानस्तरपुरुषः । अन्यपदार्थप्रधानो बहुवीदि । उभयपदार्थ-प्रधानो हुन्हु. ।" पा० २,१,६ के महाभाष्य के व्याख्यान में कैयट कहता है— "अन्यतमप्रधान्यसम्भवे अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानात् पूर्वपदार्थ-प्रधान्य एवाव्ययीभावसंज्ञा भवति । वचनसामर्थ्यातु पूर्वपदार्थ-प्रधान्यासम्भवेऽपि सुपप्रति उन्मत्तग्रिमत्यादौ प्रवर्तत एव ।"

पा० १,२,५७ पर काशि०—"अन्यद्येवंजातीयक्मशिष्यमिति । तथा च पूर्वाचार्याः परिभापन्ते मत्वर्थे बहुव्रीहि , पूर्वपदार्धप्रधानोऽज्ययीभावः, उभयपदार्धप्रधानो हुन्ह इत्येवमादि, तद्शिष्यमिति ।" कात्यायन ने समास के चार भेद माने हैं। अतएव चा० प्रा० १,२७ में कहा गया है— "तिद्कृतद्वितचतुष्ट्यसमासाः शब्दमयम्।"

वा॰ प्रा॰ ५,१ के भाष्य में उवट समास की परिभाषा तथा समास-भेद का विवेचन करते हुए कहता है— ''द्वयोः पदयोवेहूना वा परस्पराकाक्षया सम्बद्धाना यत्र द्वित्र्यादिपदसमूहोचारणं स समासः । स च समासथतुः-प्रकारो भवति । यथाव्ययोभावतत्पुरुपद्वन्द्वबहुमीह्यः । तत्र पूर्वपद- \*1\*

मुप्पांस । उभयपद्मधानी इन्द्र । यथा मिनावरंगी । अन्य परप्रधानी बहुमीहि । यथा अनुमीना ।

 पा• २ ९,४ — सह मुत्रा" पर महाभाष्य — एव तर्हि सिद्ध मित यसरदृष्ट्रण करोति । शस्यनस्त्रयोजनम् । यागाज्ञ यथा निज्ञायेत मति च योगाहे यानविसाय बरिय्या-सहै। सुप च समस्ता हेन सही समर्थेन । अनुस्यचलद् कनुश्रविश्रत् । तत 'मुपा' मुपा च सह हुपान स्यते। अधिकारश्च रहाण च। बस्य सनामस्था यन्त्रभणं नान्ति १६ तस्य रक्षण मविष्यति । पुनर स्यूत वानी देवम्' 'पुनर्निपृता रम' ॥ पा॰ ३,९ ४ पर बाशि - सहप्रहण वार्यावभागार्थ निकापि सह वया स्यात् । अतुभ्यभतन् । अनुपादपत् " ॥

पा॰ २ ९,४ पर सि॰ की॰--- सह इति यांगी विभज्यते । सुकते समर्थेन सह समस्यत । योगविमागम्थद्यभिद्यवयानात् कृतिपदिनक्तोत्तर परीध्य समाम । संच छादस्यतः । ९वभूपवत् । अद्वायनस्री सुपा<sup>1</sup> । सुप्तुषा मह समस्यते ॥

सि • की • का सवनमामनीयप्रहर्णम् — 'समासन्बहुविध इति इ प्राचीवाद । अन्ययीमानतः पुरुषन्द्रम हिद्दन्द्वाधिकारवहिर्भूवामामपि सर्ह सुपा (पा॰ २ ९ ४) इति समानविधानात् । पूर्वपदार्थप्रधानाऽज्यवीभाव , **उत्तरपदायप्रभानम्त पुरुव , आयपनायप्रधानो बहुबी**हि डमयपनार्य प्रधानो इन्द्र , इत्यपि शाचा बाद शायोऽभित्राय । स्पत्रति अन्मतगहस् इत्यव्ययीमान अतिमालादी तपुरुषे द्विता इत्यादिबहुमीही दातोष्टम् इत्यान्द्रिन्द्रे चाभावात् । तसुरपविशेष वसधारय । तदिशेषो दिए । अनेक्शन्त इन्द्रबहुर्वाचारव । तत्युरुपस्य इनिदेव युक्तम् । वि च-

सुपौ सुपा तिन्य शास्त्रा धातनाऽथ तिजी तिचा । सुबन्तेनेति विनेय समास प्रविधो वर्ध ॥"

13 Alt Gr II I pp 142 ff Ved Gr, pp 154 ff Skt. Gr pp 480 ff Gr Lg Ved pp 123 ff

१३ पा• १ ४ २६---परवस्त्रित द्वन्द्रतत्पुरुपयो ॥

- १४. पा॰ २,४,२८—हेमन्तिशिरावहोरात्रे च छन्दिस ॥
- १५. पा० २,४,२९—रात्राहाः पुंसि ॥
- १६. पा॰ २,४,२५—विभाषा सेनामुराच्छायाशालानिशानाम्॥
- १७. पा० २,४,१७-१८ स नपुंसकम् । अव्ययीभावश्च ॥ २,४,१-२ हिगु-रेकचचनम् । इन्द्रस्च प्राणित्र्येसेनाज्ञानाम् ॥ पा० २,४,१७ पर वार्तिक (काशि०) "अकारान्तोत्तरपदो हिगु रिश्रयां भाष्यते" के अनुसार, जिस हिगु समास के उत्तरपद में अकारान्त शब्द हो उस का रूप स्त्री० में बनता है। परन्तु ऐसे रूप का वेदिक उदाहरण मुझे नहीं मिला है।
- १८. पा० ६,३,३४-४२॥
- १९. स० प्रा० ४,४९, वा० प्रा० २,४८.५५; ३,१२८;५,२८.
- २०. पा० २,२,२९—चार्थे द्वन्द्वः ॥
- २१. ययि पा॰ ६,३,२६.२९.३०.३१ ३३— "देवताइन्हें च। दिवो बावा। दिवसदव पृथिव्याम्। उपासोपमः। पितरामात्तरा च छन्दसि।" के अनुसार ऐसे समासो म पूर्वपद को जानड् आदि आदेश होता है और ऐसा का विभक्ति-प्रत्यय नहीं हे, तथापि इन की रूप-रचना पर ध्यान देने से पाइचाल विद्वानों के इस मत की पुष्टि होती है कि पूर्वपद का अन्तिम का वास्तव में प्रथ॰ द्विती॰ द्वि॰ विभक्ति का प्राचीन रूप है। वा॰ प्रा॰ ३,१२८ "पूर्वो द्वन्द्वेष्ववायुपु" देवताइन्द्व समासों के पूर्वपद के अन्तिम स्वर को दीर्घ मानता है।
- २२. पा० ६,३,२५—आनड् ऋतो द्वन्द्वे ॥ इस सृत्र के द्वारा पाणिनि पूर्वपद के अन्त में आ (आनड्) आदेश करता है और व्याख्यान के अनुसार विद्यावाचक तथा ग्रोनिवाचक ऋकारान्त शब्दों के द्वन्द्व मे पूर्वपद को ऐसा भानड् आदेश होता है।
- २३० पाणिनीय व्याकरण में ऐसे रूपों को एकशेप कहते हैं, यद्यपि इन्हें समास तो नहीं माना जा सकता। पाणिनि के निम्नलिखित सूत्र इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य हैं— पा० १, २, ६४-७३, विशेषतः— १,२,६८.७०.७१— आतुपुत्री स्वसुद्वितृभ्याम्। पिता मात्रा। श्वशुरः श्वश्र्वा॥

| 814 | टिप्पणिया                                                      | [ २४ १३            |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| २४  | प्रा- १० १४८ के <u>इ</u> ण्टापूर्वेर्नका व्याख्यान धासमैन ने   | <b>इ</b> च्छाओं बी |
|     | पूर्ति या भानन्द के साथ <sup>9</sup> और सायण ने श्रौतस्मावदानफ | ∂न 'हिया है।       |

बा• स• १८ ६० पर महीघर ने श्रीतस्मातकर्मप<sup>37</sup> व्यास्यान किया है। 34 Alt, Gr II I p 160 Ved Gr p 158 Ved Gr

Stu p 270 fn 2 (इस ब्रन्य में मैक्डानत समास के दोनों परी में द्रि • रूप मानता है, पर तुबह मत Ved Gr में दिये गए स्वम भपने मत तथा बार्ड्सायल के मत के विरुद्ध है ) Gr Lg. Yed n 125

२६ पा॰ २ ४ १४ 'न द्यिपयआद्यान में समाहार-द्वन्द्व का निवेध करके इप्मार्बाईपी ' हप दिया है ।

२७ पा॰ २ ४,२-१३ ॥

२९ 1.

२८ पा चाय विद्वानों के मसानुसार यह द्वार समास है दे• Alt Gr II I p 161 Ved Gr, p 158 Ved Gr Stu p 270 Skt. Gr p 486 Skt Lg p 217 परन्तु पा॰ २ ५,६० रेन निविश्वानम् ' और इस पर काशि तथा सि॰ ही॰ के अनुसार, यह तत्प्रध्य समास है।

पा० १ २ ,२ ३४ इन्द्र घि । अवादन्तम् । अन्यास्तरम् ॥

पा॰ ५ ४ ७७ । ५ ४ १०६ - इन्द्राच्चदपहान्तात्समाहारे 🛭

पा• २ ९ २४- द्वितायाि, तातीतपाततगतात्यस्तप्राप्तापके । इस पर 31 यार्तिक-- तितादिषु गरियाम्याद् नामुशसस्यानम् । दे० पा १ १ १४ २९ वास्थ्याग्छ (Alt Gr II I p 199) शुर्स निप्रेषितास (क १८ १०) १थिवी में भेज गये में द्वितीयासमास मानता है दे॰ Ved Gr.p 164 f n 3 पर त सावण इस में उतीयासमास मानता है--- धमात्रा प्रहिता ।

३२ पा•२१३ ३५॥

३३ पा॰ २ १ ३६—चतुर्थी तदर्गार्थबल्दितसुसरक्षिते ॥

#### वैदिक ध्याकरण

- भ्र. प्राममैन प्रवृति पाधात्य विद्वान् मनुर्हितम् को कतिपय प्रयोगों में चतुर्यी-समास और अन्य ऋग्वेदिक प्रयोगों में दृतीया-समास मानते हैं; दे॰ WZR., s v.; MWD., s. v., Alt. Gr. II, I, p. 199; सायण अधिकतर प्रयोगों में इसे वृतीयासमान मानता है, परन्तु कहीं-कहीं भिन्न अर्थ भी करता है; यथा ऋ॰ १,९०६,५ पर— "यद्वा मनुष्या-णामनुकून्यम्", ऋ॰ ६,७०,२ पर— "मनुष्येभ्यो हितम्।"
  - ३५. पा॰ २,१,३७-३९—पद्ममी भयेन । अपेतापोडमुक्तपिततापत्रसेरल्पशः । स्तोकान्तिकदूरार्गकृच्छ्राणि केन ॥ पा॰ २,१,३७ पर वार्तिक—भयभीत-भीतिभीभिरिति वाच्यम् । २,१,३९ पर वार्तिक (काशि॰) शतसहस्रो परेणेति वक्तन्यम् ॥ यथा— पर्-शुत-, पुरःसुरुस्न- ।
- ३६. पा॰ २,२,८-९—पण्डी । याजकादिभिश्च ॥ २,२,८ पर वार्तिक— "कृद्योगा च पण्डी समस्यत इति वाच्यम्।"
  - रेण. पा० २,१,४०-४८॥
  - ३८. मैक्डानल ( Ved. Gr., p. 166 ) के अनुसार, ऋ० के युवार्यत-, युवानीत-, युष्मार्यत्त- तथा युष्मानीत- के पूर्वपद में तृतीया का रूप है, परन्तु इन शब्दों का ऐसा कोई स्वतन्त्र रूप तृतीया विभक्ति में नहीं मिलता है।
  - पाद्यात्य विद्वानों के मतानुसार इस समास में जुनी पद वहुवचन का अर्थ देता है और इषितम् का अर्थ ''खीचा गय।'' है, दे॰ WZR, s. v.; MWD., s. v., Ved. Gr., p. 166, Ved. Gr. Stu.,, p. 273 f n. 1.
  - ४०. पा० ६,३,२१ पर वार्तिक ४—शेपपुच्छलाङ्गूलेषु शुनः सज्ञायामुप-संख्यानम् । वार्तिक ५—दिवथ दासे ( महामाष्य )॥
  - ४९. पा० ८,३,९५—मिवयुधिभ्या स्थिरः ॥

85-

कौ --- सर्वेडप्ये रुदेशोड्डा समस्यते । सत्याविसाय--' इति ज्ञाप बात् । मध्याह । सायाह । देचित्त सर्व एक्ट्रेश काटेन समस्यते न त्वहन । ज्ञापनस्य सामा नापेक्षरवात् । तेन मध्यरात्र , ढगारता पश्चिम राजगोचरा इत्यादि सिद्धमित्याह ॥''

४३ पा॰ ३१९२—सनोपपद सप्तमीस्थम् ॥ २२९९—टपपदमतिङ॥ ६.२ १३५—गतिकारकोपपत्रात इत ॥

पा । रे. २, ५८ ६४ ६७ ६९ ७१ ७३ ७६ ७७ ८७ ९२ ॥ YY ४५ पा॰ ३२,८४९०९१ के अनुसार सुोमुसुत् तथा कुन्निचित् में किर प्रत्यय भतकाल के अर्थ में साता है।

४६ पा ३२१२२४८ ५०५२५५ १० ७० ७७ ९७ १ II ४१क पा ३,२ १ पर वार्तिक (बाह्य )- नीन्शिमिभक्षावरिभ्मो प पूरपदप्रकृतिस्तरत्व च बक्रस्यम् 'से या प्रत्यय और पा० ६३.५४---

तत्पुरुप इति वहुरुम् से विभक्ति का अनुका सायण इस में पा० ३२ १ से अपण प्रत्यव मानता है। पाधात्य विदान इस में तथा परिकामा में बहुआहि सामत हैं दे Ved Gr p 172 Ved Gr Stu p 277 Skt Gr p 503 Alt Gr II I P 277 Gr Lg Ved p 135 पा॰ ३२१ पर महाभाष्य में यह विचार किया गया है कि ऐसे समार्धा को बहुवीहि भी माना जा

सक्ता है वया- अवति बहुबाहिरपि साने वासोऽस्य मासकाम । पा । इ. इ. २४ २७ ॥ पा॰ ३ २ ५१ ७८ ८६ ॥ ३ २,७८ पर वार्तिक--- प्रदाणि वद । 46

74 पा॰ ६ १ १०६ १२३ ॥ 4. पा । ३१ ९४ ९६ ॥ 41

Alt Gr II, I pp 201 ff Ved Gr, pp 164 65 Ved Gr Stu p 272, Skt Gr pp 491 ff भरं पा॰ १,१,१८३७ (सम्) ३८४७ (सम्) ८३ (सस्)। ६३

वैदिक व्याक्तप

६७ (सम्) ६८ (अम्) ६९ ॥

--

- ५३. दम मन्यन्ध में पा॰ ३,०,२९ पर मिनि० का मत है—"िमाशन्दीक्रियरणः चनः मुर्गन्यस्य विद्यालम् ।" हम सूत्र पर मि॰ की॰ पर
  मन्ययोधिनी बाती है—"दिना दिनसे बरोमीति विषदः ।" और बाल॰
  मनोरमार्टका का प्रमेता बाता है—"दिवासारास्तमस्ययमद्योग्ये ।
  तरयाधिप्ररणकारिष्यधानस्यानि शृक्षित्यये नमैलं बोज्यम्।"
- पर. पार १,२,४०; २,१,४९-५१.५७.५८.६१ ॥
- **५५. पा० २,१,५५-५६ ॥**
- भ. दे नावणभाष्य, WZR., s. v.; Whitney, AV: MWD., s. v.; Alt. Gr., II, I, p. 252; Ved. Gr., p. 169, Ved. Gr. Stu., p. 274.
- ५७. पा॰ २,१,५२—संग्यापृती दिगुः॥
- ५८. पा० २,४,१—द्विगुरेकवचनम् ॥ समाहारद्वन्द्व के लिये, दे० पा० २, १, ५१ ॥
- 49. Skt. Gr., p. 505; Alt.Gr. II, I, pp. 305-306, Ved. Gr.,p.174; Ved. Gr. Siu.,p. 278; Gr. Lg. Ved., p. 135.
- कतिपय आचार्य नम् के निम्निलिशित छ. अर्थ मानते हैं—

"तन्माद्दयमभावदच तटन्यन्वं तदत्यता । अप्रादास्त्यं विरोधदच नवर्या पट् प्रकार्तिता ॥"

- ६१. पा० २,२,६--नग् ॥
- ६२. पा॰ ६,२,७२—नलोपी नयः। इस पर वार्तिक—नजो नलोपस्तिकि क्षेपे॥ ७४—तस्मान्तुटचि॥
- ६३. पा० ६, ३, ७५-७७- नभ्राट्-नपात्-नवेदा नासत्या नसुचि-नकुल-नख-नपुंसक-नक्षत्र-नक-नावेषु प्रकृत्या । एकादिश्चैकस्य चादुक् । नगोऽप्राणिष्य-न्यतरस्याम् ॥

अनेक पाश्चास्य विद्वान् पाणिनि के मत को पूर्णतया स्वीकार नहीं करते हैं और उन के मतानुसार—नपात्, नवेदस् (ऋ), नासीसा, नुकुळ,नुख तथा

पञ्चमोऽच्यायः

इसादि शारों में मन्यसाम का न नहीं ह दे॰ SPW, s v WZR s.v MWD.s v

पा॰ ६३ ७६ इ. निये, दे॰ अनु॰ १५३ और चतुप अध्याय झै नि २३२क।

रिश्र पा• २ २ १८—चुरुतिमञ्ज्य ॥ पा• १४५८ ६० के अरुतार व इलादि निगत किमासवक नव्हों क योग में उत्तर तथा गीनसक बर्जने ह परन्तु पा० ३ ४,६१ ७६ में परिगन्ति छाएं हेबन गी र्केट हैं ।

६५ पा । १ २,१८ पर महामान्य में सीनारवार्तिक १ ६-- स्वरी पूजपाम्। टुर्निन्दायाम् । आहण्यस्य । हु पाराय । प्राद्यो यद्वयर्थे प्रवस्या । मन्यादयं कातावर्षे क्रियया ॥

६६ पा॰ २ ४,९८ वर महामान्य में वार्तिक ६—हवेन विश्वक्रमतीन पृष्यः प्रकृतिस्वरतं 🔏 ॥

👣 पा॰ १२ १८ पर सहासाध्य में वार्तिक ७--अन्यसम्बद्दीन ॥ पा 🖏 1, (--- व्रमुपोर- पास्त्र्रण" पास्त्र्वि के लिये इन सब्बरी का द्विष मानता है ।

६८ पा॰ १ ९८ वर महामाप्य में वार्तिक ८- बदातगतिमता व तिहा ॥ इस पर माध्य — उशातवती निका गतिमता च तिकाञ्च्यम समस्पत इति बक्तव्यम् । १ दे० अ० प्रा० ४ ९ २ (तृतीय क्षव्याय दि० २४)।

22 पा॰ ५,४,४६--तम्प्रस्याङ्गे सट्याव्ययादे ॥ पा॰ ५४८७-- अहस्तर्वेके नामन्यात्त्व्याच रात्रे व

•4 पा॰ ५,४ ८८--अहोऽह एतेन्य ॥

पा॰ ५ ४ ८९-९१ — । सरवादे समाहारे । उत्तमैकान्यां च । राम 50

हस्रियम्बर्व ॥

७३ कतिचय विद्वार इसे बरुवीहि समास सानते ह है∞ Ved. Gr P 154 Ved Gr Stup 279 Alt Gr, II I p 119 नक्षत्र, (ऋ॰) MWD., s. v.; परन्तु समास-स्वर के विचार से सत्पुरुष मानना अधिक युक्तियुक्त है।

- भर. पा० ५,४,९२—गोरतदितलुकि ॥ इस स्त्र के अनुसार तदितलुग्विषयक तत्पुरुप में टच् समासान्त प्रत्यय नहीं भाता है, यथा पा० ५,१,२८ द्वारा तदितप्रत्यय ठक् का लोप होने पर बने पञ्चगुः तथा दशगुः दिगुसमासों में टच् प्रत्यय नहीं आता है (काशि०)। परन्तु मुझे इन उदाहरणों के वैदिक प्रयोग नहीं मिले हैं।
- ७५. पा० ५,४,७७-८६.९३-९७.१०३-१०५॥
- ७६. पा ० २,२,२४ अनेकमन्यपदार्थे ॥
- ७७. पा॰ २,१,४९ पर काशि॰—भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तस्य शब्दस्यैकस्मिन्नर्थे वृत्तिः सामानाधिकरण्यम् ॥
- प० २,२,३५-३६—सप्तमीविशेषणे वहुत्रीहै । निष्ठा ॥
- ५९. पा० २,२,३७—वाऽऽहिताग्न्यादिषु ॥ पा० २,२,३६ पर वार्तिक १— निष्ठायाः पूर्वनिपाते जातिकालसुखादिभ्यः परवचनम् ॥ काशि० तथा भि० कौ० पा० २,२,३७ के 'आहिताग्न्याटि ' को 'आकृतिगण' मानते हैं ।
- ५०. मैक्डानल इसे तत्पुरुप समास मानता है (Ved. Gr., p. 163; Ved Gr. Stu., p 271) और Ved. Gr. Stu., p. 271 f. n. 6 में कहता है—"An example of the rare use of a past pass. part. in a transitive sense." परन्तु आख्न श्री स् ९, ५,१ के व्याख्यान में नारायण इसे बहुवीहि मानते हुए कहता है—'गरो विषम्। गरो गीर्ण (भीर्णो) येन स गरगीर्ण।" पा० ६,२,१०० के अनुसार, यह बहुवीहि समास अन्तोदात्त है।
- ८१. पा॰ २,२,२४ के महाभाष्य पर वार्तिक ९—सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तर-पदलोपश्च ॥
- ८२. पा॰ २,२,२४ पर वार्तिक (सि॰ कौ॰)—प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥
- ८३. पा॰ २,२,२४ पर वार्तिक (सि॰ कौ॰)-अव्ययानां च ॥

पद्ममोऽध्यायः

588

F 68 36

पा • १ २,४८--- मालियोध्यस्य स्था पा • के सतानुसार, उपसर्वन 25 भूत गो सन्द के का का हत्व व बनता है दे- था- १,१,४८ ॥

पाधात्य विज्ञानों के मताभुगार स्वरावस्था विष्टृति (Vowel gradation) के कारण हानावस्था में को का ग्रु और है का रि अनता है दे- Ved Gr pp 151 52, Alt Gr II I, pp 99 100 पा • ५,४ १३ ३-- बहुमोद्दी सरस्य जो स्वाजात यव । ५ ४ १११ दे

मध्य के लिये पा० ५,४ १२० स पा॰ ५ ४ १९६ पर बार्तिक २--छ दिन च नेतुरुपनस्थानम् ॥ दे॰ 66 तै• स० १ ८,७ १⊨वा० स १३५३६ ।

45 पां • ५ ४,११७-१२० पा• ५ ४.९°४—धमादनिस केर गर । ٩. पा• ५ ४ १३१ — कपलोऽनक् ॥ कतिपन पाधात्य विद्वान, ऋ 10

99 ११५ १ के अनुषा बर्दि ' में अनुषा आपीनरहित' पद मानते हैं दे Alt Gr II I, p 99 n Ved Gr p 150 TC HT निद्वान् पदकार के मत को स्वीकार करते हुए अनुषा पद मानते हैं > WZR s v MWD s v पा॰ ५ ४ १२९-- प्रसम्भ्यां जामुनोर्ज ॥ 🔳 का कोई स्वतात्र हर

53 पा० ५४ १३४--वायाया निकृ॥ 97 0 4 8 9 8 9 9 8 4 II 47

( Strong Stem ) मानते हैं।

नहीं भिज्ञा है।

34

पा• ५ ४ १३२ ३३ — धनुवद्य । वा सज्ञायाम् ॥ 32 पा• ५४ ११८४० ॥ पारचात्य विद्वाद पाद् को पहु का सक्ताई

वैदिक स्याकरण

- ९७. पा॰ ५,४,११२-२३—नित्यमितिन् प्रजामधयोः । बहुप्रजाग्छन्दिसि ॥ पारचात्य विद्वानों का सत है कि प्रजा का प्रजस रूप केवल अनुकृति के प्रभाव से हुआ है, क्योंकि कोई प्रजस प्रातिपदिक नहीं मिलता है, दे॰ Ved. Gr., p 151.
- १८. पा॰ ६,१,६०—शीर्परप्दिम ॥
- 33. 410 4,8,949-48 11
- १००. पा० ५,४,१५८—म्रातद्दस्यसि ॥
- 9.1. Skt. Gr., pp. 511ff; Ved. Gr., pp. 175ff; Ved. Gr. Stu, pp. 279-80; Gr., Lg Ved., pp. 137 ff., Alt. Gr. II, I, pp. 308 ff.
- १०२. पा० २,१,६-१६॥
- १०३. पा॰ १,१,४१;२,४,१८॥
- १०४. श्र. १,४,७ के भाष्य में मुन्द्रयत्सैराम् का व्याख्यान करते हुए सायण कहता है—" य इन्द्रो मन्द्यति यजमानान् हर्षयति तस्मिशिन्द्रे सिख-भूतोऽयं सोमः । । । एवं मन्द्यन्द्रव्राऽन्तोदात्तः । मन्द्यतीन्द्रे सरा । 'सप्तमी' (पा० २,९,४०) इति योगविभागात् ममासः । 'तत्पुरुष तुन्यार्थ०' (पा० ६,२,२) इति यत्तमीपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् ।"सि॰ की॰ में पा० ६,२,२ का व्याख्यान करते हुए भट्टोजिदीक्षित भी सायण का अनुकरण करता है और कहता है—"पत्यन्यन्द्यत्स्वम् । मन्द्यति मादके इन्द्रे सखेति सप्तमीतत्पुरुषः ।" मैं इस प्रकार के व्याख्यान से सहमत नहीं हैं।
- १०५. वा॰ प्रा॰ १,१४६—द्विरुक्तमाम्रेडितं पदम्॥ दे॰ वा॰ प्रा॰ ५,१८,६,३॥
- १०६. पा० ८.१, २-३ तस्य परमाब्रेडितम् ॥ अनुदात्तं च ॥
- १०७. पा० ८,१,९-११; दे० टि॰ १०६॥
- १०८. पा॰ २,१,७२--मयूरव्यंसकादयस्य ॥ इस स्त्र पर काशि॰ कहती है--"अविहितलक्षणस्तत्पुरुषो मसूरव्यंसकादिषु द्रष्टव्यः :"



## पप्ठोऽध्याय.

### वद्धित-प्ररूरणम्

१९.३ भाग करनाथ साथानायक राज्य तथा अध्ययों से मेर सार कराने के तिय जा प्रयय जाक जात है उन के नियं पाणियं स्थारण में तरियं एकं सा प्रयाप किया जाता है और पायाय्य विद्वार हों गीन स्वरंग (Secondary Sulfices) करते हैं। विद्वार सामाणे के हाथ भी तिदत प्रयस्त कार है। महत्त साथे तथा क्यान्यों भी द्वारा में विदेश माणा में विदेश साथान राज्य स्थारत है और विरेश कर में अलगाम है। ऐसा प्रयंत होता है कि तदिन प्रयोग प्रयाप सामाणे के व्यवस्त यह होता है कि तदिन प्रयोग प्रयस्त है। ऐसा प्रयंत होता है कि तदिन प्रयोग होता क्यान मं क्यान व्यवस्त प्रयाप के विद्यार विद्य

सदित प्रत्यम क्षेत्रक क्ष्यों में जीहे आते हैं यथा—पुत्रशा भाव निरयमात साराय, करायण परिशास बसुकरण हम्बरण, विस्तिक हमाहि कार्यों को प्रस्ट करने के लिय तदित शरमों का प्रयोग होता है, परन्तु कर के अधिक तदित द्वानों में सम्प्रभ भा स्थाने के विधे प्रस्य का प्रयोग किया जाता है और कन में मुख्य कथा रहता है उस से सम्प्रणी या उस से सम्बद्धां अक्षत्र क अनुसार सम्प्रभ मानक कम में सामारण परित्तन हो जाता है। इस सहस्यक सम्प्र स्वाप्त कम में सामारण परित्तन हो जाता है। इस सहस्यक सम्प्र अपी है बाजक शिक्त प्रस्वों पर विचार करेंग और अपन में सद्वार सम्बाधान प्रस्वन प्रदेश होता क्षिमां करिया

#### वैदिक स्याकरण

- १९५(क) तिद्धित प्रत्ययों से होने वाले विकार—तिद्धित प्रत्यय जोड़ने से मूल शब्द में जो विकार होते हैं उन का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है—
- चृद्धि—पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जिन तिद्धित प्रत्ययों में इत् ( छप्त ) होने वाला ख, ण, अथवा क् आए, उन प्रत्ययों से पूर्व आने वाले शब्द के आदि अच् को वृद्धि ग्रादेश हो जाता है<sup>1</sup>; यथा—देव+पण्=दैव्यं- (सं०) ''देव-सम्बन्धी।''
- गुण— यकारादि तद्वित प्रत्यय से पूर्व आने वाले उवर्णान्त शब्द के अन्तिम अच् को गुण हो जाता है' और फिर यकारादि प्रत्यय से पूर्व को का अव् वन जाता है', यथा—वायु+यत्=वायुव्यं- (मै॰ सं॰) "वायु-सम्बन्धी"; मधु+यत्=मुख्वं- "मधु से युक्त।"
- ह तथा अ का लोप—यकारादि तया अजादि प्रत्यय से पूर्व इवर्णान्त (इ ई) और अवर्णान्त (अ आ) शब्द के अन्तिम अच् का लोप हो जाता है"; यथा—देव+यज् = दैव्यं-, पृथिधी+ज=पार्थिव- (सं०) "पृथिवी-सम्बन्धी।"
- अन्तिम न् का लोप—कित्पय तिद्धन प्रत्ययो से पूर्व नकारान्त शब्द के न् का लोप हो जाता है; यथा—वृपन्+त्व = वृष्ट्य - "पौरुष ।" परन्तु कित्पय तिद्धत प्रत्ययों से पूर्व अन्तिम न् का लोप नहीं होता है, यथा— राजन् + यत् = राजन्यं - (सं॰) "क्षत्रिय।"
  - (स) पाणिनीय प्रत्ययों का वास्तविक रूप—पाणिनीय व्याकरण में कितपय तिहत प्रत्यय साधारण अनुबन्धों के साथ प्रयुक्त किये गये हैं और उन का वास्तिक रूप पहचानना सरल है; यथा—यत, यन्, प्यम् इत्यादि का अनुबन्धरिहत रूप केवल य है और अण्, अम्, उण्, ण इत्यादि का अनुबन्धरिहत रूप केवल म है। परन्तु कितपय प्रत्यों का वास्तिवक स्वरूप सर्वथा भिन्न हैं। ऐसे प्रत्ययों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है—यु=अन, ख=अन, ख=ईन, ध=इय; छ=ईय, ढ=एय; फ=आयन । साधारणतया ठ=इक, परन्तु जिन शब्दों के अन्त में इस, उस, उ, ऋ या स आए उन से परे ठ का केवल क बनता हैं। प्रत्यों के अन्त में जुड़े हुए अनुबन्ध— ण, म्, क्-इत्यादि वृद्धि के

|     | िये और मुझ स्वर के लिये होते हैं। अतपूर्व दन का लोप हो जाता है।                                                           |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| १९६ | सुरुमा-चाचक प्रत्यय-दो बस्तुओं या व्यक्तियों ही दुलना में जिस<br>का उत्कर्ष दिल जया जाय उस के विशेषण के साथ तर' (पा तरप्) |  |
|     | सा ईयस्' (पा• ईयसुन्) प्रत्वय जोडा जाता है", और दो से क्षिक                                                               |  |
|     | की तुल्ला में जिस को सब से उत्कृष्ट बतलाया जाय उस के विशेषण                                                               |  |

322

रुदित प्रकरणम्

क साथ 'क्षमं' (या॰ तमप्) वा इष्ट (या॰ इष्टर्) प्रयय बोर्ग जाता है'" । वर तम तथा इष्ट प्रत्यय बार्ग तिरित या से इष्ट पु॰ तथा नर्षु॰ में अक्षारा त प्रातिपरिची की भारित वनते हैं और भा प्रजय जोग्ने से स्त्री॰ रूप बनता है । ईपस्- प्रययान्त के ह्य - यस् अन्त बाते प्रानिपरिची (अनु॰ १९०) के स्त्रान वनते हैं और स्त्र से इत्री॰ वनान के निया इ प्रयय प्रायेण विशेषयों के साथ बोर्ग जाते हैं "तु पराचु दिस्त भावा में कतियय क्रवस्तान प्रातिपरिची के साथ मी इन वा प्रयोग मिल्ला हूँ यथा—कर्त्न+इक्ट करिंड- (क्॰) सब से अधिक करने बाला।' यावान्त बिहानों सा मत है कि में पोर्ग प्रयया वर्षिय प्राप्त के साथ जोड जाते हैं और पात्र के अव्य

ह "े, परसु बाइक नाया म शातप्य कडारान्य प्रातान्यक का ।

मी दन वा समेग मिलता हं यथा— कर्नुम्हड कहीं हैं (जिंक)

सर्व से लंगिक करने वाला! ' यावाल दिशानों वा सत्त है कि में

दोनों प्रयम सीचे पातु के शाय और जाते हैं और पातु के अहु पर

कणण एहता हूं यथा!— √तिक 'तेक बरला' के लोगा जाता' स

वर्षां पर कि स्ति स्ति के अधिक तेले '; च्यू सीच जाता' स

वर्षां पर अधिक शीम्रग्रामा' और सर्विक कि अधिक शीम्रग्रामी

√यह जण कर्यां है, वर्वविक अधिक करणे वह ति स्ति प्रारामी

स्तातं अपि यर्जिक सत्त के करणे यह करणे वाला!' पारिनि के

सतातं स्त्रा प्रयास कर स्ता कर स्ता व्यास रूप' मा सार्व

श्रीर द्वा भी अध्य सर्विक स्त्राल सा व्यास रूप' मा सार्व

अदि स्ता मा कर वा कर बन जाता है' यथा—रुबे स व वे

अदि स्ता भी अध्य सर्विक स्त्राल स्त्रा व्यास स्त्रातं दि व्यास करणे स्त्रातं करणे व्यास स्त्रातं स्त्रातं करणे स्त्रातं करणे स्त्रातं करणे स्त्रातं करणे स्त्रातं स्त्रातं स्त्रातं स्त्रातं करणे स्त्रातं करणे स्त्रातं करणे स्त्रातं करणे स्त्रातं करणे स्त्रातं करणे स्त्रातं है स्त्रातं स्त्रातं स्त्रातं स्त्रातं स्त्रातं स्त्रातं स्त्रातं स्त्रातं स्त्रातं है स्त्रातं स्त्रातं स्त्रातं है स्त्रातं स्त्

#### वैदिक स्थास्त्रण

पारचात्य विद्वान् ज्येष्ठ इत्यादि को ्रज्या से, किनिष्ठ इत्यादि को ्रकन् से, तथा साधिष्ठ इत्यादि को ्रसाध् से बना हुआ मानते हैं। इन के अतिरिक्त युवन् से यविष्ठ "सब से अधिक जवान" और वृद्ध से वर्षीयस् "अधिक बड़ा" तथा वर्षिष्ठ "सब से बड़ा" तदितान्त शब्द भी बनते हैं (टि॰ १९ तथा १२)।

पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ईयस तथा इन्ट प्रत्यय से पूर्व स्थूल, दूर, युवन्, इस्त्र, क्षिप्र तथा क्षुद्र के अन्तिम अन्तःस्था से प्रारम्भ करके उस से परे आने वाले वर्णी का लोप हो जाता है और इन शब्दों के अच् को गुण हो जाता हैं। , यथा—स्थानिष्ठ (तै॰ सं०); दवीयस् , दविष्ठ; यविष्ठ, हस्तीयस् (शत॰ ब्रा॰), हासिष्ठ, (शत॰ ब्रा॰), क्षेपीयस् (शत० ब्रा॰), क्षोपिष्ट (तै॰ सं॰); क्षोदिष्ट (सै॰ सं॰)। ओर पाणिनि के अनुसार, प्रिय का प्र, स्थिर का स्था, उक्त का वर्, वृद्ध का वर्षि, तथा दीर्घ का दाघि यन जाता है। देश स्था-प्रेयेस् , प्रष्टं, स्थेयस् (ते॰ सं•); वरीयस्, वरिष्ठ, वर्षीयस् , वर्षिष्ठ, द्राधीयस् , द्राधिष्ठ । ईयस् तथा इष्ठ से पूर्व शब्द के अन्तिम अच्तथा उस से परे आने वाले व्यञ्जनों का भी लोप हो जाता है । यथा—वसु ''अच्छा, धनी, प्रकाशमान'' से वसीयस् (तै॰ सं॰, ब्रा॰), वासिष्ठ, अणु "सूक्ष्म" सं लणीयस् , लणिष्ट, लघु ''छोटा'' से लघीयम्, लाग्रु ''शीघ्र'' से लागीयस् (ऋ॰), बार्शिष्ट (ऋ॰), स्वादु "मेंबेदार" से स्वादीयस, स्वादिष्ट, नव "नया" से नदीयस्, निवंष्ट, ब्रह्मन् से ब्रह्मिष्ठ (ते॰ सं॰) "सब से अच्छा ब्राह्मण", धर्मन् सं धर्मिष्ट (ति॰ आ॰) "सब से अच्छा धर्म ।'' पाणिनि के मतानुसार, ईयस तथा इष्ट से पूर्व आने वाले हलादि शब्द के छघु ऋ का र और विकत्प से ऋजु ''सरल'' के ऋ का भी र बनता है<sup>१</sup>, यथा—पृथु "विशाल" से प्रथीयस् (शत० बा॰), प्रथिष्ठ (ऋ॰, शत॰ बा॰); रनिष्ठ (ऋ॰) तथा ऋनिष्ठ (पा॰)। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, √प्रथ् इत्यादि धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ कर ऐसे रूप बनाये जाते हैं।

कतिपय शब्दों में तुलनावाचक ईंयस् प्रत्यय के स्थान पर यस्

प्रस्य मिळता दे यथा—भूषेस् अधिकतः"", ज्यादेस् अधिक बडां ", नत्येस् "अधिक नया" श्यायेस् "अधिक सन्तार", त्य्येस् अधिक आद्योग्येस्य ", रस्येस् "अधिक सादयीं", सप्तेस् अधिक बत्याराण्यः।

(स) तर वया तम प्रश्यय—इन तुल्लावाचढ प्रश्नमों का प्रयोग वैदिक-भाषा में उत्तरात्तर बढता गया है। इन का प्रयाग नाम विरायण तथा अय्ययों के साथ भी जिल्ला है यथा-नुयी रच का सवार" से रूथीर्तर (च॰), र्थीर्तम (ऋ॰) भण्ड, बह्विं 🗎 जाने वाला 'से बाह्वितम (ऋ वा॰ सं॰) श्रियर्थर अधिक निव" तुबस्यर 'अधिक बल्यान्" वर्ष्टर अधिक आद्ययंत्रनक्", मर्गवत्तर अधिक भाग्यशाली ' बुग्रवर (श.) 'अधिक बुरा वृत्र बिरुर्टर अधिक विहान्" मीळहुर्टम 'भिषक दयालु' मानुषमा (१०) "सब से अच्छी माता (हित कारिणी) 'बद् अव्यय स उर्चर अधिक केंदा' तवा उत्तम सब से भिषद केंबा" । वह तथा वस से पूर्व प्रातिनदिशों के अन्तिम मुखा लोग नहीं होता है और बतिश्य अक्त प्रातिपदिसों के परकार न का आगम होता है " वया-महिन् आनम्दरारक" से मुश्चित हुपेन् पौरप युक्त" से वृषेन्तम मर्ख से मुख्यम सुर्क्षा सुबन्ध" से सुरक्षि है। रुपिन् 'घनी'' सर्वि चंम। समासां के साथ भी इन प्रत्यां का प्रयोग मिनता है सथा--रुरनुधा 'रल देने बान' से रुरनुधार्तम (स॰) पूर्निद् दुर्गे। का भेदन करन बाला ' के पूर्भिसम । इंप्प्रलयान्त शाद के साथ भी तम का प्रयाग मिन्नता है<sup>ए के</sup> यथा—धेईतम (श्व॰ शत मा॰) भ्येष्टंतम (स॰)।

१९७ मान-याचक तथा कर्म-वाचक प्रत्यय—आव से प्रस्ट दर्त वं ठिये निम्मिटिबेल प्रस्त्यों का प्रयोग किया जाता ह— रव<sup>11</sup>— अमृतुत्वय, अमरण <u>प्रय</u>ावक दान बीठना , मानुत्वस मार्

पना।" लान्त चाद नपु॰ में प्रयुक्त इति हैं। ता (पा॰ कट् दि॰ १९)—बुद्धां स्टितेदारी बुद्धनां अच्छापन मा धनवता''; पुरुषतां "पुरुषपन" । ता- प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग केवल स्त्री॰ में होता है ।

- इमन् (पा॰ इमनिच्) व॰—पृथु ते प्रश्विमन् ''विशालता''; स्वादु ते स्वादि-मन् (का॰ श्री॰ स्॰) ''स्वादुपन''।
- य (पा॰ प्यम्, यत्, य, गक् ) रे—ब्राह्मण्यम् ( शत॰ व्रा॰ ) 'व्राह्मणपन'', स्तेन से स्तेर्यम् ( सं॰ इत्यादि ) 'चोरी''; स्ट्यम् 'मित्रता''; गाई-पत्यम् ( सं॰ इत्यादि ) 'गृहस्थ''।
- स (पा० श्रन्, अण् ) २२ जध्यर्युं से साध्येयंवम् (ऋ०, वा० सं०, शत० ना०)
  "अर्ध्यपुंपन"; युवन् से यौर्चनम् "जवानी"; स्थाविरम् (ला० श्री०
  स्०) "बुटापा"।

उपर्युक्त प्रत्यय अनेक शब्दों के साथ जुड़ कर कर्म का बोध भी कराते हैं। यथा—उपर्युक्त उदाहरणों में बार्ताण्यम् का अर्थ ''बाह्मण का कर्म'' भी है। सुख्यम् का अर्थ ''मित्रता या मित्र का कर्म', और सार्ध्वर्यम् का अर्थ ''अर्व्वर्युक्त या अर्घ्ययु का कर्म'' भी है। स्तेयम्, ''बोरी'' इत्यादि में कर्म का अर्थ ही प्रधान है।

- १९८. "युक्त" (वाला) अर्थ में मतुवादि प्रत्यय—जब किसी व्यक्ति के पास या अधिकार में किसी वस्तु का होना प्रकट किया जाता है, तब उस वस्तु के वाचक शब्द के साथ मतुष् इत्यादि प्रत्यय जोड़े जाते हैं और श्लोकशार्तिक के अनुसार ये प्रत्यय—वहुत्व, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशायन (बहुत आधिक्य या श्रेष्ठता), तथा संसर्ग (सम्बन्ध) के अर्थों मे प्रयुक्त होते हैं "; यथा—गोर्मत् "गार्यों वाला"। ये प्रत्यय मत्, वत्, छ, इल, वल, श्र, न, इन्, इर, ई, वन्, विन्, र, युस तथा मिन्न हैं।
- मत् (पा॰ मतुप् टि॰ २४)—गोर्मत् ''गायों वाला''; अुशनिमत् ''वञ्र वाला'', कर्तुंमत् ''वौद्धिक शक्ति वाला''।
- चत् (पा॰ वतुप्) १५ अश्वेवत् तथा अश्वोवत् (पपा॰ अश्वेऽवत् ) "घोडों वाला"; सर्विवत् "मिन से युक्त", पर्यस्वत् "द्ध से सम्पन्न"; मुध्वेत् "दानशील"।

छ (पा॰ रूच् )<sup>श</sup>—-<u>जीव</u>-छ- (अ॰) "जीवन-युक्त" बहु-र- बहुत्व वारा", मुपुड- (%•) माध्रय वाला" पासुङ- (शन• ब्रा•) । धूरियुक्त"। इस्स (पा॰ इसम् )\*\*— नु"द तोंद" से नु"दिस (ग्॰ स्॰)।

84.

यस (पा• वस्रक्)<sup>६८</sup>—रासः धृति<sup>१७</sup> से रु<u>ज</u>स्तुरा (ए॰ स्॰) "श्रद्वमती सी '

द"साउछ (गो॰ ब्रा॰) व्यक्ति।वरोप वा नाम<sup>1</sup> ।

दा"-रोमद तथा कोमन् से रोमुल- (ऋ इलादि) रोमयुक' छोमुश-(त• झा•) 'रोम-युक्त"। म (टि॰ २९)—पामन् से पुष्मत- (शत आ ) 'पामन् (सुकर्ता) रोग से

प्रस्त'' इष्टेच्मन् 'कप' से इरेच्मुण (शत आ ।) कफ वाला" सामन् से सामन- (२०) शान्तिवृक्त"। हुन् (पा॰ इति) - अदन से अहिवत् 'घांडे वाला' मनीपा से मुनीपिन्

मुद्रिमान सहक्षिन् (क ) सहस्र वारा' साया से माधिन् (स•) दपरी । इर (बार्तिक इस्त् इस्क्)<sup>३ क</sup>—मधा से मधिर- (ऋ॰) बुद्धिमान्' स्थ से

र्षिर- (ऋ•) रथ वाला श्रीअगामा"। ई<sup>भ ख</sup>—रम से रुथी प्रय∘ ए० (कर, ऐ० बार) 'रव दाला'। सुमुहुकी

अथ• ए• (अ॰ अ॰) ' ब्रस्थाचवाली'। धन् (बार्विक-बनिप्) १० ख- मध से मुधवनिम् द्विती ए • (ऋ ) दानसुक्त इन्द्र का" ऋत से ऋतावानम् द्विताः ए॰ (ऋ॰ अ ) ऋत का भारत **भर**ने बाठे वो<sup>9</sup>। विन् (पा• विनि)<sup>११</sup>—यशस् से <u>यग</u>न्विन् (अ•) यश वाला ' तपस् से

तुप्रस्वित् (ते स ) तपस्या करन वाला मेखा सं<u>मेधा</u>दिन् (अ इलादि) मेथा बाला अच्टा 'अन्द्रश' से अप्टाविन् (ऋ ) अन्दुः ह सकेत पर चलन बागा । र''-- पासु स प्रोसूर- (ऋ॰) धूलियुक्त अप से ढ्यूर- (शत॰ झा)

लवनयुक्त भूमि" मुष्क से मुख्दर-(तै स आ०) 'साण्ड"।

युस् (1—जणा से क्यूर्य - (तै॰ स ) उत्त स युक्त क्षम् स गुपु - (स॰) वैदिक व्याकरण

- "कत्याणमय"; सहम् रे शृहंयुः (ऋ॰ १,१६७,७) "अहंकारवती"; शुभम् से शुभंयर्थः प्रथ० व० (ऋ० १०,७८,७) १४।
- गिमन् (पा॰ गिमनि) १५ वाच् से धागिमन् (प्रायेण वागिमन् लिखा जाता है; शत॰ त्रा॰, ला॰ ध्रौ॰ सू॰) "अन्छा वक्ता"।
- १९९. तुल्यता-चाचक चत् (पा॰ वति ) प्रत्यग्र—िक विशे व्यक्ति या वस्तु के साथ तुल्यता, साहत्य इत्यादि को दिखलाने के लिशे उम के वाचक शब्द के साथ वत् (पा॰ वति ) प्रत्यय जोड़ा जाता है १९ , यथा—मनुवत् और मनुष्यत् (ऋ॰) ''मनु या मनुष्यों की तरह''; अिक्टर-स्वत् (ऋ॰, वा॰ सं॰) ''अिक्टरा की तरह'', जुमद्रग्निवत् ''जमदिन्न की तरह''; पुराण्यत्, पूर्ववत् तथा प्रत्नवत् ''जैये प्राचीनकाल में था"। प्राचीन वैदिकभाषा में अकेले उपमर्ग के माथ धातु के अर्थ में वत् (पा॰ वति ) प्रत्यय का प्रयोग मिलता है १७; यथा—उद्-ीवत् = बुद्दत् ''र्जचाई'', नि-ीवत् = निवत् ''नीचाई''।
- २००. अपत्य-चाचक प्रत्यय—वैदिक भाषा मे निम्नलिखित अपत्य-वाचक प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है—
- भ (पा॰ मण्, मज्) १८—भारतः (ऋ॰ इत्यादि) "भरत का वंशज"; भारदाजः (शत॰ वा॰ इत्यादि) "भरद्वाज का वंशज"; आर्क्टिपुणः (ऋ॰) "ऋष्टिपण का पुत्र"।
- आयन (पा॰ फल्, फक्) "-दाश्चायण (अ॰, वा॰ सं॰) "दक्ष का वंशज"; काण्वायनाः व॰ सम्बो॰ (ऋ॰) "कण्य के वंशज", आमु-प्यायण - (अ॰ इत्यादि) "अमुक का वंशज"।
- ई (पा॰ इष्) ४०—आग्निवेशिन ''अग्निवेश का वंशज'', पौरेकुत्सिन ''पुरु-कुत्स का वंशज'', प्रातदैनिन ''प्रतर्दन का वंशज'', प्राह्मीदिन (अ०) ''प्रहाद का पुत्र'', सांवंशणिन (ऋ०) ''सैवरण का वंशज''।
- **ई**य (पा• छ)<sup>११</sup>---स्बुक्तीर्य- ( तै॰ सं॰ इत्यादि ) ''बहिन का अपत्य''।
- पय (पा॰ ढक्, ढल्) " आहितेय- (ऋ॰ इत्यादि) 'अदिति का पुत्र"; शुत्रोय- (शत॰ जा॰) 'अत्रि का वंशज'।

- य ( पा एव, यम् धत् ) भ आदिस्य अदिति वा ध्रत्र , सार्ड य-(पः ४ १५) सहदेव का पुत्र" साण्डंब्य- ( शत॰ शा॰ ) 'मण्डु का वशज"।
- सर्वनामों तथा सरयावाचक शब्दों के साथ तक्षित प्रत्यय-२०१
  - (क) सचनामों के साथ परिमाण वाचक प्रत्यय-- (वर यत्, अति) परिमाण को प्रकट करने हे लिये चतु, तत्र तथा एतर् के साथ वत् (पा॰ बतुषु ) प्रत्यय जोडा जाता है के और वत् प्रत्यय से पूर्व सर्वनाम को भाकार अतादेश हा जाता है" यथा-यार्थेत 'जितना" सार्थेत इतना ' <u>ए</u>नार्वन् इतना' । किस् तथा इदस् के पथाद यद प्रत्यय जोड़ा जाता है " और प्रयव से पूव कि मुझा कि तथा इदम् वा इ शेष बनता है" यथा-किर्वेण कितना" इयेल 'हतना' । मत्याविषयक परिमाण ने न्यि प्रयुच्च होने बाने किम् के साथ मति (पा॰ डिति) प्रत्यय श्रीडा जाना है<sup>डर</sup> और किस् व शन्तिम इस् का रूप हो जाता ह यदा-कित कितने<sup>9</sup> । इसी प्रकार यद् से यति । जतने अर छर् से बने क्षतिं उनने का बदिक प्रयोग भी **उ**पलब्ध हाता है।
    - (ब) सर्वनामी क साथ साहदय जायक अस्वय (बर् )—प्राचीन बदिकमाया में सारक्ष को प्रकट करने के लिये युव्याद् तथा अस्मद् क साथ क्ष्यू (पा॰ वहुर्) प्रत्यय का प्रयाग मिरुता ह्<sup>रा</sup> यथा— त्वार्वद- (ऋ•) 'तरे जमा" सार्वद- (ऋ•) 'सेर जमा"। सब नामों कं साथ दश्र का उपपदसमान (अनु १८४) बना कर भी साइन्य का प्रकट किया नाता ह वशा-पुतान्श- 'ऐसा', साम्प्र-'बसा याद्य जसा' क्रीन्श्र- वैसा' बुदश- ऐसा' सान्त्री-(मा•) वैसा ' युद्धर्थ- (बा• ) अला' इंदर्श- (बा•) 'ऐसा"
    - इरर्श- (बा॰ स॰ ) ऐसा" <u>ज्ता</u>द र- (बा स॰ ) 'ऐगा''। (ग) अंतर (ण दतस्व) तथा अतम (पा दतम्व) प्रत्यय—ग्व दों में में मिनी एक के विषय में निश्चय क्रना हो सब किस् यद् तथा तद् के साथ व्यवस् (त० इतर्ज्) प्रयय जोडा जाना है 'और जय बहुतों में से ६२ के दिवस में निश्चय करना हो तब सतम (पा॰ इतमन्)

प्रत्यय जोड़ा जाता है "; यथा—<u>कत</u>र ''दो में से कीन मा", <u>यत</u>र ''दो में से जीन सा"; <u>तत्रर ''दो में से वही''; कत</u>म ''वहुतों में से कीन सा"; त्रतम ( ऐ॰ उप॰ ) ''बहुतों में से वही"।

- (घ) प्रकारवाचक प्रत्यय था और थम्—"प्रकार'' अर्थ को प्रकट करने के लिये सर्भनामों के साथ था (पा॰ थाल, था) प्रत्यय जोड़ा जाता है और इदम् तथा किन् के साथ थम् (पा॰ थमु) प्रत्यय जोड़ कर भी शब्द बनाये जाते हे "कं, यथा—तथा ''उम प्रकार मे''; च्रथा (ग्रः॰) तथा ट्रथम् ''इस प्रकार से''; कथा तथा क्यम् ''किस प्रकार से''। ''इव'' के अर्थ में भी थाल् प्रत्यय कितपय शब्दों के साथ जुड़ता है 'पत्र, यथा—प्रत्नर्था, पूर्वथा ''पूर्वकाल की तरह''; निद्रवर्था ''सब की तरह''।
- (ह) युप्सद् तथा अस्मद् के साथ सम्बन्ध-वाचक प्रत्यय— साधारण मम्बन्धवाचक प्रत्यय व (पा॰ वण्) जोड़ने पर युप्सद् से युप्सार्क- (म्र॰) "तुम मव का"; तथा तावक- "तुम्हारा" और अस्मद् से अस्मार्क- (ग्र॰) तथा आस्माक- (वा॰ सं॰) "हम सव का" और मर्मक- (ग्र॰) तथा मामक- (ग्र॰) "मेरा" तद्धितान्त शब्द वनते हें ।
- (च) संख्याचाचक शब्दों से वने तिद्धितान्त शब्द—संख्यावाचक शब्दों से बनने वाले तिद्धितान्त शब्दों का वर्णन चतुर्थ अध्याय में किया जा चुका है (अतु॰ १५९-१६२)।
- २०२. विभन्त्यर्थक प्रत्यय—बहुत से सर्वनामों के पद्यम्यन्त तथा सप्त-म्यन्त हप के अर्थ को प्रकट करने के लिये उन के साथ तदित प्रत्यय जोड़े जाते हैं और इन प्रत्ययों से पूर्व कितपय सर्वनामों के हपों में कुछ विकार भी हो जाते हैं। इन विकारों के सम्यन्य में पाणिनि तथा पाइचात्य विद्वानों में कुछ मतभेद है। पाणिनि के मतानुसार, विभक्ति-संज्ञक (टि॰ ५७) प्रत्ययों से पूर्व इटम् का इ (इश्) तथा एतद् का छ (अन्) वनता है परन्तु रेफादि प्रत्यय से पूर्व इन दोनों का एत और थकारादि प्रत्यय से पूर्व इत् वनता है पि । दकारादि प्रत्यय से पूर्व सर्व

का विक्य से स्व वन भाता है भे ! तकारादि तथा हकारादि प्रश्न से प्र किए का कु वन आता ह ं ! इन नवारों ये पूब वह तह सदस इस्तार सर्वेत स्वतंत्र स्वतंत्

प्रस्त वनने के लिये सबनामी व साथ कस् (पा॰ वसिन्) अस्त वा प्रसाग किया जाता है "यथा—बत इस से "इत यही से" सत उस ले" मुद्रते वही से" यर्थ नही स, निस से "इतं वही हो । समित क्या परि के साथ मी इस प्रस्तव का प्रयोग निरुवा है" यथा—अभितं तथा पुरितं सब और से"। गणानग इमी अर्थ वा प्रकट वरिने के लिये मानी तथा सबनामी के साथ बदाण तस् (पा॰ तसि) भी नोग अता है (टि॰ ५८) यथा—हुत्व इस्प ते मुख मेरे से "कूसूत अनुस से मुख्य सुख सं।

(स) सप्तम्य त रूप के लिये अ, या तथा ह प्रत्यय—सारम्यत स्प क अप यो प्रस्ट करे के लिये सन्तामों के नाथ य (पा॰ पर् ) प्रमय वा प्रमोग नित्ता है या।—अब 'यहां' वर्ष 'वहां', सर्व वहां' कुत्र कहां' असुन्न वहां उत दूर स्थान सर' अन्यत्रे अस्य स्थान पर' शिदकों नाव स्थानों पर'। कतिपय नामों तथा सर्वनामों के साथ उसी अर्थ में उदात्त श्रा श्रस्य का श्रयोग भी उपलब्ध होता है और पाणिनि के मतानुसार श्रा श्रस्य हितीयान्त तथा सप्तम्यन्त हपों के साथ जोड़ा जाता है ''ः यथा—देवत्रा 'देवों में''; मनुष्या 'मनुष्यों में''; पुरुष्त्रा ''पुर्पों में''; पुरुष्त्रा ''पुरुषों में''; पुरुष्त्रा ''पुरुषों में''; सुद्या ''समान स्थान ५र''; दक्षिण्त्रा ''दक्षिण ( हाथ ) की ओर, दक्षिण में''; शुस्मुवा 'हम लोगों में''।

इदम् तथा किम् के माथ इसी अर्थ में ह प्रख्य भी जोड़ा जाता है ''; यथा—इह ''यहां पर''; कुई ''कहा पर''; विश्व से विश्वई तथा विश्वहां ''सदा'' शब्द धनते हैं। किम् से कं (कु + अत्) शब्द भी इसी अर्थ में बनता है ।

- (ग) कालवाची सर्वनामों के साथ दा, हिं इत्यादि प्रत्यय—जन सर्वनामों का प्रयोग कालविशेष का बोध कराने के लिय किया जाता है, तब उन के सप्तम्यन्त रूप के अर्थ को प्रकट करने के लिय सर्व, किम, यद, तद के साथ दा प्रत्यय जोड़ा जाता है , यथा—सर्वेदा तथा सद्गं, कुटा तथा कद्गं (ऋ॰); यदा, तदा। ऋ॰ में इदम से बना इदा "अव" शब्द भी मिलता है । इसी अर्थ में कतिषय सर्वनामों के साथ दानीम तथा हिं (पा॰ हिंल्) प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं , यथा—इदानीम "अव", तदानीम 'तव"; विश्वदानीम 'सदा"; प्रतिहें (तै॰ सं॰, शत॰ बा॰) "अव"; तिहें (अ॰ इत्यादि) "तव"; कहिं (ऋ॰) "कव", यिहें (तैं॰ सं॰, ए॰ बा॰) "जव"; अमुहिं (शत॰ बा॰) "उस समय"।
  - (घ) दिक्शाब्दों के साथ तस्, तात् तथा आहि प्रत्यय दिक्शब्दों के साथ तस् (पा॰ अतसुच्) तथा तात् (पा॰ अस्ताति) प्रत्यों का प्रयोग मिलता है। पाणिनि के मतानुसार, दिशा, देश और काल को प्रकट करने वाले दिक्शब्दों के प्रथमान्त, पश्चम्यन्त तथा सप्तम्यन्त रूपों के साथ अस्ताति प्रत्यय स्वार्थ में जोड़ा जाता है और दक्षिण, उत्तर इत्यादि के साथ अतसुच् प्रत्यय का प्रयोग होता है , यथा—पुरस्तात्

पुश्चार्वात् (ऋ॰) 'पींछे, या पींछे की और सं ' उपरिष्टात् ' उपर या कपर वी ओर सें उत्तरत ( अ०, वा॰ स० ) 'ऊर उत्तर में

मा उत्तर की ओर से", दुक्षिणन 'दक्षिण में या दक्षिण की ओर से"। दूरी के अर्थ में उत्तर तया दक्षिण शादों के साथ नात् (पा अस्तानि ) के स्थान वर बाहि प्रलय का प्रयोग होता है<sup>१८</sup> यथा—

बुचराहि ( शत • ना • ) दूर उत्तर में "; इक्षिणाहि दूर दक्षिण में '। पाणिति ने कतिपय पद्यम्यात रूपों को तदितात अध्यय धनाने के लिय आवि प्रस्वव<sup>44</sup> और तृतीयान्त स्वीं को सम्बय बनाने के विवे णनप् तथा आच् प्रहायों का विधान किया ह", यथा-<u>प्र</u>मुशाद

वर्शिंगान् अध्यान प्रधात् उत्तरेण न्यिंगेन, दक्षिणा । इस में सन्देह नहीं कि ये शाद अध्ययों क रूप में प्रयुक्त होते हैं पराद्ध इस तथ्य का भी अपलाप नहीं किया जासकता कि ये शाद सूजा विभक्छन्त थे। २०३ समृहयाचक प्रत्यय - वैदिनभाषा में समृहवायक प्रश्रयों के हुउ

प्रयोग मिलत हैं। वितिषय प्रमुख उदाहरण विम्बलिखित हैं— अ (पा॰ कण्)<sup>भ</sup>--सादुलम् (तै॰ त्रा॰) सहकों का समृह" भैक्षम् ( ए॰ स्॰ ) ' भिषाओं वा समृद्"।

शा (पा वरू) रे—मामच (ऐ० झा०) बार्मो शासनूद 'जूनतो (अ० तै । सं इसादि ) नवीं का समझ"। २०४ हरात्य वाचक क (पा बन्) प्रत्यय—पा विसी वस्तु भी हस्वता मद्युता अनुक्रम्पनीय भ वा हस्वता के विचार स प्रतिहरि

(नमूना) प्रकट करना अभिषेत हो तब उस के बाचक शाद के साथ (पा॰ वन्) प्रत्य जाना जाता है । यथा—सुबुका इदे युके युके (ऋ॰ ८,२१ १८) बो दूसरे छाटे छोटे राच कुमार्क- (ऋ, शत - मा - ) ''छोटा सा लडका कुमारिका - (अ॰) 'छोटी सी स्टब्से <sup>9</sup> पुर्वरू- (ऋ ) होटा सा पांव <u>शुकृत</u>क- (शा•स )

वैशिक स्वास्त्रका

"छोटा सा पक्षी"; शुकुन्तिका ( ऋ॰ ) "छोटी सी चिड़िया"; पुत्रक (ऋ॰ इत्यादि) "छोटा (प्यारा ) बेटा"; अुश्वकः (वा॰ सं॰ २३,१८) "छोटा सा (या निकम्मा ) टट्टू"।

२०५. ताति (पा॰ तातिल्) तथा तात् (?) प्रत्यय—ताति-प्रलयान्त हप प्रायेण ऋ॰ में मिलते हैं और कतिपय गिने चुने उदाहरण स॰ तथा वा॰ सं॰ इत्यादि में उपलब्ध होते हैं। ताति-प्रत्यय के अर्थ के विपय में अनेक मत-भेद हैं। अधिकतर पाथास विद्वानों का मत है कि ताति प्रत्यय ता (पा॰ भाववाचक तल् अतु॰ १९७) प्रत्यय से सम्बद्ध है और यह भी ता की भाति भाव-वाचक है"; यथा-देवति-"देवत्व"; सर्वताति- "सम्पूर्णता", अरिष्टताति- "सुरक्षा"; ज्येष्ट-त्रोति- "ज्येष्ठता", अयुक्सतांति- "नीरोगता"; दर्ध-ताति- "दक्षता ( चतुराई )"। परन्तु पारचात्य विद्वानों में भी ताति-प्रत्ययान्त शब्दों के अर्थ के विषय में पूर्ण मतेक्य नहीं है और उन्होंने एक ही शब्द के अनेक अर्थ सुझाये हैं, यथा-मैक्डानल ने Ved. Gr. में सुर्वताति-का अर्थ ''completeness'' ( सम्पूर्णता ) दिया है, जनकि Ved. Gr Stu. में इसी शब्द का अर्थ "complete welfare (Lat. salu-tāti-)" ( पूर्ण कुशलता ) दिया है ( टि॰ ७४ )। मोनियर विलियम्स ने "totality" और "completeness" के अतिरिक्त "perfect happiness or prosperity" ( पूर्ण आनन्द या समृद्धि ) तथा "soundness" ( ठोसता ) भी इस शब्द के अर्थों में गिनाय हैं (टि॰ ७४)। इसी प्रकार देवतांति- शब्द के भी अनेक अर्थ सुझाये गेंग हैं ( दि॰ ७४ ), यथा—''divine service'' ( देवों की परिचर्या), "the gods collectively" (समस्त देवगण) इत्यादि। इस के अतिरिक्त, मैक्डानल ने यह भी स्वीकार किया है कि श्रेतांति- "good fortune" ( सोभाग्य ) तथा सुत्यताति- "truth" ( सत्यता ) शब्द विशेषणों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और उस रूप में इन का अर्थ क्रमशः "beneficent" (हितकारक) तथा "truthful" (सत्यपूर्ण) है"।

पाणिनि ने ताति (तातिल्) प्रत्यय के चार अर्थ दिखलाये हैं— (१) वह सर्व तथा देव के साथ स्वार्थ में (अर्थात् इन शब्दों के अपने ही क्यों में ) बाति का बतीय मानता है<sup>क</sup> (१) शिह साम तथा मरिट के साथ करने के कर्ष में<sup>क</sup> (१) और मान के क्या में गामिती सिठ का विचान करता हैं<sup>क</sup> बचा—मित्रतीति और गर्मानि 'क्याण करने नाल क्याचल' (४) और क्येड (तथा हक <sup>8</sup>) के छाप सारित का बचाय क्याच के कर्ष में हिवलग्या गया है<sup>8</sup>।

सायण प्रमृति भाष्यदार भी ताति प्रस्वान्त नन्दों के अर्थी ध श्वनिर्वित समापान नहीं मुझा सड़े हैं। देवर्जात- तथा सुवैजीत-इसादि बतिपय शब्दों के व्याप्यान में सायच पाणिन के मनानुसार म्बामैं' में वाविल् प्रस्तय मानवा हैं पर वु भुरिष्टवांति- तथा शर्वाति-इस्तादि वतिषय ग्वर्ते के व्यास्थान में कहीं-वही पाधिनि के ग्रत के विरुद्ध भी सावच ने इन में स्वाधिक ताविल अलव माना है. इतिपय स्थलों में सायण ने धाणिनि के मत के सर्वमा अनुकूल अधिष्ट जांदि - तथा शर्वावि-ग्रन्थों में इरने" के अर्थ में तानिल् शराम माना है" । कतिपय वैदिक नव्दों के ब्याख्वान में सावण अंदर तथी सदीवर पाणिनि के मतानुसार वातिर् प्रख्य मानने के साथ माप। विकल से -वावि की व्युलित √वन् वातु से भी दिसलाते हुँग। सुवर्षाति- तमा देवतांति- के ब्यारमान में कही-कहीं सामग ने तातिल् प्रलय को सर्वधा नहीं माना ह और इन में आन वाले -कार्ति की ब्युटरित केनल √वन् वाद्व से दिखलाई है और इन हारों दा अर्थ यर'' इत्यादि किया है<sup>दा</sup>। वाति प्रत्ययान्त चर्व्यो क उपयुक्त विभिन्न ब्याख्यानों से सन्द्र है कि माध्यकारों के समझ कोई निश्चित परम्परा नहीं भी और वे अपनी विदेशा के आधार पर आमुमानिक ज्यारमान करते थे ।

इस में बोद सन्देह बढ़ी है कि स्रतिपय सन्दों में चाति प्रत्य स प्रत्यर (स्तू- १९७) वो सांति आन-सानक है जैसा कि यांगिति वे भी सीमित रूप में स्तीकार हिना है (टि- ७८)। यह भी रणायन तिरिवा है कि शांचिति के व्याह्मतानुमार (टि- ७८) स्तिराय सांते का चाति प्रत्य करते के व्यर्ष को प्रस्ट करता है। ऋ- में आने वात देवतांति— तथा स्वैतांति— इत्यादि शब्दों के प्रासिक्षक अर्थ पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि कतिपय स्थलों में ताति प्रत्यय ता प्रत्यय (अनु॰ २०३) की भांति समूहवाचक भी है।

पाञ्चाल विद्वान् कतिपय शब्दों में तात् प्रलय मानते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि सम्भवतः अन्तिम इकार के लोप के कारण तात् प्रखय उपर्युक्त ताति का ही संक्षिप्त रूप है<sup>८५</sup> । तात् प्रखय से बनने वाले शब्द केवल ऋ∙ में मिलते हैं और उन के रूप केवल तृ∙ च० स० ए॰ में उपलब्ध होते हैं, यथा—देवतीत् से तृ० ए॰ देवतीता, च० ए॰ देवतांते; स॰ ए॰ देवतांति; सुर्वतांत् का तृ॰ ए॰ सुर्वेतांता; सुत्यतांत् का तु॰ ए॰ सुस्रतीता, वृकर्तात् का स॰ ए॰ वृकर्ताति, और <u>उप</u>रतीत् "सामीप्य" का स॰ ए॰ उपुरतांति । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, मुझे तात् प्रस्यय का कोई आधार नहीं स्झा है। सायण अपने ऋग्वेद-भाष्य में अनेक स्थलों पर तात्-प्रत्ययान्त तृ० ए० तथा स० ए० के रूपों को ताति-प्रखयान्त मान कर व्याख्यान करता है और कहीं-कहीं −''ताते" तथा –''ताति" इत्यादि की व्युत्पत्ति 🗸 तन् से दिखलाता है<sup>८९</sup>। इस में सन्टेह नही कि तात्-प्रखयान्त का तृ॰ ए॰ और ताति-प्रख्यान्त का स॰ ए० सर्वथा अभिन्न है, यथा—सुर्वेताता। इसी प्रकार तात्−प्रत्ययान्त का स० ए० ताति−प्रत्ययान्त के प्रथ० द्विती० ए॰ नपुं॰ के समान है, यथा—द्वेवताति।

- २०६. सम्बन्ध-वाचक प्रत्यय—यग्रि पाणिनि ने सम्बन्ध-वाचक प्रत्यों के अर्थों की सूक्ष्मता पर भी प्रकाश डाला है, तथापि हम यहां पर प्रमुख सम्बन्ध-वाचक प्रत्यों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे और तत्सम्बन्धी वैदिक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।
- अ (पा॰ अण्, अष् )--मार्रत- "मश्त्-सम्बन्धी"; देव- "देव-सम्बन्धी"; मान्व-"मनु (मनुष्य) -सम्बन्धी", सार्श्वत- "सरस्वती-सम्बन्धी"; यामुन- (अ॰) "यमुना-सम्बन्धी"; वैश्वदेव- (अ॰, वा॰ सं॰) "सब देवों से सम्बद्ध"; बैक्कुद- (अ॰) "विक्कुद् में उत्पन्न", मानुस-

याम महार' जान्तेय-( ७० ) वस्ति (काविक्ष) में हिरे वागा' वारतेय- (०० ) 'वस्ति ( विवास ) के बोरय', श्रुष्तनुब- (वा० छै० स्वादि) अधि-सम्बन्धी '। म ( वा० म )---सुम्युम- तथा का'; शुक्ष- तथा खुदम- तीव वा'

म् (पांक म)—लुप्पानः शण का'; शुक्रम-तावा श्रुमनः तीव का'' प्राम-'दर का'। य (पान्य पत्र प्य)—<u>उप</u>र्यन् (वा सक्) जवासम्पर्यः' कृतम्ब-(ठेव सक् हतावि) श्रद्धासम्पर्धः पुष्पुर्य-(सेक स

बायु-सावन्धी ' दैस्यै- देश-सावन्धी', प्रायुक्तिय- (४०) प्रजा परित्यावन्धी' अन्यत- 'प्याद सम्याधी', दिश्यै- रिश्व-सावन्धी सर्व- युवर-सावन्धी युवर्ष के स्थि विशेष सा युवर सावन्धी गुणी बारा' देश्यै- एक-सावन्धी' सम्बे- शाव सा सा साय-सावन्धी'।

वैदिक स्वादरण

## टिप्पणियां

- १ पा० ७,२,११७ १८—तद्धितप्वचामादेः । किति च ॥
- २. पा० ६,४,१४६-- ओर्गुणः ॥
- पा॰ ६,१,७९—वान्तो यि प्रखंय । इस पर वार्तिक—गोर्यूतौ छन्दिमः;
   अध्यपरिमाणे च ॥
- ४. पा० ६,४,१४८-- यस्येति च ॥
- ५. पा० ७,१,१-२॥
- ६. पा० ७,३,५०-५१ ॥
- पा० ५,३,५७—िद्वचनविभज्योपपदे तरवीयसुनी ॥
- ७क. पा॰ ५,३,५५—अतिशायने तमविष्ठनी ॥
- ण्ल. पा॰ ५,३,५८—अजादी गुणवचनादेव ॥
- ८. पा० ५,३,५९---तुरङ्ख्दिस ॥
- Skt Gr., p. 173; Ved. Gr. Stu., p. 95, Gr. Lg Ved., pp 163-64.
- पा० ५,३,६०-६४ प्रशस्यस्य थः। ज्य च। वृद्धस्य च। अन्तिक-वाढयोर्नेदसाधौ। युवाल्ययोः कनन्यतरस्याम् ॥
- ११. पा॰ ६,४,१५६--रथूलदूरयुवहस्वक्षिप्रक्षद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः॥
- १२. पा० ६,४,१५७॥
- १३. पा० ६,४,१५५- टे. ॥
- १४. पा० ६,४,५६१-६२—र ऋतो हलादेर्लघोः । विभाषर्जोदछन्दिस ॥
- ९५. पा॰ ६,४,९५८— "बहोलोंपो मूच बहोः" के अनुसार, बहु का मू बनता है और ईयस् के ई का छोप हो जाता है, परन्तु पारचाल विद्वानों के मतानुसार √मू के साथ यस् प्रत्यय जोड़ा जाता है।

## वष्टोऽध्यायः

| 465           | टिप्पणियाँ                                                                                                                                                         | [ 15 24           |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| 15            | पा• ६ ४,१६०— 'ज्यादा यिम" के अनुसार उन्न के प<br>के इ का बा बनता है परता पाइनाल विद्वान ्र√ज्या<br>प्रलय मानते हैं।                                                |                   |  |  |
|               | न्नः पर सामग्रमाध्य इत्यादि के अनुसार इन में से इछ<br>माने जाते हैं।                                                                                               |                   |  |  |
| <b>1</b> va   | पा॰ ८२ १७ (दि॰ १८) पर वार्तिक ईत्रियन "र<br>रियन के अन्त में कर तथा लग्न से पूर्व ई शादेश ही जा<br>पर हासि॰ कहती है— रचशब्दादय वा मन्यर्थिश्यमीय<br>सीचनियासिति"।  | ताह। इस           |  |  |
| 14            | पा∙ ८२ १७—नाद् घस्य।                                                                                                                                               |                   |  |  |
| 144           | पा॰ ५ १ ५५ (टि॰ ७क) पर काशि॰—' बदा च प्रक्<br>प्रकर्वो विवस्पते तदातिशायिका तादपर प्रवस्थो भवलेव"।                                                                 | पेवती पुत         |  |  |
| 15            | पा• ५ १ ११ <del>९ — त</del> स्य भा <del>वस्त्रतती</del> ॥                                                                                                          |                   |  |  |
| 9.            | पर∙ <b>५ १,१६</b> २ ॥                                                                                                                                              |                   |  |  |
| 31            | पा• ७ ९ ९९३–२६ ९२८ छ                                                                                                                                               |                   |  |  |
| 33            | मा॰ ५ १ ११६ ३९ ॥                                                                                                                                                   |                   |  |  |
| 3.5           | पा॰ ५,९ १०४गुणवचनश्रद्धाणादिभ्य कर्माण व ॥                                                                                                                         |                   |  |  |
| 48            | पा॰ ५ ९ ४—तन्स्यास्थितिनति स्रद्वपः । इस पर<br>भूमनि दात्रशसास्त्रः निल्ल्योगऽविद्यायने । ससर्थेऽस्तिविवसार्यः<br>सञ्चनदयः ॥                                       |                   |  |  |
| 94            | पा• ८२६ १५ के अनुसार कतिएस अपनादों को छोड कर नि                                                                                                                    | ग्म्न <i>िखित</i> |  |  |
|               | प्रातिपदिनों के साथ जुड़ने वाले सतुष् प्रश्रय के स् का व्                                                                                                          | ( अर्थातः         |  |  |
|               | बतुप् प्रख्य ) बन जाता ह(१) जिस प्रातिपदिक क अ<br>उपघा में मकार वर्ण आए (२) जिस प्रातिपदिक के अन्त में<br>में भकार वर्ण आए (३) जिन प्रातिपदिकों के अन्त में वर्षों | या उपधा           |  |  |
|               | दितीय तृतीय या चतुर्य वर्णों में से कोई वर्ण आए (४) की<br>प्रातिपन्कि जिन के अन्त में इकार इकार या रेफ आए (५)                                                      | तेश्य ऐसे         |  |  |
| वैदिक स्थाकरण |                                                                                                                                                                    |                   |  |  |

संज्ञावाचक शब्दों में तथा <u>उद</u>न्वत् "समुद्र" इत्यादि मे भी मतुप् का वतुप् वन जाता है।

- २६. पा० ५,२,९६-९८॥
- रेप, पार प्रश्रु देव वा वा विकास
- २८. पा० ५,२,११०-१४॥
- २९. पा० ५,२,१००॥
- ३०. पा० ७,२,१०२,११५-११७,१२८-१३७॥
- २०क. पा० ५,२,१०९ पर वार्तिक ३ (महाभाष्य)—मेधारथाभ्यामिरनिरचौ ॥ दे० काशि० ॥
- २०ख. पा० ५,२,९०९ पर वार्तिक २ (महाभाष्य)—छन्दसीवनियौ च ॥ दे॰ काक्षि०; और पा० ५,२,९२२ पर सि० कौ० ॥
- रेंगै. पा० ५,२,१०२.१२१-२२ ॥
- देर. पा० ५,२,१०७ ॥
- रेरे. पा॰ ५,२,१२३.१३८.१४० li
- रेथ. पा० ५,२,१४० पर काशिका शुभैयु का व्याख्यान "कल्याणवान्" भौर सि० की० "शुभान्वित" करती हे। परन्तु ऋ० १०,७८,७ पर सायण शुभैयवः का व्याख्यान "कल्याणकामा" और प्रासमैन तथा मोनियर विलियम्स प्रमृति इस का अर्थ "आभूषण चाहने वाले" करते हैं।
- ३५. पा० ५,२,१२४—वाचो स्मिनिः॥
- ३६. पा ५,१,१ १५-१ ७-तेन तुल्यं किया चेद्वाति । तत्र तस्येव । तद्हेम् ॥
- ३७. पा० ५,१,११८—उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे ॥
- ३८. पा० ४,१,८३-८४.८६ १०४.११२-११८ १७०॥
- ३९. पा० ४,१,९८-१०३.११०-१११ ।।
- ४०. पा० ४,१,९५-९७.१५३.१७३ ॥
- ४१. पा० ४,१,१४३ ॥
- ४२ पा० ४,१,११९-१२७.१३५-१३६.

| 8/8  | टिप्पणियां [ ४२-५३                                                                             |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| *\$  | पा• ४ १ ८५,१०५-१०८ १३७ १५१ १५२ १७२ ॥                                                           |  |  |  |
| ¥¥   | पा• ५,२ ३९थरादेतभ्य परिमाखे बहुप् ॥                                                            |  |  |  |
| 84   | <ul> <li>प. १ ३,५१—आ सर्वनाम ॥ इस पर वार्तिक—हथः नैति वर्षस्यम् ॥</li> </ul>                   |  |  |  |
| ٨¢   | ण • ५ १ ४ • विमिद्भ्यां वो घ " के अनुसार इन सर्रनामों स परे                                    |  |  |  |
|      | वतुप् प्रत्यय के व् का घ् अवीत् इय वन जाता 🖫 ।                                                 |  |  |  |
| Yu   |                                                                                                |  |  |  |
|      | पूर्व इदम् का इ और किम् का की बनता है और पा॰ ६ ४ १४४ (हि                                       |  |  |  |
|      | <ul> <li>भ) के द्वारा अजादि प्रस्तय से पूब इन के अन्तिय ईकार का लोप हो<br/>जगता है।</li> </ul> |  |  |  |
|      |                                                                                                |  |  |  |
| Ye   | पा॰ ५ २,४१—विम सस्यापरिमाचे वृत्त च ॥                                                          |  |  |  |
| 75   | पा॰ ५२ १९ वर्ष वार्तिक (काक्षि॰)—बद्धप्रकरणे युष्परस्पर्दस्याँ<br>छन्दति सादस्य उपभरयानम् ॥    |  |  |  |
| ٧.   | पा॰ ३ ° ६०सदादिशु इसोडनालीचने क्य । इस पर वार्तिक                                              |  |  |  |
|      | (काशि)ममानायमोथेति वक्तव्यम्। इशे क्सण वक्तव्य ॥ इम                                            |  |  |  |
|      | स्त्र पर कारी •— तारगादया हि वरिशब्दप्रकारा नवात्र दर्शनिवया                                   |  |  |  |
|      | वियते '। इश्. इत्साद स पूर्व सर्वशामी के भाकारा त तथा ईकारान्त                                 |  |  |  |
|      | आदेश के तिथे दे÷ दि॰ ४१ तथा ४० ॥                                                               |  |  |  |
| 41   | पा॰ ५ ३ ९२—वियत्तदो निर्घारणे द्वयोरेक्स इतरच ॥                                                |  |  |  |
| 48   | वा ५,३९१-वा बहुनां जातिवरित्र रे बतमञ् ॥                                                       |  |  |  |
| 4 44 | ज्ञान ५ १ २१ २६ — जनारवचने याल्। इदसस्थमु । विगधा था                                           |  |  |  |
|      | हेती च छन्दति । दे॰ दि॰ ५७ ॥                                                                   |  |  |  |
| 444  | त पार ५,३,१११—प्रनपूर्वविश्वेमात्वाल् छन्दसि ॥                                                 |  |  |  |

५२क पा॰ ५,३,९९१—अन्यूबिवियातवान् एन्टिय ।।
५१ १। ॥ इ १६८ के आप्या में यु-माकांकि के व्यादमान में सामग बहता है कि छान्य हुए होन के बाराया आर्थित कर्या था।
भारती नी यह हा। अ० के आप्या में खुस्माईन में स्पर-वना पर विशास करते हुए सामग एक स्पर ( ९६०१) पर करता है— छान्दिशे

वैदिक स्वाकरण

डण्यत्वयस्य रोषः । संशापनंतस्य विधरनिदरनाद् यद्ययभागः" और धन्यत्र (५,१०,६) गद्या (— "हान्द्रभवादणो लोपः"।

- पर पा॰ प.३,३-५—रवम इस्। एतेली रथोः। एतदोऽन् (सि॰ की॰ तथा महाभाष्य ), परम्यु गाजि॰ में "एनवोऽस्" पाठ मिसाना है। पादान्य विद्वान क शीर ए की पृषक्त प्रातिपव्यि मानते हैं; दे॰ अनु॰ १८८।
- ५५. पा० ५,३,६—गवस सोडन्यतस्या हि ॥
- ५६. पा० ७,२,१०४—कु निहो.॥
- भण. पा० ५,३ १ पर वार्तिक ४—राडाहिविययश ॥ इस सूत्र पर कानि०— 'तिस्लाडांनी विभिन्तिते प्रयोजनं त्यदादिविधयः, इदमो ।वभिन्ति-स्रद्ध ॥'' पा० ५,३,१ के अनुनार, ५,३,२ से ५,३,२६ तक परि-गणित प्रत्य—तिस्ल, छल्, ह, दा, दानीम्, हिं,था,थाल् इलादि— विभिन्निमंहकहें।
- ५८. पा॰ ५,३,७-८—पश्चम्याम्तिगिन् । तमेश्व ॥ 'त्तसि' प्रस्य के लिये दे॰ पा॰ ५,४,४४-४९ ॥ तिम-प्रस्यान्त के अन्तिम अक्षर पर उदात्त रहता है, परन्तु तिसङ्-प्रस्ययान्त शहर के प्रस्यय से पूर्ववर्ती अक्षर पर उदात्त रहता है।
- ५९. पा० ५,३,९-- पर्वभिभ्यां च॥
- ६०. पा० ५,३,१०-सप्तम्यास्त्रल् ॥
- ६९. पा॰ ५,४,५६ --देवमनुष्यपुरुमर्खेभ्यो द्वितीयानतम्योर्भेहुत्तम् ॥
- ६२. पा० ५,३,९९.९३—इदमो ह। वा ह च च्छन्दिस ॥
- ६३. पा० ५.३,१२-किमोऽत्॥ ७,२,१०५--क्राति॥
- ६४. पा० ५,३,१५-सर्वेकान्यर्कियत्तदः काले दा ॥
- ६५. पा० ५,३,२०---तयोर्दार्हिली च च्छन्दिस ॥
- ६६. पा॰ ५,३,१६.१८ ९१.२१—इदमो हिंल् । दानी च । तदो दा च । अनद्यतने हिंलन्यतरस्याम् ॥ दे॰ टिं॰ ६५ ॥
- ६७. पा० ५,३,२७-२९ —दिक्शब्देभ्य सप्तमीयबमीप्रथमाभ्यो दिग्देश-

| *** | टिप्पणियो [१८ ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|     | काले बस्ताति । दश्जिलेतराज्यासतसुर्। विभागा परावराभ्याम्॥<br>दे० पा॰ भ ३३० ३९ ४९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 40  | पा॰ ५ ३ १७ १८—आहि च दुरे । उत्तराच ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| **  | पा॰ ५ ३ १४—उत्तराघरदिशादाति ॥ दे॰ पा ५,१ १२-११—<br>पदाद । यद पदा च छन्दमि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 4.  | पा॰ ५ ३,३५-३६—एनव यनरस्थामदृरेऽध्यस्या । दक्षिणादान् ॥ दे॰<br>Ved Gr pp 428-29 Skt Gr pp 409 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 41  | पा• ४,२,३८—भिश्वादिम्योऽल् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 43  | पा॰ ४ ³,४३—मामजनव पुसहाँबेभ्यस्य ् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| υŧ  | मा ० ५ ३ ८५ ४७ ९६ ९७ ५ ३ ७५ ८२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 44  | Skt. Gr pp 476 77 Ved Gr p 138 Ved Gr<br>Stu p 262 Gr Lg Ved p 172 उदाइत शादीं क क्षीं<br>क निये दे॰ SPW WZR MWD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 44. | Ved Gr, p 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| υş  | पा• <b>४ १४१</b> —सबद्वातातिल् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| w   | पा॰ ४,४ १४३—शिवशमरिष्टस्य कर ॥ इम पर काणि — '१६व<br>करोतांति शिवनात ।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 46  | पा॰ ४,४,१४४भाव च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| uş  | या • ५,४ १—इडम्पेडाम्यां तित्तातिली व छन्ति । इस पर्<br>स्वित्र — अग्रमायाध्वित्व । इस्त्रेम्यास्यां प्रकृतिसार्थ्यभे वतमानां<br>स्वा म्यास्य तित्वातिकी अवस्त्री अवस्त्राम्यां प्रकृति । स्वार्थ्यभ्याद् ।<br>मृक्ति । उपहर्वाति । १ १० की • मि आणि मित्त इत दोनो अवस्या<br>स्वा स्वाने स्वार्थ म मानता इ और नि की ॰ म्यास्य है क्वार्याम्<br>सै स्वयुर्विणानी जीन स्व प्रमाता स्वाने स्वार्यस्य स्वत्त हि — प्रशस्य<br>विजिट्ट स्वायं स्वर्थ । इस २ ३ ४ ९ क मान्य में कृकवाति का न्यास्य<br>विजिट स्वायं इस्त्रम्य मुक्के स्वायं मो स्वायं में व्यवि प्रस्तव स्वाम मानते<br>हर्य सहर्यं स्वर्थ — स्वरानी भावतात्व स्वर्ध । स्वर्यम्याः<br>भवी तित्तातिनी च छन्ति देति स्वाविक्रसाति प्रस्तयः । परस्तु |  |  |  |  |  |
|     | वैदिक व्याक्रण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |

काशि॰ तथा सि॰ कौ॰ के अनुमार, वृक्त के साथ ति (तिल्) और ज्येष्ठ के माथ ताति (तातिल्) प्रख्य का प्रयोग होता है। ऋ॰ ४, ४१,४ के भाष्य में सायण ने वृक्ति का व्याख्यान ''अतिशयेनादाता'' किया है। वा॰ सं॰ ७,१२ में आने वाले ''ज्येष्ठतातिम्'' के भाष्य में महीधर तथा उवट भी इस पाणिनीय सूत्र के ताति प्रख्य का प्रयोग विकल्प से प्रशंसा के कर्थ में मानते हैं, यथा महीधर कहता है— ''प्रशस्तो ज्येष्ठो ज्येष्ठेपु प्रशस्त्रो वा ज्येष्ठतातिः''।

- ८०. ऋ० १,३४,५; ३,१९,१ २.४ इत्यादि में देवतांति— का व्याख्यान । ऋ० ३,५४,११ में सुर्वतांति— का व्याख्यान । ऋ० ५,४४,१ तथा अ० ६,३९,१ में ज्येष्ठतांति— का व्याख्यान ।
- ८१. ऋ० १०,६०,८ में शुर्षिताति— का व्याख्यान । अ० १९,४४,९ में शंताति— का व्याख्यान । दे० टि० ७७-७८ ।
- ८२ ऋ० १०,१३७,४; १०,९७,७ अरिष्टतांति- का व्याख्यान । ऋ०८, १८,७, १,९१२,२० में शैतांति- का व्याख्यान ।
- ८३. ऋ० ६,१२,२, १०,१००,१ इत्यादि में सुर्वताति- का व्याख्यान । ऋ० १०,१११,४ में सुत्यताता का व्याख्यान । वा० सं० ७,१२ में ज्युष्ठनाति- का व्याख्यान ।
- ८४. ऋ० १,१०६,२, ५,६९,३, ६,१५,१८, १०,७४,३; ९,९६,४, ६,५६, ६, इल्लादि में सुर्वतांति~ का व्याख्यान। ऋ० १,१२८,२; १,५८,१, १,९५,८; ४,६,१३९, १,१४१,१०,९,९६,३, ८,७४,३; १०,८,२, इल्लादि में देवतांति— का व्याख्यान।
- cy. Skt Gr., pp 144 477, Ved. Gr., p. 138.
- ८६. ऋ० १०,१११,४ ( सत्यतीता ), १,१५१,५ ( उप्रतीति ), २,३४, ९ ( वृक्षीति ); ८,२६,३, ७,१८,१९, तथा ७,५७,७ में सुवैतीता; ४,४,१४ ( सत्यतीते ), ९,९६,३ तथा ९,९७,१९.२७ में द्वेवनीते, १०,८,२ तथा ८,७४,३ में देवतीति।

## INDIA OF VEDIC KALPA SŪTRAS

Dr RAM GOPAL, MA Ph.D.

Royal Octavo pp xv1-504 Cloth bound Rs 35 00

## REVIEWS AND OPINIONS

The Journal Asiatique Paris (reviewed by Prof. Rencu) Dr Ram Gopals work is precious on account of abundance of facts well classified and very well interpreted Each text quoted is accompanied by a precise reference many translations have been improved and concordances with the Arthafastra and the Smrtiis have been furnished. In brief it is a work of reference that completes the Vedic Index of Macdonell and Keith which as we know rately went up to Kalna

The Journal of American Oriental Society The book is a storehouse of information on pre Buddhistic India

The Hindu Madras. The book is a mine of information about the conditions of the people of pre Buddhistic and post Vedic periods. The author is a deep and erudite research scholar as will be seen from the extensive quotations given by him from published and unpublished books.

Prof T Burron Oxford University You have done a very thorough piece of work and I shall find it most useful as a book of reference.

Dr P V Kane National Professor of Indology Your documentation is good and notes are exhaustive As far as it goes your work is a creditable performance

D. I Gonda University of Utrecht (Holland) Your book India of Vedio Kalpa Sittas is a very learned and useful achievement which in my opinion will prove to be of great value rot only to every student of Veda but also to students of Indian History Law and Scoology It is a worthy complement to Mr P V Kanes famous History of Dharmagistra and a modern continuation of such books as Zimmers Altindisches Leben It will be a mine of information for many year.

East and Best Rome (reviewed by Prof G Tucci) When the author comes to the contents of the Sturas the rituals the social conditions the sampakaras the ornaments the marriag ceremones the system of Government economic life etc be fully shown his mastery of the subject his very citemise information his acquaintance with the subject his level of the subject his level his level his level his level his level his level his